भी भगवत्-पुष्पदन्त-भृतबल्लि-प्रणीतः

# वडागमः

श्रीवीरसेनाचार्य-विरचित-धवला-टीका-समन्वितः ।

तस्य

### प्रथम-खंडे जीवस्थाने

हिन्दीभाषानुवाद-तुलनात्मकटिप्पण-प्रस्तावनानेकपरिशिष्टैः सम्पादिताः

### अन्तर-भावाल्पबहुत्वानुगमाः ५

#### सम्पादकः

अमरावतीस्य-किंग-एडवर्ड-कॉलेज-संस्कृताध्यापकः, एम्. ए., एल्. एल्. बी., इत्युपाधिधारी

### हीरालालो जैनः

सहसम्पादकः

पं. हीरालालः सिद्धान्तञ्चास्त्री, न्यायतीर्थः

### संशोधने सहायकी

व्या. वा., सा. सू., पं. देवकीनन्दनः मिद्धान्तशास्त्री डा. नेमिनाथ-तनय-आदिनाथः उपाध्यायः, एम्. ए., डी. छिट्.

प्रकाशकः

### श्रीमन्त सेठ शिताबराय लक्ष्मीचन्द्र

जैन-साहित्योद्धारक-फंड-कार्यालयः

अमरावती (बरार)

वि. सं. १९९९ 1

वीर-निर्वाण-संवत् २४६८ [ ई. स. १९४२

मृत्यं रूप्यक-दशकम्

प्रकाशन---श्रीमन्त सेठ श्रिताबराय लक्ष्मीचन्द्र, जेन-साहिस्रोद्धारम-पंज कार्याळय, अमरावती ( वरार ).



### THE

# **ŞAŢKHAŅ**DĀGAMA

OF

### PUŞPADANTA AND BHŪTABALI

WITH

THE COMMENTARY DHAVALA OF VIRASENA

### VOL. V

### ANTARA-BHĀVĀLPABAHUTWĀNUGAMA

Edited

with introduction, translation, notes and indexes

BY

HIRALAL JAIN, M A., LL B,

C. P. Educational Service, King Edward College, Amraoti.

ASSISTED BY

Pandit Hiralal Siddhanta Shāstri, Nyāyatīrtha.

With the cooperation of

Pandit Devakinandana Siddhanta Shasiri

÷

Dr. A. N. Upadhye,

Published by

Shrimanta Seth Shitabrai Laxmichandra, Jaina Sähitya Uddhāraka Fund Kāryālaya AMRAOTI [ Berar ].

1942

Price rupees ten only.

Published by—
Shrimanta Seth Shitabrai Laxmichandra,
Jama Sahiya Uddharaka Fund Karyalaya,
AMRAOTI [Berar].



Printed by-

T. M. Patil, Manager,
Saraswati Printing Press,
AMRAOTI [Berar].

## · विषय सूची

|   |                |         |    | पृष्ठ                                            | 1      |                   |      |        |    |        |
|---|----------------|---------|----|--------------------------------------------------|--------|-------------------|------|--------|----|--------|
|   | Я              | ाक्कथन  | ī  | १–३                                              |        |                   |      |        |    |        |
|   |                | 8       |    |                                                  |        |                   |      |        |    |        |
|   | प्र            | स्तावना |    |                                                  |        |                   |      | 2      |    | पृष्ठ  |
|   | Intr           | oducti  | on | i-11                                             |        |                   |      | `      |    |        |
| १ | धवलाका गणितश   | ख       |    | १–२८                                             | मृल,   | अनुवाद            | और   | टिप्पण |    | १-३५०  |
| ₹ | कन्नड प्रशस्ति |         | •  | २९–३०                                            | अन्तरा | नुगम              |      |        |    | १–१७९  |
| ₹ | शंका-समाधान    | • • • • |    | ३०—३६                                            | भावानु | nu                |      |        | 9. | ८१–२३८ |
| 8 | विषय परिचय     |         |    |                                                  |        |                   |      |        |    |        |
| ч | विषय सूची      |         |    | ३६− <b></b> ३ <b>३</b><br>88 <b>−</b> ५ <b>९</b> | अल्पबह | <b>इ</b> त्वानुगम | •••• | ••••   | ٠٦ | १९-३५० |
| Ę | शुद्धिपत्र     |         | •  | <b>६</b> ६३                                      |        |                   |      |        |    |        |
|   |                |         |    |                                                  |        |                   |      |        |    |        |

|   | २                      |          |      |      |
|---|------------------------|----------|------|------|
|   | परि                    | परिशिष्ट |      | १−३८ |
| ŧ | अन्तरप्ररूपणा-सृत्रपार | š        |      | १    |
|   | भावप्ररूपणा-सूत्रपाठ   |          | •••• | १७   |
|   | अल्पबहुत्व—सृत्रपाठ    |          |      | २ १  |
| ₹ | अवतरण-गाथा-सूची        |          |      | ३३   |
| ₹ | न्यायोक्तिया           |          | •••  | ३४   |
| 8 | प्रयोक्केख             | •••      |      | ₹8   |
| 4 | पारिभापिक शब्दसूची     |          | ३    | ५–३८ |



### माक् कथन

षद्धंडागमका चौषा भाग इसी वर्ष जनवरीमें प्रकाशित हुआ या। उसके छह माह पक्षात् ही यह पांचवां भाग प्रकाशित हो रहा है। सिहान्त अन्योंके प्रकाशनके विरुद्ध जो आन्दोलन उठाया गया या वह, हर्ष है, अधिकांश जैनपत्र-सम्पादकों, अन्य जैन विद्वानों तथा पूर्व भागको प्रस्तावनामें प्रकाशित हमारे विवेचनके प्रमावसे विलक्कल ठंडा हो गया और उसकी अब कोई चर्चा नहीं चल रही है।

प्राचीन प्रन्योजे सम्पादन, प्रकाशन व प्रचारकी चार मंजिले हैं— (१) मूळ पाठका संशोधन (२) मूळ पाठका शम्दताः अनुवाद (३) प्रत्यके अर्थको सुराष्ट करनेवाला सुविस्तृत व स्वतंत्र अनुवाद (१) प्रत्यके अर्थको सुराष्ट करनेवाला सुविस्तृत व स्वतंत्र अनुवाद (१) प्रत्यके विषयको लेकर उसपर स्वतन लेख व पुस्तले आदि स्वताये । प्रस्तुत सम्पादन-प्रकाशनमें हमने इनमेंसे केवल प्रधम दो मंजिले तय करनेका तिश्चय किया है। तदनुसार हो हम यथाशक्त मूळ पाठके निर्णयका पूरा प्रयम्न करते है और फिर उसका हिन्दी अनुवाद यथाशक्य मूळ पाठके कम, शैली व शस्त्रावलीके अनुसार हो एखते हैं। विषयको मूळ पाठसे अधिक स्वतंत्रतापूर्वत खोलनेका हम साहस नहीं करते। जहां इसकी कोई विशेष हो आवस्यकता प्रतीत हुई वहां मूळानुगामी अनुवादमें विस्तार न करके अलग एक छोटा मोटा विशेषार्थ लिख दिया जाता है। किन्तु इस स्वतंत्रतामें भी हम उत्तरोत्तर कमी करते जाते हैं, क्योंकि, बह यथार्थतः हमारी पूर्वोक्त सीमाओको बाहरकी बात है। हम अनुवादको मूळ पाठके इतने सीगीए एखनेका प्रयस्त करते हैं कि जिससे वह कुळ अंग्रोमें संस्कृत छायाके अभावकी भी शूर्ते करता जाय, जैला कि हम पहले ही प्रकट कर चुके हैं। जिन शब्दोकी पूर्ल्य अनुवृत्ति चली आती है व यदि समीपतार्वी होनेसे सुक्केय हुए तो उन्हें भी बार वार दुहराना हमने ठीक नहीं समझा।

हमारी इस सुरुपष्ट नीति और सीमाको न समझ कर कुछ समाछोचक अनु-बादमें दोष दिखानेका प्रयन्न करते हैं कि अमुक वाक्य ऐसा नहीं, ऐसा छिखा जाना चाहिये था, या अमुक विषय रुपष्ट नहीं हो पाया, उसे और भी खोळना चाहिये था, इसादि। हमें इस बातका हुएँ हैं कि बिहान् पाटकांको इन प्रंथोमें इतनी तीत्र इसि प्रकट हो रही है। पर यदि वह रुपि सची और स्थायी है तो उसके बळपर उपर्युक्त चार मीजिंगोंसे शेष दो मीजिलेको भी यूर्विका अळगते प्रथन होना चाहिये। प्रस्तुत प्रकाशनके सीमाके बाहरकी बात लेकर सम्पादनादिम दोष दिखानेका प्रयन्त करना अनुचित और अन्याय है। जो समाजिचनादि प्रकट इए हैं उनसे हमें अपने कार्यमें आशातीत समज्जता निली हुई प्रतीत होती है, क्योंकि, उनमें मुळ पाठके निर्णयकी ब्रुटियां तो नहीं के बरावर मिळती हैं, और अनुवादके भी मुलानुगामित्वमें कोई दोष नहीं दिखाये जा सके । हां. जहां शब्दोंकी अनवृत्ति आदि जोडी गई है वहां कहीं कुछ प्रमाद हुआ पाया जाता है। पर एक ओर हम जब अपने अल्प जान. अल्प साधन-सामग्री और अल्प समयका, तथा दूसरी ओर इन महान् ग्रन्थोंके अतिगहन विषय-विवेचनका विचार करते हैं तब हमें आश्चर्य इस बातका बिलकुल नहीं होता कि हमसे ऐसी कुछ भूळें हुई हैं, बाल्क, आश्चर्य इस बातका होता है कि वे भलें उक्त परिस्थितिमें भी इतनी अरुप हैं। इस प्रकार उक्त छिदान्वेषी समालीचकोके लेखोंसे हमें अपने कार्यमें अधिक रहता और विश्वास ही उत्पन्न हुआ है और इसके लिये हम उनके हृदयसे कृतज्ञ हैं। जो अल्प भी प्रिट या स्वलन जब भी हमारे दृष्टिगोचर होता है. तभी हम आगामी भागके श्रद्धिपत्र व शंका-समाधानमें उसका समावेश कर देते हैं । ऐसे स्वलनादिकी सचना करनेवाले सजानोंके हम सदैव आभारी हैं । जो समालोचक अत्यन्त छोटी मोटी त्रिटियोसे भी बचनेके लिये बडी बडी योजनायें सकाते हैं. उन्हें इस बातका ध्यान रखना चाहिये. कि इस प्रकाशनके लिये उपलब्ध फंड बहुत ही परिमित है और इससे भी अधिक कठिनाई जो हम अनुभव करते है, वह है समयकी । दिनों दिन काळ बढा कराल होता जाता है और इस प्रकारके साहित्यके लिये रुचि उत्तरोत्तर हीन होती जाती है। ऐसी अवस्थामें हमारा तो अब मत यह है कि जितने शीप्र हो सके इस प्राचीन साहिस्यको प्रकाशित कर उसकी प्रतियां सब आर फैला दी जांय. ताकि उसकी रक्षा ता हो । छोटी मोटी त्रियोंके मधारके लिये यदि इस प्रकाशनको रोका गया तो संभव है उसका किर उ**दार ही** न हो पांचे और न जाने कैसा संकट आ उपस्थित हो । योजनाएं सम्राना जितना सरक है. स्वार्थस्याग करके आजकल कुछ कर दिखाना उतना सरल नहीं है। हमारा समय, शक्ति, ज्ञान और साधन सब परिमित हैं। इस कार्यके लिये इससे अधिक साधन-सम्पन्न यदि कोई संस्था या व्यक्ति-विशेष इस कार्य-भारको अधिक योग्यताके साथ सम्हालनेको प्रस्तत हो तो हम सहर्ष यह कार्य उन्हें सींप सकते हैं। पर हमारी सीमाओमें फिर हाल और अधिक विस्तारकी गुंजाइश नहीं है ।

प्रस्तुत खंडांशमें जीवस्थानको आठ प्ररूपणाओंमेंसे अन्तिन तीन प्ररूपणाएं समाधिष्ट है—अन्तर, माथ और अस्पबहुत्त्व । इनमें ऋमशः ३९७, ९३ व १८२ सूत्र पाये जाते हैं । इनकी टीकामें ऋमशः लगभग ४८, ६५ तथा ७६ शंका-समाधान आये हैं । हिन्दी अनुवादमें अर्थको स्पष्ट करनेके लिये क्रमशः १,२ और ३ विशेषार्थ लिखे गये हैं । तुलनात्मक व पाठमेद संबंधी टिप्पणियोकी संख्या ऋमशः २९९, ९३ और १४४ हैं । इस प्रकार इस प्रंथ-मागमें लगमग १८९ शंका-समाधान, ६ विशेषार्थ और ५३६ टिप्पण पाये जावेंगे ।

सम्पादन-व्यवस्था व पाठ-शोभनके क्रिये प्रतियोंका उपयोग पूर्ववत् चाछ् रहा। पं. हीरालालजी शास्त्री यह कार्य नियतरूपसे कर रहे हैं। इस मागके मुद्रित फार्म श्री. पं. देवकीसन्द्रनजी सिद्धान्तशालीने विशेषरूपसे गर्मीके विशाम-कालमें अवलोकन कर संशोधन मेजनेकी कृता की है, जिनका उपयोग शुद्धिपर्यो किया गया है। कलडप्रशस्तिका संशोधन पूर्वित् द्वा. ए, एन्. उपाध्येजीने करके मेजा है। प्रति-मिलानमें पं. बालचन्द्रजी शास्त्रीका सहयोग रहा है। इस प्रकार सब सहयोगियोका साहाध्य पूर्ववत् उपलब्ध है, जिसके लिये में उन सबका अनुगृहीत हूं।

इस भागकी प्रस्तावनामें वूर्वप्रतिज्ञानुसार डा. अवधेश्वनारायणजीके गणितसम्बन्धी छेखका अविकल हिन्दी अनुवाद दिया जा रहा है। इसका अनुवाद मेरे पुत्र चिरंतीव प्रफुक्त- कुमार बी. ए. ने किया था। उसे मैंने अपने सहयोगी प्रोफेसर काशीदत्वजी पांडेके साथ मिळाया और पिर डा. अवधेशनारायणजीके पास भेजकर संशोधित करा छिया है। इसके छिय इन सज्जीका मुझपर आभार है। चीथे भागके गणितपर भी एक छेख डा. अववेशनारायणजी छिख रहें हैं। खेर है कि अनेक कीर्टुविक विपत्तियों और चिन्ताओंके कारण वे उस छेखको इस भागमें देनेके छिय तैयार नहीं कर पाये। अतः उसके छिय पाठकोंको अगले भागकी प्रतीक्षा करना चाहिये।

आजकल कागज, जिल्द आदिका सामान व मुदणादि सामग्रीके मिलनेमें असाधारण किटनाईका अनुभव हो रहा है। कीमतें बेहद बढ़ी हुई हैं। तथापि हमारे निरन्तर सहायक और अदितीय साहिस्वसेवी पं. नाधुरामजी प्रेमीके प्रयानसे हमें कोई किटनाईका अनुभव नहीं हुआ। इस वर्ष उनके उत्पर पुत्रिवेगाका जो कठोर वज्रपात हुआ है उससे हम और हमारी संस्थाके समस्त ट्रस्टी व कार्यकर्तागण अस्मन्त दुखी हैं। ऐसी अपूर्व किटनाइयोंके होते हुए भी हम अपनी व्यवस्था और कार्यग्रति दुवेबत् कायम रखनेमें सफल हुए हैं, यह हम इस कार्यके पुण्यका फल ही समझते हैं। आगे जब जैसा हो, कहा नहीं जा सकता।

किंग एडवर्ड कॉलेज **अमरावती** २०-७-४२

हीरालाल जैन

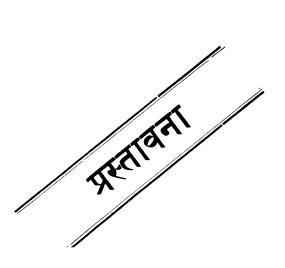

### INTRODUCTION

This volume contains the last three prarupanas, namely Antara, Bhava and Alpa-bahutva, out of the eight pracupants of which the first five have been dealt with in the previous volumes. The Antara prarupana contains 397 Sutras and deals with the minimum and maximum periods of time for which the continuity of a single soul (eks iva) or souls in the aggregate ( nānā jīva ) in any particular spiritual stage ( Guna-sthana ) or soul-quest ( Margana-sthana ) might be interrupted. It is, thus, a necessary counterpart of Kala prarūpaņa which, as we have already seen, devotes itself to the study of similar periods of time for which continuity in any particular state could uninterruptedly be maintained. The standard periods of time are, therefore, the same as in the previous prarupana. The first Gunasthana is never interrupted from the point of view of souls in the aggregate i. e. there is no time when there might be no souls in this Gunasthana-some souls will always be at this spiritual stage. But a single soul might deviate from this stage for a minimum period of less than 48 minutes (Antaramuhūrta) or for a maximum period of slightly less than 132 Sagaropamas. The second Gunasthana may claim no souls for a minimum period of one instant (eka samaya) or for a maximum period of an innumerable fraction of a palvopama, while a single soul might deviate from it in the minimum for an innumerable fraction of a palyopama and at the maximum for slightly less than an Ardha-pudgala-parivartana. And so on with regard to all the rest of the Gunasthanas and the Marganasthanas. The commentator has explained at length how these periods are obtained by changes of attitude and transformations of life of the souls.

The Bhāva prarūpsņā, in 93 Sūtras, deals with the mental dispositions which characterise each Gunasthāna and Margansthāna. There are five such dispositions of which four arise from the Karmas heading for fruition ( udaya ) or pacification ( upaśama ) or destruction (kshaya) or partly destruction and partly pacification (kshayapaśama),

while the fifth arises out of the natural potentialities inherent in each soul (pārisāmika). Thus, the first Gunasthana is audayika, the second pārundmika, the third, fifth, sixth and seventh kshāyopāsamika, the fourth aupāsamika, kshāyika or kshāyopāsamika, eighth, ninta tenth aupāsamika or kshāyika, eleventh Aupāsamika and the twelfth, thirteenth and fourteenth kshāyika. The commentary explains these at great length.

The eighth and last prarūpaņā is Alpa-bahutva which, as its very name signifies, shows, in 382 Sütras, the comparative numerical strength of the Gunasthanas and the Marganasthanas. It is here shown that the number of souls in the 8th, 9th and 10th Aupatamika Gunasthanas as well as in the 11th is the least of all and mutually equal. In the same three Kshabaka Gunasthanas and in the 12th, 13th and 14th, they are several times larger and mutually equal. This is the numerical order from the point of view of entries (pravesa) into the Gunasthanas. From the point of view of the aggregates ( samcaya ) the souls at the 13th stage are several times larger than the last class, and similarly larger at each successive stage are those at the 7th and the 6th stage respectively. Innumerably larger than the last at each successive stage are those at the 5th and the 2nd stage, and the last is exceeded several times by those at the 3rd stage. At the 4th stage they are innumerably larger and at the 1st infinitely larger successively. The whole discussion shows how the exact sciences like mathematics have been harnessed into the service of the most speculative philosophy.

The results of these pratupanas we have tabulated in charts, as before, and added them to the Hindi introduction.



### धवलाका गणितशास्त्र

### ( पुस्तक ४ में प्रकाशित डा. अवधेश नारायण सिंह, रुखनऊ युनीवर्सिटी, के रुखका अनुवाद )

अब हमें यह विदित हो चुका है कि जैनियांकी गणितशास्त्रकी एक शाखा दक्षिण मारतमें थी, और इस शाखाका कमसे कम एक प्रन्य, महावीराचार्य-कृत गणितसारसंप्रह, उस समयकी अन्य उपलब्द कृतियोंकी अपेक्षा अनेक बातोंमें श्रेष्ठ है। महावीराचार्यकी रचना सन् ८५० की है। उनका यह प्रन्य सामान्य रूपरेखामें नक्षागुप्त, श्रीधराचार्य, मास्कर और अन्य हिन्दू गणितहाँके प्रन्योंके समान होते हुए भी विशेष बातोंमें उनसे पूर्णतः भिन्न हैं। उदाहरणार्थ—गणितसारसम्हके प्रश्न (problems) प्रायः सभी दूसरे प्रन्योंके प्रश्नोंसे मिन्न हैं।

वर्तमानकाळमें उपकव्य गणितकात्वसंबंधी साहित्यके आधारपरसे हम यह कह सकते हैं कि गणितकात्वकी महत्वपूर्ण शाखाएं पाटलियुज (पटना). उउजैन, मैसूर, मलावार और संमवतः बनारस, तक्षशिला और कुछ अन्य स्थानोंमें उन्नतिशांक थीं। जब तक जागे प्रमाण प्राप्त न हों, तब तक यह निश्चयपूर्वक नहीं बद्धा जा सकता कि इन शाखाओंमें परस्पर क्या

१ देखो-मगवती तृत्र, अमयदेव सृरिकी टीका सहित, म्हेशाणकी आगसोदय समिति द्वारा प्रकाशित, १९१९, सृत्र ९०। जेकोबी कृत उत्तराध्यन तृत्रका अमेजी अनुवाद, ऑक्सकोर्ड १८९५, अध्याय ७, ८, ३८.

संबंध था। फिर भी हमें पता चलता है कि भिन्न भिन्न शाखाओं से आये हुए प्रन्थोंकी सामान्य रूपरेखा तो एकसी है, किन्तु विस्तासंबंधी विशेष बातों में उनमें विभिन्नता है। इससे पता चलता है कि भिन्न भिन्न शाखाओं में आदान-प्रदानका संबंध था, छात्रगण और विद्वान एक शाखासे दूसरी शाखामें गमन करते थे, और एक स्थानमें किये गये आविष्कार शीध ही भारतके एक कोनेंसे दूसरे कोने तक विद्वापित कर दिये जाते थे।

प्रतीत होता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्मके प्रचारने विविध विद्यानों और कलाजों के स्वय्ययनको ब्रेचेजना दी। सामान्यतः सभी भारतवर्यीय धार्मिक साहित्य, और मुख्यतया बौद्ध व जैनलाहित्य, वहीं वहीं संख्याओं के उद्घेशित रिष्ट्रिणे हैं। वहीं संख्याओं के प्रयोगने उन संख्याओं को खिखते किये सरल संकेतों की आवश्यकता उत्यन्न की, और उसीसे दाशिमिक कम (The place-value system of notation) का आविष्कार हुआ। अब यह बात निस्संयरक्षपे सिद्ध हो चुकी है कि दाशिमिक कमका आविष्कार मारतमें हैसबी सन्देश सार मार्के मार्के स्वयोग किया पार के स्वयोग किया पार के स्वयोग किया वा जिल्ला का सार मार्के स्वयोग किया वा अके कमभग हुआ था, जब कि बौद्धधर्म और जैनधर्म अपनी चरामोजित पर ये। यह नया अके-कम बड़ा शक्तिशाली सिद्ध हुआ, और इसीने गणितशाखनों गतिप्रदान कर सुल्वस्वीमें प्राप्त वेदकालीन प्रारंभिक गणितको विकासकी ओर बढ़ाया, और वराहिमिहिस्त गंथोंमें प्राप्त पीचवी शतान्दां सुस्तम्य गणितशाखने परिवर्तित कर दिया।

एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, जो गणितके इतिहासकारोंकी दृष्टिमं नहीं आई, यह है कि यचिष हिन्दुओं, बौह्रों और जैनियोंका सामान्य साहिल ईसासे पूर्व तीसरी व चौषी शताब्दीसे लगा-कर मण्यकालीन समय तक अविश्विल है, क्योंकि प्रायंक्त शाब्दीके प्रंथ उपलब्ध हैं, तथापि गणितशाबसंबंधी साहिलमें विच्छेद हैं । ययार्थतः सन् ४९९ में रवित आर्यमटीयसे पूर्वकी गणितशाबसंबंधी रचना कदाचित् हो कोई हो । अपवादमें क्हशालि प्रति (Bakhsali-Manuscript) नामक वह अपूर्ण हस्तिलित प्रंथ हो है जो संभवतः दूसरी या तीसरी शताब्दीकी स्वना है । किन्तु इसकी उपलब्ध हस्तिलित प्रतिसे हमें उस कालके गणित-शाबदीत स्वना है । किन्तु इसकी उपलब्ध हस्तिलित प्रतिसे हमें उस कालके गणित-शावदीत स्वना है । वह जुल चुने हमान्य सिर्पतिके विवयमें कोई विस्तृत इत्तान्य त्रार्थित प्रतिक हमें हैं । वह जुल चुने हुए गणितसंबंधी प्रश्नोकी व्याद्या अथवा टिप्पणीसी है । इस हस्तलिखित प्रतिसे हमें केलल इतना ही अञ्चान कर सक्ते हैं कि दाशमिककम और तस्तंश्री अंकंगणितकी मूल प्रक्रियायें उस समय अच्छी तरह विदित थी, और पीलेक गणितबँद्वारा उद्घावित कुल प्रकारके गणित प्रश्न (problems) भी शत हो वे ।

यह पूर्व ही बताया जा चुका है कि आर्थभटीयमें प्राप्त गणितशास्त्र बिशेष उन्नत है, क्योंकि उसमें हमको निम्न छिखित विषयोंका उद्धेख मिळता है— वर्तमानकाळीन प्राथमिक

अंकगणितके सब भाग जिनमें अनुपात, विनिमय और व्याजके नियम भी समिकित हैं. तथा सरक और वर्ग समीकरण, और सरल कुड़क (indeterminate equations) की प्रकिया तकका बीजगणित भी है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या आर्यभटने अपना गणितज्ञान विदेशसे प्रहण किया, अयवा जो भी कुछ सामग्री आर्यभटीयमें अन्तर्हित है वह सब भारतवर्षकी ही मौलिक सम्पत्ति है ? आर्यभट लिखते हैं " ब्रह्स, पृथ्वी, चंद्र, ब्रथ, शक्र, सर्थ, मंगळ, बृहस्पति, शनि और नक्षत्रोंको नमस्कार करके आर्यभट उस ज्ञानका वर्णन करता है जिसका कि यहां कुसुमपुरमें आदर है'।" इससे पता चळता है कि उसने विदेशसे कुछ प्रहण नहीं किया । इसरे देशोंके गणितशास्त्रके इतिहासके अध्ययनसे भी यही अनुमान होता है. क्योंकि आर्यभटीय गणित संसारके किसी भी देशके तत्कालीन गणितसे बहुत आगे बढ़ा हुआ था । बिदेशने प्रहण करनेकी संमावनाको इस प्रकार दर कर देने पर प्रश्न उपस्थित होता है कि आर्यभटसे पूर्वकालीन गणितशास्त्रसंबंधी कोई प्रथ उपलब्ध क्यों नहीं है ? इस शंकाका निवारण सरल है। दाशिमकक्रमका आविष्कार ईसवी सनके प्रारंग काळके उराभग किसी समय हुआ था। इसे सामान्य प्रचारमें आनेके छिपे चार पांच शताब्दियां छम मई होमी । दाशिनकन्नमना प्रयोग करनेवाला आर्यभटका संय ही सर्वप्रथम अच्छा संय प्रतीत होता है। आर्यभटके ग्रंथसे पूर्वके प्रंथोमें या तो पुरानी संख्यापद्धतिका प्रयोग था, अथवा, वे समयकी कसीटी पर ठीक उतरने लायक अच्छे नहीं थे । गणितकी दृष्टिसे आर्थभटकी विस्तृत स्यातिका कारण, मेरे मतानुसार, बहुतायतसे गही या कि उन्होंने ही सर्वप्रथम एक अच्छा प्रन्य रचा. जिसमें दाशिककमा प्रयोग किया गया था। आर्थभटके ही कारण परानी पस्तकें अप्रचलित और विलीन हो गई। इससे साफ पता चल जाता है कि सन १९९ के प्रश्नात लिखी हुई तो हमे इतनी पुस्तक मिलती है, किन्तु उसके पूर्वके कोई प्रन्य उपलब्ध नहीं हैं।

इस प्रकार सन् ५०० ईसबीसे पूर्वेके भारतीय गणितशास्त्रके विकास और उन्नितिका चित्रण करनेके लिये वास्तवर्षे कोई साधन हमारे पास नहीं है। ऐसी अवस्थामें आर्थ-मटसे पूर्वेके भारतीय गणितज्ञानका बोध करानेवाले ग्रंथोंकी खोज करना एक विशेष महत्व-पूर्ण कार्य हो जाता है। गणितशास्त्रसंबंधी प्रन्योंके नष्ट हो जानेक कारण सन् ५०० के पूर्व-कालीन मारतीय गणितशास्त्रके इतिहासका पुनः निर्माण करनेके लिये हमें हिट्ठुओं, बौदों और

१ मन्द्रकाशिष्ठपरद्यासिक्रज्ञवरकोणमाणाणमास्त्रस्य । प्रार्थमयस्त्रित् स्वाचित क्रमपुरेप्यपित सामग्र ॥ आर्यमयीम २, १. मझपुमिनव्यमणाणमास्त्रस्य क्रमपुरे कृदपपुराक्येशस्त्रेन्दे अन्यार्थत् सान क्रमुसपुरतासिमः पुनिर्दे मङ्गविकानवाधमनपुरं तन्त्रवार्यमयी नियासि । (पार्यस्थानायक्षक योका) जैनियोंके साहित्यकों, जोर बिरोपतः धार्मिक साहित्यकों, छानबीन करना पड़ती है। बनेक पुराणोंमें हमें ऐसे भी खंड मिल्टेन हैं जिनमें गणितशास्त्र और ज्योतिषविधाका वर्णन पाया जाता है। इसी प्रकार जैनियोंके अधिकांश आगमप्रन्योंमें भी गणितशास्त्र या ज्योतिषविधाकी कुछ न कुछ सामग्री मिल्ट्रों है। यहां सामग्री भारतीय परम्परागत गणितकों घोतक है, और वह उस प्रम्यसे जिसमें वह अन्तर्भृत है, प्रायः तीन चार शताब्दियां पुरानी होती है। अतः यदि हम सन् ४०० से ८०० तककी किसी धार्मिक या दाशनिक कृतिकी परीक्षा करें तो उसका गणितशास्त्रीय विवरण ईसवीके प्रारंभसे सन् ४०० तकका माना जा सकता है।

उपर्युक्त निरूपणके प्रकाशमें ही हम इस नौधी शताब्दीके प्रारंभकी रचना पट्खंडागमकी टीका धवळाकी खोजको अव्यन्त महत्वपूर्ण समझते हैं। श्रीयुत हीशळाळ जैनने इस प्रन्यका सम्पादन और प्रकाशन करके विदानोंको स्थायीक्स्पेस क्रतकताका ऋणी बना ळिया है।

### गणितशास्त्रकी जैनशासा

सन् १९१२ में रंगाचार्यद्वारा गणितसारसंग्रहकी खोज और प्रकाशनके समयसे विद्वानोंको आमास होने लगा है कि गणितशाखको ऐसी मी एक शाखा रही है जो कि पूर्णतः जैन विद्वानोंद्वारा चलाई जाती थी। हाल्हींमें जैन आगमके कुळ प्रन्योंके अध्ययमसे जैन गणितक्व और गणितप्रन्योंसंबंधी उन्नेखोंका पता चला हैं। जैनियोंका धार्मिक साहित्य चार भागोंमें विभाजित है जो अनुयोग, (जैनधर्मके) तत्वोंका स्पष्टीकरण, कहलाते हैं। उनमेंसे एकका नाम करणानुयोग या गणितानुयोग, अर्थात् गणितशाखको कितना उच्च पद दिया गया है।

यचिप अनेक जैन गणितझोंके नाम ज्ञात हैं, परंतु उनकी कृतियां छुत्त हो गईं हैं। उनमें सबसे प्राचीन भदबाह हैं जो कि ईसासे २७८ वर्ग पूर्व स्वर्ग सिधारे। वे ग्योतिष विद्याके दो प्रम्पोके छेखक माने जाते हैं (१) सूर्यत्रझितको टीका; और (२) भदबाहबी संहिता नामक एक मीछिक प्रंप। मछपिति (छामग ११५० ई.) ने अपनी सूर्यप्रझितको टीकामें इनका उद्घेख किया है, और महोप्पर्ण (६६६) ने उनके प्रम्यावतरण दिये हैं। सिद्धसेन नामक एक दूसरे ज्योतिपीके प्रम्यावतरण बराहमिहिर (५०५) और महोप्पर्ण हारा दिये गये

१ देखो- स्गाचार्य द्वारा सम्पादित गणितसारसमहकी प्रस्तावना, थी. ई. स्मिथद्वारा किस्रित, महास. १९१२.

२ **वी. दच: गाणितकार्जाय जैन शाला, बुले**टिन कळकता गाणितसोसायटा, जिल्द २१ (१९९९), पृष्ठ ११५ से १४५.

३ इहत्संहिता, एस. ब्रिवेदीद्वारा सम्पादित, बनारस, १८९५, पू. २२६.

हैं। अर्थमागं और प्राष्ट्रत, मापामें लिखे हुए गणितसम्बन्धी उद्धेख अनेक प्रन्योमें पाये जाते हैं। धवलामें इसप्रकारके बहुसंस्वयक अवतरण विद्यमान हैं। इन अवतरणांपर यथारथान विचार किया जायगा। किन्तु यहां यह बात उद्धेखनीय है कि वे अवतरण निःसंशयरूपसे सिद्ध करते हैं कि जैन विद्वानोंद्वारा लिखे गये गणितमंथ ये जो कि अब दुप्त हो गये हैं'। क्षेत्रसमास और करणमावनोक नामसे जैन विद्वानोंद्वारा लिखित प्रंथ गणितशास्त्रसम्बन्धी हो ये। पर अव हमं से कोई कोई प्रंथ प्राप्य नहीं हैं। हमारा जैन गणितशास्त्रसम्बन्धी अव्यन्त खंडित झान स्थानां मृत्र, उमास्तातिकृत तत्वार्थाधिगमसूत्रमाय्य, सूर्यप्रहासि, अनुयोगद्वारस्त्र, त्रिकोकस्त्रार आदि गणितेतर प्रन्योंसे संकलित है। अब इन प्रन्योमें धवलाका नाम भी जोड़ा जा सकता है।

### धवलाका महत्व

धवळा नीवां सदीके प्रारंभें वासेन द्वारा ळिखी गई थी । वीस्सन तत्वज्ञानी और धार्मिक दिव्यपुरुष थे । व वस्तुतः गणितज्ञ नहीं थे । अतः जो गणितशाकीयसामग्री धवळाके अन्तर्गत है, वह उनसे धृत्वती ळेखकोकी इति कही जा सकती है, और मुख्यतया धृत्रेगत टीकाकारिको, जिनमेसे पांचका उन्दरन्दिन अपने श्वतावतारमें उछेब किया है । ये टीकाकार इंद्इंद, ज्ञामझंद, तंषुच्दर, समन्तभद्र और चप्यदेव थे, जिनमेसे प्रथम कगणा सन् २०० के ओर अनिम सन् ६०० के कगभग हुए । अतः धवळाकी अधिकांश गणितशाकांयसामग्री सन् २०० से ६०० तकके बीचके समयकी मानी जा सकती है । हस प्रकार भारतवर्षाय गणितशाकांत्र इतिहासको समय अर्थाका महत्वपूर्ण ग्रंय हो जाता है, क्योंकि उससे हमें भारतीय गणितशाकां इतिहासको सबसे अधिक अंधकारपूर्ण समय, अर्थात पांचवी ज्ञाताव्योंस पूर्वका बात मिळती है । विशेष अध्ययने यह बात और मी पुष्ट हो जाती है कि धवळाकी गणितशाकांत्रीय सामग्री सन् ५०० से धृत्वकी हो । उदाहणार्थ— धवळामें वर्णिक जनेक प्रकारको किसी मी अन्य ज्ञात प्रयये नहीं पाई जातीं, तथा इसमें कुळ ऐसी श्यूलताका आमास भी है जिसको करक पश्चात्के गरिताय गणितशाकांत्रे एसिकी विद्वानोको सरळताका मिळ सकती है । धवळाके गणितभागमं बह परिपूर्णता और परिष्का विद्वानोको सरळताका किसी में उसके प्रवात्के गरीनांत्री वह से परिष्ठ विद्वानोको सरळताका किसी प्रवादके गरीने हो ।

### धवलान्तर्गत गाणितशास

संख्याएं और संकेत-धवलाकार दाशमिकऋगसे पूर्णतः पश्चित हैं। इसके प्रमाण

र बॉलिकने सुनकृतांगसून, सम्याभ्ययन अनुयोगदार, श्लोक २८, पर अपनी टीकार्स संगर्सक्यी (regarding permutations and combinations) श्लोन नियम उद्भुत किये हैं। ये नियम किसी जैन गणित अंपसंते किये गये जान पक्ते हैं। सर्वत्र उपरुष्य होते हैं। इम यहां घवलाके अन्तर्गत अवतरणोंसे जी गईं संख्याओंको व्यक्त करनेको कुछ पद्मतियोंको उपस्थित करते हैं—

- (१) ७९९९९९८ को ऐसी सख्या कहा है कि जिसके आदिमें ७, अन्तमें ८ और मध्यमें छड बार ९ की पुनरावृत्ति हैं।
- ( २ ) ४६६६६६६४ व्यक्त किया गया है– चोसठ, छह सी, ख्यासठ हजार, ज्यासठ ভাল, और चार करोड़'।
- (३) २२७९९४९८ व्यक्त किया गया है— दो करोड़, सत्ताइस, निन्यानेत्र हजार, चारती और अन्टालेवें।

इनोंसे (१) में जिस पद्धतिका उपयोग किया है वह जैन साहिस्पमें अन्य स्थानोंसे भी पायो जाती है, और गणितसारसंप्रहमें भी कुछ स्थानोमे है। उससे दाशभिककमका सुपरिचय सिद्ध होता है। (२) में छोटी सह्याएं पहले व्यक्त की गई है। यह संस्कृत साहिस्पमें प्रचलित साधारण रीतिके अनुसार नहीं है। उसी प्रकार यहां संकेत-कम सी है, न कि दश जो कि साधारणतः संस्कृत साहिस्पमें पाया जाता हैं। किन्तु पाली और प्राकृतमें सी का कम ही प्रायः उपयोगमें लाया गया है। (३) में सबसे बड़ी संस्था पहले व्यक्त की गई है। अवतरण (२) और (३) स्पष्टतः भिन्न स्थानोंसे लिये गये हैं।

बही संस्त्यायें — यह प्रविदित है कि जैन साहित्यों बड़ी संस्यायें बहुतायतसे उपयोगमें आई हैं। धवड़ामें भी अनेक तरहकी जीवराशियों (द्रव्यप्रमाण) आदि पर तर्क वितर्क है। निश्चितरूपसे जिखी गई सबसे बड़ी संस्त्या पर्याप्त मनुष्योंकी है। यह संस्त्या धवलामें दो के छटे वर्ग और दो के सातर्वे वर्गके बीचकी, अथवा और भी निश्चित, कोटि-कोटि और कोटि-कोटि-कोटि-कोटि-कोटिक बीचकी कड़ी गई है। याने —

२२ ६ और २२७ के बीचकी। अथवा, और अधिक नियत- (१,००,००,०००) और (१,००,००,०००) के बीचकी। अथवा, सर्वथा निश्चित- २२५ $_{\times}$ २६ । इन जीबोंकी संख्या अन्य मतानुसार ७९२२८१६२५१४२६४३५७५३५७६३६६।

४ देखो- गणितसारसमह १, २७. और मी देखो- दच और सिहरू हिन्तगणितसासका इतिहास, किन्द १, जहीर १९३५, पृ १६. ५ दच और सिंह, पूर्वमृत, पृ १४.

६ घ. माग ३, पृ. २५३. ७ गोम्मटसार, जीवकांड, (से. बु. जे. सीरीज) पृ. १०४,

यह संख्या उन्तील अंक प्रहण करती है। इसमें भी उतने ही स्थान हैं जितने कि ( १,००,००,००० )' में, परन्तु है वह उससे बड़ी संख्या। यह बात धवळाकारको ज्ञात है, और उन्होंने मनुष्यक्षेत्रका क्षेत्रफल निकालकर यह सिद्ध किया है कि उक्त संख्याके मनुष्यक्षेत्रमें नहीं समा सकते, और इसल्यि उस संख्याबाला मत ठीक नहीं है।

### मौलिक प्रक्रियायें

धवलमें जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्गमूल और धनमूल निकालना, तथा संस्थाओं का विन्नालना (The raising of numbers to given powers) आदि मीलिक प्रक्रियाओं का क्यन उपल्ब्य है । ये कियार पूर्णांक और मिल, दोनोंके संबंधमें कही गई हैं । धवलमें वर्णित वातांकका सिद्धान्त ( Theory of indices) दूसरे गणित मंगेंसे कुल कुल भिन है। निवयतः यह सिद्धान्त प्राथिक है, और सन् ५०० से पूर्वका है। इस सिद्धान्तसंबंधी मीलिक विचार निकालिक प्रक्रियाओं के आधारपर प्रतीत होते हैं:—(१) वर्ग, (२) वन, (३) उत्तरोत्तर वर्ग, (७) किसी संस्थाका संस्थातुल्य बात निकालना (The raising of numbers to their own power), (६) वर्गमूल, (७) धनमूल, (८) उत्तरोत्तर वर्गमूल, अति। अन्य सब बातांक इन्हीं क्रॉमें प्रगट विये गये हैं।

उदाहरणार्थ — अर्बे को अके घनका प्रथम बर्गमूल कहा है। अर्ब को अका धनका धन कहा है। अर्ब को अके घनका बर्ग, या बर्गका घन कहा है, इस्रादिं। उत्तरीकर बर्ग और धनमूल नीचे लिखे अनुसार हैं—

१ भवला, माग ३ पृष्ठ, ५३.

### वर्गित-संवर्गित

परिभाषिक शब्द बार्गित-संबर्गितका प्रयोग किसी संख्याका संख्यातुरूय बात करलेके अर्थमें किया गया है।

उदाहरणार्थ--न न का वर्गितसंवर्गितरूप है।

इस सम्बन्धमें धवाजों विराजन देव 'फैलाना और देना' नामक प्रक्रियाका उद्घेख आया है। किसी संख्याका 'विराजन' करना व फैलाना अर्थात् उस संख्याको एकएकर्मे अलग करना है। जैसे, न के विराजनका अर्थ हैं—

१११११......न बार

'देय' का अर्थ है उपर्युक्त अंकों में प्रत्येक स्थान पर एककी जगह न ( बिविक्षित संख्या ) को रख देना | फिर उस विरुट्टन-देयसे उपरुच्छ संख्याओंको परस्पर गुणा कर देनेसे उस संख्याका वर्गित-संबर्गित प्राप्त हो जाता है, और यही उस संख्याका प्रथम वर्गित-संबर्गित कहटाता है । औसे, न का प्रथम वर्गित-संबर्गित न<sup>न</sup> ।

बिरलन-देयकी एकवार पुनः प्रक्रिया करनेसे, अर्थात् न<sup>न</sup> को लेकर वही विधान फिर न<sup>न</sup> करनेसे, हितीय बर्गित-संबर्गित (न<sup>न</sup>) प्राप्त होता है। इसी विधानकी पुनः एकवार करनेसे

 $\left\{\begin{array}{c} \mathbf{a}^{\mathbf{q}} \\ \mathbf{a}^{\mathbf{q}} \end{array}\right\} \left\{\left(\mathbf{a}^{\mathbf{q}}\right)\right\}$  न का तृतीय बर्गित संबर्गित  $\left\{\left(\mathbf{a}^{\mathbf{q}}\right)\right\}$  प्राप्त होता है।

धवलामें उक्त प्रक्रियाका प्रयोग तीन बारसे अधिक अपेक्षित नहीं हुआ है। किन्तु, तृतीय वर्गितसंवर्गितका उद्धेख अनेकवार वंटी सख्याओं व असंख्यात व अनन्तके संबंधमें किया गया है। इस प्रक्रियासे कितनी बड़ी संख्या प्राप्त होती है, इसका ज्ञान इस बातसे हो सकता है कि २ का तृतीयवार बर्गितसवर्गित रूप २५६ हो जाता है।

### घातांक सिद्धान्त

उपर्युक्त कथनसे स्पष्ट है कि धवलाकार घातांक सिद्धान्तसे पूर्णतः परिचित थे। जैसे-

$$(3) (3^{H})^{H} = 3^{HH}$$

१ भवला, भाग ३, पृ. २० आदि,

उक्त सिद्धान्तोंके प्रग्नेगसंबंधी उदाहरण धवलामें अनेक हैं। एक रोचक उदाहरण निम्न प्रकारका है'— कहा गया है कि २ के ७ वें बर्गमें २ के छठवें वर्गका माग देनेसे २ का छठवां वर्ग उच्च जाता है। अर्थात्—

जब दाशिमकलमका झान नहीं हो पाया या तब हिगुणक्रम और अर्थक्रमको प्रक्रियाएं (The operations of duplation and mediation) महत्वपूर्ण समझी जाती थीं। भारतीय गणितशाक्षके प्रयोगे इन प्रक्रियाओंका कोई चिद्व नहीं मिळता। किन्तु इन प्रक्रियाओंको भिक्र और युनानेक निवासी महत्वपूर्ण गिनते थे, और उनके अंकाणिवसंबधी प्रयोगे के तरनुसार स्वीकार की जाती थीं। धवलमें इन प्रक्रियाओंको चिद्व मिळते हैं। दो या अर्प्य संस्थाओंको उत्तरोत्तर की जाती थीं। धवलमें इन प्रक्रियाओंको कि मिळते हैं। दो या अर्प्य संस्थाओंको उत्तरोत्तर की वाता निश्चयतः हिगुणक्रमकी प्रक्रियास ही परिस्फृटित हुआ होगा, और यह हिगुणक्रमकी प्रक्रिया दाशिकत्वमके प्रचारते प्रवास क्षेत्रम प्रचलित रही होगी। उसी प्रकार अर्थक्रम पद्धतिका भी पता चळता है। धवलमें इस प्रक्रियाको हम २, ३, ४ आदि आधारवाले छन्नुस्वय सिद्धान्तमें साधारणीकृत पाते हैं।

### लघुरिक्थ (Logarithm)

धवलामें निम्न पारिभाषिक शब्दोंके लक्षण पाये जाते हैं -

(१) अर्घुच्छेद्र— जितनी वार एक संस्था उत्तरोत्तर आधी आधी की जा सकती है, उतने उस संस्थाके अर्घच्छेद कहे जाते हैं। जैसे– २<sup>म</sup> के अर्घच्छेद = म

अर्थच्छेदका संकेत अङ्घे मान कर हम इसे आधुनिक पद्मतिमें इस प्रकार रख सकते हैं— क क का अर्छ (या अर्छ क) = रुरि क। यहाँ रुष्ट्रिस्थका आधार २ है।

- (२) वर्गशालाका किसी संख्याके अर्द्वच्छेदोंके अर्द्वच्छेद उस संख्याकी वर्ग-शालाका होती है। जैसे — ककी वर्गशालाका = वश क = अछे अछे क = छरि छरि क। यहां छष्ठुस्विषका आधार २ है।
- ( है ) त्रिकच्छेद्र'--- जितने बार एक संख्या उत्तरोत्तर है से विमाजित की जाती है, उतने उस संख्याके त्रिकच्छेद होते हैं । जैसे---- क के त्रिकच्छेद = त्रिक्ट क = छिर हैक । यहां लघुरिक्यका आधार हहै ।

१ भवला माग ३, पृ. २५३ आदि. २ घवला माग ३, पृ. २१ आदि. ३ घवला माग ३, पृ. ५६.

(४) चतुर्यच्छेद'— जितने वार एक संख्या उत्तरोत्तर १ से विभाजित की जा सकती है, उतने उस संख्याके चतुर्यच्छेद होते हैं। जैसे– क के चतुर्यच्छेद = चछे क = छरि १ क। यहां चतुरिक्यका आधार ४ है।

धवलामें लघुरिक्यसंबंधी निम्न परिणामोंका उपयोग किया गया है-

चूंकि लिर २ = १, जब कि आधार २ है।

$$(\mathbf{\xi})'$$
  $= \mathbf{a}^{\mathbf{a}}$   $= \mathbf{a}^{\mathbf{a}} = \mathbf{a}^{\mathbf{a}}$ 

(७) मानछो अएक संख्या है, तो —

अ का प्रथम बर्गित-संबर्गित = अ<sup>अ</sup> = ब ( मानलो )

,, द्वितीय ,, 
$$= a^{4} = H$$
 ,, तृतीय ,,  $= H^{H} = H$  ...

धवलामें निम्न परिणाम दिये गये हैं ---

- (क) कीर ब = अ लीर अ
- (ख) छरि छरि ब = छरि अ + छरि छरि अ
- (ग) लरिम = ब करिब

१ धनला, माग २, पृ. ५६. १ धनला, माग २, पृ ६०. १ धनला, माग २, पृ ५५. ४ धनला, माग २, पृ. २१ आदि. ५ पूर्वनत्. ६ पूर्वनत्। यहाँ यह बात ब्लेंखनीय हें कि प्रयों वे ब्लाविश्य पूर्णोकों तक ही परिमित नहीं हैं।

सस्या क कोई मी सख्या हो सकती है। क<sup>क</sup> प्रथम वर्गितसंवर्गित राश्चि और (क<sup>क</sup>) <sup>कुक</sup> द्वितीय वर्गित-सर्वागित राश्चिहे। ७ धवला, माग ३, पृ. २१-२४.

इस असाम्यतासे निम्न असाम्यता आती है---

भिष्म — अंकागितमें भिनोंका भीखिक प्रक्रियाओं, जिनका ज्ञान धषडामें प्रहण कर िया गया है, के अतिरिक्त यहां हम भिन्नतंत्रंथी अनेक ऐसे राचक सूत्र पाते हैं जो अन्य किसी गणितसंबंधी ज्ञात प्रत्यमें नहीं निख्ते । इनमें निम्न खिखित उद्धेखनीय हैं—

$$(?)' \frac{\exists \vec{q} \cdot (\vec{q} / \vec{q})}{\exists \vec{q} \cdot (\vec{q} / \vec{q})} = \exists \vec{q} \cdot \vec{q} \cdot \vec{q}$$

(२) भान को कि किसी एक संख्याम में द, द' ऐसे दो भाजकों का भाग दिया गया और उनसे क्रमशः क और क' ये दो ङब्ब (या मिल) उत्पन्न हुए । निम्न लिखित सूर्यमें म के द + द' से भाग देने का परिणाम दिया गया है—

$$\frac{\pi}{\zeta + \zeta'} = \frac{\pi'}{(\pi'/\pi) + \xi'}$$
  
अथवा = 
$$\frac{\pi}{\xi + (\pi/\pi')}$$

$$(3)'$$
 यदि  $\frac{H}{G} = m$ , और  $\frac{H'}{G} = m'$ , तो—  $G(m-m') + H' = H$ 

$$(8)$$
 '  $a(2) = a$ ,  $a(3) - \frac{a}{a + \frac{a}{a}} = a - \frac{a}{a + \frac{2}{a}}$ ;

१ भवला, माग ३, पू. २४.

२ धवला, साग ३,पू. ४६.

३ भवळा, साग ३, पू. ४६.

४ घवला, साग ३, पृ, ४७, गांबा २७.

५ माग ३, पृ. ४६, गांवा २४.

षट्खंडागमकी प्रस्तावना

$$(4)^{t}$$
  $\overline{a}(\overline{a}) = \overline{a}$ ,  $\overline{a}(-\frac{a}{a+a}) = \overline{a} - \frac{\overline{a}}{\overline{a}} + \overline{a}$ 

$$\frac{\mathsf{sit}}{\mathsf{sit}} = \mathsf{sit} + \frac{\mathsf{s}}{\mathsf{sit}} - \mathsf{t}$$

$$(4)^3$$
 बदि  $\frac{3}{a} = a$ , और  $\frac{37}{a^3} = a + H$ , तो—

$$a' = a - \frac{a}{\frac{a}{H} + \ell}$$

भार यदि 
$$\frac{\Theta}{a'} = a - \pi$$
, तो— $a' = a + \frac{a}{\frac{a}{n} - \frac{a'}{n}}$ 

$$( w )^t \text{ uld } \frac{st}{a} - at, \text{ sint } \frac{st}{a^t} \text{ statt } \text{Heat } \hat{\epsilon}, \text{ all } -\frac{st}{a^t} = at, \frac{a^t - a}{a^t} )$$

(c) 
$$\sqrt[4]{4}$$
  $\frac{3}{4}$  =  $4$ ,  $\frac{3}{4}$   $\frac{3}{4}$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =  $4$  =

(9) यदि 
$$\frac{3}{4} = 6$$
, और  $\frac{3}{4 - 6} = 6 + 6$ , तो  $\frac{3}{6} = \frac{4}{6} + 6$ 

(१०) 
$$^{4}$$
 यदि  $\frac{3}{a} = a$ ,  $\frac{3}{a}$   $\frac{3}{a+a} = a$ ,  $\frac{3}{a+a} = a$ 

है साग ३, पृ. ४६, साथा २८. ४ साग ३, भीराम ३, प्र. ४६, साथा २८. ४ साग ३,

भूँमाग ३, पृ. ४९, गाथा ३०.

२ भाग ३, पृ. ४६, गाथा २५. ४ माग ३, पृ. ४८, गाथा २९.

ह माग ३, पृ. ४९, गाथा ३१.

ये सब परिणाम धवळाके अन्तर्गत अवतरणोमें पाये जाते हैं। वे किसी भी गणित-संबंधी झात प्रयमें नहीं मिळते। ये अवतरण अधेमागधी अयवा प्राकृत प्रयोक्ते हैं। अनुमान यही होता है कि वे सब किन्हीं गणितसंबंधी जैन प्रन्योसे, अथाग पूर्ववतीं टीकाओंसे ळिये गये हैं। वे अंकर्गणितकी किसी सारभूत प्रक्रियाका निरूपण नहीं करते। वे उस काळके स्मारकावरोप हैं जब कि भाग एक कठिन और अससाध्य विधान समझा जाता था। ये नियम निश्चयतः उस काळ के हैं जब कि दाशमिन-क्रमका अंक्रगणितकी प्रक्रियाओंमें उपयोग सुप्रचळित नहीं हुआ था।

त्रैराज्ञिक — त्रैराशिक कियाका धवलामें अनेक स्थानों पर उक्लेख और उपयोग किया गया है' | इस प्रक्रियासंबंधी पारिमाधिक शब्द हैं— फल, इच्छा और प्रमाण- ठीक वही जो ज्ञात प्रयोगे मिलते हैं | इससे अनुमान होता है कि त्रैराशिक क्रियाका ज्ञान और व्यवहार मारतवर्षेने दाशमिक ज्ञमके आविष्कारसे पूर्व मी वर्तमान था ।

#### अनन्त

बही संख्याओं का प्रयोग — 'अनन्त ' शब्दका थिविध अधीम प्रयोग समी प्राचीन जातियोंके साहित्यमें पाया जाता है । किन्तु उसकी टोक परिभाषा और समझदारी बहुन पीष्टे काई । यह स्वाभाविक ही है कि अनन्तकी टीक परिभाषा उन्हीं लोगोद्वारा विकासित हुई जो बड़ी सख्याओंका प्रयोग करते थे, या अपने दर्शनशाखेंमें ऐसी संख्याओंके अन्यस्त थे । निम्न विवेचनसे यह प्रकट हो जायगा कि भारतवर्षमें जैन दार्शनिक अनन्तसे संबंध रखनेवाली विविध भावनाओंको अर्णावद करने तथा गणनासंबंधी अनन्तकी टीक परिभाषा निकालनेंमें सफल हुए।

बड़ी संस्थाओंको ब्यक्त करनेके लिये उचित संकेतीका तथा अनन्तको कर्यनाका विकास तभी होता है जब निगृद तर्क और विचार एक विशेष उच्च श्रेणीयर पहुंच जाते हैं। यूरोपरें आर्किनिडोज़ने समुद्र-तटकी रेतके कणोंके प्रमाणके अंदाज लगानका प्रयत्न किया था और यूनानके दार्शनिकोंने अनन्त एवं सीमा (Imit) के विषयमें विचार किया था। किन्तु उनके पास बड़ी संस्थाओंको ब्यक्त करनेके योग्य संकेत नहीं थे। भारतवर्षमें हिन्दू, जैन और बौद्ध दार्शनिकोंने बहुत बड़ी संस्थाओंको प्रयोग किया और उस कार्यके लिये उन्होंने उचित संकेतोंका

१ माग ३, पू. ४९, गाया ३२. २ भवळा माग ३, पू. ६९ और १०० आदि.

भी आविष्कार किया । विशेषतः जैनियोंने लोकमरके समस्त जीवों, काल-प्रदेशों और क्षेत्र अथवा आकाश-प्रदेशों आदिके प्रमाणका निरूपण करनेका प्रयत्न किया है ।

- बड़ी संख्यायें व्यक्त करनेके तीन प्रकार उपयोगमें छाये गये-
- (१) दाशसिक क्रम ( Place-value notation)— जिसमें दशमानका उपयोग किया गया। इस संबंधेंन यह बात उद्घेखनीय है कि दशमानके' आधारपर १० १०० जैसी बड़ी संस्थाओंको ज्यक करनेवाले नाम करियत किये गये।
- (२) **भातांक नियम** (Law of indices वर्ग-संबर्ग) का उपयोग बड़ी सैल्याओंको सुक्ष्मतासे व्यक्त करनेके डिय किया गया। जैसे —

$$\begin{aligned} & (\exists i) \; \left\{ \left( z_{i}^{*} \right)_{i}^{*} \right\} & \left\{ \; \left( z_{i}^{*} \right)_{i}^{*} \right\} & = s d \xi_{i} d$$

अिसको २ का तृतीय बर्गित-संबर्गित कहा है। यह संख्या समस्त विश्व (universe) के विश्वलकर्णो (protons and electrons) की संख्यासे बड़ी है।

(२) लघुरिक्य ( अर्थच्छेद ) अथवा उद्युत्क्यिके उद्युत्क्यिके ( अर्थच्छेदराजाका ) का उपयोग बड़ी संख्याओंके विचारको छोटी संख्याओंके विचारमें उतारनेके छिये किया गया। जैसे—

इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आज भी संख्याओं को व्यक्त करनेके छिय हम उपर्युक्त तीन प्रकारों मेंसे किसी एक प्रकारका उपयोग करते हैं। दाशिमकल्लम समस्त देशों की साशारण सम्पत्ति बन गई है। जहां उटी संख्याओं का गणित करना पड़ता है, वहां छप्टुरिक्यों का उपयोग किसा करता है। आधुनिक पदार्थिनशनमें परिमाणों (magaitudes) को व्यक्त करनेके

र वडी संस्थाओं तथा सस्था-नामोंके संवेधी विशेष जाननेके लिये देखिये दर और सिंह कुत हिन्दू गणितशासका इतिहास (History of Huada Mathematics), मोतीलाङ बनारसीदात, लाहीर, द्वारा जवाबित, साथ र, पू. २२ जादि.

क्रिय बातांक निष्मांका उपयोग सर्वसाधारण है । उदाहरणार्थ- विश्वसरके निष्मुपक्षोंको गणना करके उसकी व्यक्ति हर प्रकार की गई है— १३६'२'<sup>भ</sup> तथा, कट संस्थाओंके विकारण (distribution of primes) को स्थित करनेवाठी स्वयूज संस्था (Skewes' number) निम्न प्रकारस व्यक्त की जाती है—

संख्याओंको व्यक्त करनेवाछे उपर्युक्त समस्त प्रकारोंका उपयोग धक्छामें किया गया है। इससे स्पष्ट है कि भारतवर्षमें उन प्रकारोंका झान सातवी शताब्दिसे पूर्व ही सर्व-साधारण हो गया था।

### अनन्तका वर्गीकरण

धवठामें अनन्तकः। वर्गीकरण पाया जाता है । साहित्यमें अनन्त शब्दका उपयोग अनेक अपोमें हुआ है । जैन वर्गीकरणमें उन सबका ध्यान खा गया है । जैन वर्गीकरणके अनुसार अनन्तके ग्याख्य प्रकार हैं । जैसे—

(१) नामानन्तं — नामका अनन्त । किसी भी वस्तु-समुदायके यद्यार्थतः अनन्त होने या न होनेका बिचार किये विना हो केवल उसका बहुत्व प्रगट करनेके लिये साधारण बोलचालमें अथवा अवोध मनुष्यों हरा या उनके लिये, अथवा साहित्यमें, उसे अनन्त कह दिया जाता है। ऐसी अवस्थामें 'अनन्त ' शब्दका अर्थ नाममात्रका अनन्त है। इसे ही नामानन्त कहते हैं।

यह संस्था रूट सस्याओं ( primes ) के बिभाग ( distribution ) के श्री संबंध रखती हैं ! २ जीवाजीविससादव्यस्स कारणणिखेरका सण्या अर्थता | बबका है, पु. ११,

र संस्या २३६'२<sup>९५</sup> को द्राधिक-कससे व्यक्त करने पर जो रूप प्रकट होता है वह इस प्रकार है— १५,७४७,७२४,१२६,२७५,००२,५७७,६०५,६५३,९६१,१८४,५५५५,४६८,०४४,७१७,९१४,५५२, १२६,७०९,३६६,२२१,४२५,०७६,१८५,६३१,०३१,२९६,

हतते देखा जा तकता है कि २ का तुवीच वर्षित-संवर्षित ज्योत् २५६<sup>५५</sup> विश्वसक्त समस्त विषुत्-कर्मोको संख्यारे अधिक होता है। यदि हम समस्त विश्वके एक बतरजवा फकर मान छे और विश्वत्वमीको जबको गोटियां, और दो विश्वत्वमीको किसी भी परिष्ठुतिको इस विश्वके खेळकी एक 'बाख' मान कें, तो समस्त संग्वन 'वार्को' को संख्या—

- (२) स्थापनानन्त'— आरोगित या आनुष्रीयक, या स्थापित अनन्त । यह भी यथार्थ अनन्त नहीं है। जहाँ किसी बस्तुमें अनन्तका आरोगण कर छिया जाता है वहाँ इस शब्दका प्रयोग किया जाता है।
- (३) द्रव्यानन्तुं तत्काळ उपयोगमं न आते हुए झानकी अपेक्षा अनन्त । इस संज्ञाका उपयोग उन पुरुषोके छिय किया जाता है जिन्हें अनन्त-विययक शाखका ज्ञान है, जिसका बर्तमानमं उपयोग नहीं है।
- (४) गणनानन्त— संख्यात्मक अनन्त । यह संज्ञा गणितशास्त्रमे प्रयुक्त वास्तविक अनन्तके अर्थमें आई है।
  - (५) अप्रदेशिकानन्त- परिमाणहीन अर्थात् अत्यन्त अल्प परमाणुरूप ।
- (६) एकानन्त— एकदिशासक अनन्त । यह वह अनन्त है जो एक दिशाँम सीधी एक रेखारूपसे देखनेमें प्रतीत होता है ।
- (৬) विस्तारानन्त द्विविस्तारात्मक अथवा पृष्ठदेशीय अनन्त । इसका अर्थ है प्रतरात्मक अनन्ताकाशा ।
- (८) उभयानन्त—िद्विदेशायक अनन्त । इसका उदाहरण है एक सीधी रेखा जो दोनों दिशाओंने अनन्त तक जाती है ।
- (९) सर्वानन्त आकाशात्मक अनन्त । इसका अर्थ है त्रिधा-विस्तृत अनन्त, अर्थात् बनाकार अन-ताकाश ।
- ( १० ) भाषानन्त—तान्काल उपयोगमे आते हुए ज्ञानकी अपेक्षा अनन्त । इस संज्ञाका उपयोग उस पुरुपके लिये किया जाता है जिसे अनन्त-विषयक शास्त्रका ज्ञान है और जिसका उस और उपयोग है।
  - (११) शाश्वतानन्त-- नित्यस्थायी या अविनाशी अनन्त ।

पूर्वोक्त वर्गावरण खुब व्यापक है जिसमें उन सब अधोंका समावेश हो गया है जिन अधोंमें कि ' अनन्त ' संज्ञाका प्रयोग जैन साहिल्यों हुआ है ।

१ जैं व हवणार्थत णाम त कहकम्मेस वा चित्रकम्मेस वा पोत्तकम्मेस वा ...अपस्त्रो वा बराडयो वाजेच अर्थणे हवणार हविदा अणतिसिंदित सब्य हवणाणत णाम । ध. ३, पृ. ११ से १२.

२ ज त दव्वाणतं तं दुविह आगमदो णोआगमदो य। ध. २, पृ. १२.

### ग्रणनानन्त ( Numerical infinite )

थवलामें यह स्पष्टरूपसे कह दिया गया है कि प्रकृतमें अनन्त संज्ञाका प्रयोग' गणना-नन्तके अर्थमें ही किया गया है, अन्य अनन्तोंके अर्थमें नहीं, 'क्योंकि उन अन्य अनन्तोंके हारा प्रमाणका प्ररूपण नहीं पाया जाता 'ं। यह भी कहा गया है कि 'गणनानन्त बहुवर्णनीय और सुमम है''। इस क्यनका अर्थ संमवतः यह है कि जैन-साहित्यमें अनन्त अर्थात् गणना-नन्तकी परिभाषा अधिक विश्वदरूपसे मिन्न मिन्न लेखकों द्वारा कर दो गई भी, तथा उसका प्रयोग और को सुप्रचलित हो गया था। किन्तु ध्वलामें अनन्तकी परिभाषा नहीं दी गई। तो भी अनन्तसंबंधी प्रक्तियाएं संख्यात और असंख्यात नामक प्रमाणोंके साथ साथ बहुत वार उिह्नखित हुई हैं।

संख्यात, असंख्यात और अनन्त प्रमाणोका उपयोग जैन साहित्यमें प्राचीनतम ज्ञात-कालसे किया गया है । किन्तु प्रतीत होता है कि उनका अभिप्राय सदैव एकसा नहीं रहा । प्राचीनतर अंघोंने अनन्त सचसुच अनन्तके उसी अर्घमें प्रयुक्त हुआ था जिस अर्घमें हम अब उसकी परिमापा करते हैं । किन्तु पीछेके अंघोंमें उसका स्थान अनन्तानन्तने ने लिया । उदाहरणार्थ— नेमिचंद्र हारा दशयी शताब्दिमें लिखित अंघ किलोकसारके अनुसार परीतानन्त, युक्तानन्त एवं जधन्य अनन्तानन्त एक वड़ी भारी संख्या है, किन्तु है वह सान्त । उस प्रयक्ते अनुसार संख्याओंके तीन मुख्य भेद किये जा सकते है—

- (१) संख्यात-जिसका संकेत इम स मान छेते हैं।
- (२) असंख्यात-जिसका संकेत इम अ मान छेते हैं।
- (३) अनन्त-जिसका संकेत इम न मान छेते है।

उपर्युक्त तीनों प्रकारके संख्या-प्रमाणोके पुनः तीन तीन प्रभेद किये गये हैं जो निम्न प्रकार है—

- (१) संख्यात- (गणनीय) संख्याओंके तीन भेद हैं-
  - (अ) जघन्य-संख्यात (अल्पतम संख्या ) जिसका संकेत हम स ज मान छेते हैं।
  - ( ब ) मध्यम-संख्यात ( बीचकी संख्या ) जिसका संकेत इम स म मान छेते है ।

१ धवला ३, पृ १६.

२ ' ण च सेसअवंताणि पमाणपरूषणाणि, तत्य तथादसणादो ' । घ. ३, पृ. १७.

३ 'जंतं गणगाणैत त बहुवण्णणीय सुगमंच '। घ ३, पृ. १६.

#### (34) षट्खंडागमकी प्रस्तावना (स) उत्कृष्ट-संख्यात (सबसे बडी संख्या) जिसका संकेत हम स उ मान लेते हैं। (२) असंख्यात (अगणनीय) के भी तीन भेट हैं---(अ) परीत-असंख्यात (प्रथम श्रेणीका असंख्य) जिसका संकेत हम अप मान लेते हैं। ( ब ) युक्त-असंख्यात ( बीचका असंख्य ) जिसका संकेत इम अ यु मान छेते है । (स) असंख्यातासंख्यात (असंख्य-असंख्य ) जिसका संकेत हम अ अ मान छेते हैं। प्रवेक्ति इन तीनों भेदोंमेंसे प्रस्थेकके पुनः तीन तीन प्रभेद होते हैं। जैसे, जघन्य (सबसे छोटा), मध्यम (बीचका) और उत्कृष्ट (सबसे बड़ा)। इस प्रकार असंख्यातके मीतर निम्न संख्याएं प्रविष्ट हो जाती हैं--ŧ जघन्य-परीत-असंख्यात . ...... अ प ज 2 मध्यम-परीत-असंख्यात क्ष प्रम उत्क्रष्ट-परीत-असंख्यात .... भ प उ जघन्य-युक्त-असंख्यात 8 \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* अय ज मध्यम-यक्त-असंख्यात २ ......... अयम **उ**क्ष्मप्ट-यक्त-**अ**संख्यात 3 .... अयव 8 जघन्य-आसंख्यातासंख्यात ........ अ अर ज मध्यम-असंख्यातासंख्यात • .... .... .... .... अअम 3 उत्कृष्ट-आसंख्यातासंख्यात अस्य स (३) अनन्त- जिसका संकेत हम न मान चके हैं। उसके तीन भेट है-(अ) परीत-अनन्त (प्रथम श्रेणीका अनन्त) जिसका संकेत हम न प मान छेते है। (ब) युक्त-अनन्त (बीचका अनन्त ) जिसका संकेत हम न यु मान छेते हैं। (स) अनन्तानन्त (निःसीम अनन्त ) जिसका संकेत हम न न मान छेते हैं । असंख्यातके समान इन तीनों भेदोंके भी प्रत्येकके पुनः तीन तीन प्रभेद होते हैं। जघन्य. मध्यम और उत्कृष्ट । अतः अनन्तके भेदोंमें हमें निम्न संख्याएं प्राप्त होती हैं--ŧ जघन्य-परीतातन्त \*\*\*\* न प ज मध्यम-परीतानन्त 5 \*\*\*\*\*\*\*\*\* नपस 3 उत्कृष्ट-परीतानन्त \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* न प उ

| ŧ | जघन्य युक्तानन्त    | ***********************         | न युज  |
|---|---------------------|---------------------------------|--------|
| २ | मध्यम-युक्तानन्त    | *******************             | नयुम   |
| ₹ | उत्कृष्ट-युक्तानन्त | *************************       | न यु उ |
| 2 | जधन्य-अनन्तानन्त    | ******************              | न न ज  |
| 2 | मध्यम-अनन्तानन्त    | ***************                 | ननम    |
| 3 | उत्कृष्ट-अनन्तानन्त | ******************************* | न न उ  |

संख्यातका संख्यातमक परिमाण — सभी जैन भंषोंके अनुसार जद्यन्य संख्यात र है, क्योंकि, उन भंषोंके मतसे मिन्नताकी बोधक यही सबसे छोटी संख्या है। एकत्वको संख्यातमें सम्मिलित नहीं किया। मन्यम संख्यातमें र आर उत्कृष्ट संख्यातके बीचकी समस्त गणना आ जाती है, तथा उत्कृष्ट संख्यात जद्य-परीतासंख्यातसे पूर्वकर्ती अपीत् एक कम गणनाका नाम है। अपीत् स उ = अप ज - १। अप ज को त्रिलोकसारमें निम्न प्रकारसे समझाया है! —

जैन भूगोळातुनार यह विश्व, अधीत् मध्यळोक, भूमि और जटके कमकार बळ्यांसे बना हुआ है। उनकी सीमाएं उत्तरीतर बदनी हुई त्रिज्याओवाळे समकेन्द्रीय बृत्तस्य हैं। किसी भी भूमि या जळमय एक वळवका विस्तार उससे पूर्ववर्ती बळवके विस्तारसे दुगुना है। केन्द्र-वर्ती बृत्त (सबसे प्रथम बीचका बृत्त) एक ळाख (१००,०००) योजन ब्यासवाळा है, और जम्बूद्रीय कहळाता है।

अब बेलनके आकारके चार ऐसे गड्डोंकी कराना कीजिय जो प्रश्नेक एक लाख योजन व्यासवाळे और एक हजार योजन गहरे हो। इन्हें अर, बर, सर, और बर, किंदिये। अब करूना कीजिये कि अर, सरसीके बीजोंसे पूरा भर दिया गया और फिर भी उस पर और सरसी डाले गये जब तक कि उसकी शिखा शंकुके आकारकी हो जाय, जिसमें सबसे ऊपर एक सरसीका बीज रहे। इस प्रक्रियांके लिये जितने सरसीके बीजोंकी आवश्यकता होगी उनकी संख्या इस प्रकार है—

बेजनामार गुढ्डेन लिय —१९०९१२०९२९९६८'१०"। जगर संकासार शिखाके लिये- १७९९२००८४५४५१६२६२६२६२६२६२६२६२६२६२६६६६६६६६६६६६ १६। संपूर्ण सरसोंका प्रमाण- १९९७**१**१२९२८४५१११६३६६६६६६६६६६६६६६ १६६६६६६३६३६

६ देखी त्रिलीकसार, गाया ३५.

इस पूर्वोक प्रतियाको इम बेळनाकार गहुँका सरसोके बीजोंसे 'शिखायुक्त पूरण' कहेँगे। अब उपर्युक्त शिखायुक्त पूरित गहुँमेंसे उन बीजोंको निकालिये और जन्मूद्रीपसे प्रारंभ करके प्रत्येक द्वीप ओर समुद्रके बल्योंभे एक एक बीज डालिये। चूँकि बीजोंको संस्था सम है, इसलिये अत्यान बीज समुद्रबल्य पर पड़ेगा। अब एक बीज व न्तामक गहुँमें डाल दीजिये, यह बतलानेक लिये कि उक्त प्रतिया एक बार होगई।

अब एक ऐसे बेळनको करपना कीजिये जिसका व्यास उस समुद्रकी सीमार्यक्त स्थासके बराबर हो जिसमें बह अतिम सरसींका बीज डाटा हो। इस बेटनको अ्क किथे। अब इस अ्की भी पूर्वेक्त प्रकार सरसींसे शिवायुक्त भर देनेकी करपना कीजिय। किर इन बीजोंको भी पूर्व प्राप्त अतिम समुद्रकट्टमें आगेक होप-समुद्रस्य बट्ट्योमें पूर्वेक्त प्रकारेंसे कमशाः एक एक बीज डाटिय। इस दितीय वार विस्टनमें भी अतिम सरस्य किसी समुद्रकट्टय पर ही पड़ेगा। अब ब्, मे एक और सरस्य डाट दो, यह बतटानेके टिये कि उक्त प्रक्रिया वितीय बार हो चकी।

अब फिर एक ऐसे बेलनकी करना की जिप जिसका व्यास उसी अनिक प्राप्त समुद्र-बळपको व्यासके बराबर हो तथा जो एक हजार यो जन गहरा हो। इस बेलनको अुकहिये। अ्क को भी सरसपेंसे शिखायुक्त भर देना चाहिये और फिर उन बीजोंको आगेके द्वीपसमुद्रों में पूर्वोक्त प्रकारसे एक एक डालना चाहिये। अन्तमें एक और सरसप ब्रमें डाल देना चाहिये।

करपना कीजिय कि यही प्रक्रिया तब तक चाद्र रखी गई जब तक कि ब<sub>र</sub> शिखायुक्त न भर जाय | इस प्रक्रियामे **इमें** उत्तरीक्तर बढ़ते हुए आकारके बेटन टेना पड़ेगे—

मान लीजिये कि ब, के शिखायुक्त भरने पर अन्तिम बेलन अ' प्राप्त हुआ।

अब अ' की प्रथम शिखायुक्त भरा गड्डा मान कर उस जल्बलयंके बादसे जिसमें पिछजी क्रियांके अनुसार अन्तिम बीज डाला गया या, प्रारम करके प्रखेक जल और स्थलके एक्टबमें एक एक बीज छोड़ने की क्रियाको आगे बढाइथे। तब स्, में एक बीज छोड़िये। इस प्रक्रियाको तब तक चालू रिखये जब तक कि स्, शिखायुक्त न मर जाय। मान लीजिये कि इस प्रक्रियासे हमें अन्तिम बेलन अ'' प्राप्त हुआ। तब फिर इस अ'' से बही प्रक्रिया प्रारम्य कर दीजिये और उसे ड, के शिखायुक्त मर जाने तक चालू रिखये। मान छीजिये कि इस प्रक्रियाके अन्तमें हमे अ''' प्राप्त हुआ। अतर्थ जषम्यपरीतासंख्यात अ प ज का प्रमाण अ" में समानेवाले सरसप बीजोंकी संख्याके बतावर होगा और उत्कृष्ट-संख्यात = स उ = अ प ज - १.

र जैनियोंके प्राचीन साहित्यमें दीर्घ काल-प्रमाणीके सूचक नामोंकी तालिका पाई जाती है जो एक वर्ष प्रमाणसे प्रारम्म होती है। यह नामावलों इस प्रकार है—

```
१ वर्ष
                                                                   ८४ प्रदित
                                               १७ अटटांग
 २युग
                     ५ वर्ष
                                               १८ अटर
                                                                    ,, लाख अटटींग
 ३ प्रवीग
                    ८४ लाख वर्ष
                                               १९ क्षसमधि
                                                                    ,, अटट
 ४ पर्व
                     ,, लाख पुत्रीय
                                                                    .. लाख अममांग
 ५ नयताग
                     ., पुर्व
                                               २१ हाहांग
                                                                    ,, अमम
 ६ नयत
                     .. लाख नयतीग
                                               २२ हाहा
                                                                    ,, लाख हाहीग
 ७ क्रमदोग
                     ,, नयुत
                                               २३ हहाग
                                                                    ., हाहा
 ८ कमद
                     ,, लाख कमदोग
                                               २४ इह
                                                                    .. लाख इहांग
 ९ पशास
                     ,, कुमुद
                                               २५ लतांग
                                                                    .. 55
१० एख
               =
                     .. लाख पद्यांग
                                               २६ लता
                                                                    .. लाख लतांग
११ निलिनांग
                     , पद्म
                                               २७ महालतीग
१२ निलन
                     .. लाख नालेनांग
                                               २८ महालता
                                                                    .. लाख महालतांग
१३ कसळांग
                     ., निलन
१४ कमल
                     .. लाख कमछोग
                                                                    .. लाख महालता
१५ श्रदितांग
                                               ३० हस्तप्रहेलित
                                                                    .. लाख श्रीकल्प
                     ,, कमल
१६ चुटित
                     .. लाख त्रटितांग
                                               ३१ अच्छप्र
                                                              =
                                                                    ., लाख हस्तमहेलित
```

यह नामाजली त्रिलोकप्रीत (४-६ वीं बताब्दि) हरिकण्याण (८ वीं बताब्दि) और राज-वार्तिक (८ वीं बताब्दि) में कुक नाममेदोंके हाथ पार्र माती हैं। त्रिलोक्पमत्तिक एक ज्वेबसादुकार अवल्यका प्रमाण ८४ को ११ वार परस्य ग्रणा करनेने प्राप्त होता है- अवल्य स्ट ८४<sup>11</sup> तथा यह संस्था ६० अक प्रमाण होती । किल्कु ल्युनिक्य तालिका (Logarithmic tables) के जनसार ८४<sup>11</sup> संस्था ६० जक प्रमाण ही प्राप्त होती हैं। देविक क्षत्रा साथ ३, प्रसावना-व प्रद तीर, पृष्ट-**-स्वस्थायक**  नामोंकी निम्न श्रेणिका चित्ताकर्षक है-

```
= (१0,000,000)
 १ एक
                                 १५ अब्दुद
            = ?
                                              = ( ?0,000,000)
                                १६ निरब्बुद
 २ दस
           = 10
                                              = ( {0,000,000) (0
                                १७ अहह
 ३ सत
          = 800
                                              = ( ? 0,000,000) "
 ४ सहस्स = १,०००
                                १८ अवब
 ५ दससहस्स = १०,०००
                                 5516 ? $
                                              = ( (0,000,000) !?
 ६ सतसहस्स = १००,०००
                                २० सोगन्धिक = (१०,०००,०००)<sup>१३</sup>
 ७ दससतसहस्स = १,०००,०००
                                              = ( ? 0,000,000) (1
                                २१ उपङ
 ८ कोटि
            = 20,000,000
                                              = ( ? 0,000,000) **
                                २२ कुमुद
९ पकोटि
          = (१०,०००,०००)
                                             = ( (0,000,000)
                                २३ पुंडरीक
१० कोटिपकोटि = (१०,०००,०००)
                                              = ( (0,000,000)"
                                २४ पदुम
११ नद्रत
          = (१०,०००,०००)*
                                २५ कथान = (१०,०००,०००)<sup>१८</sup>
१२ निचहत — (१०,०००,०००)<sup>*</sup>
१३ અહોમિની = (१૦,૦૦૦,૦૦૦)<sup>(</sup>
                                २६ महाकथान = (१०,०००,०००)<sup>75</sup>
                                              = (१0,000,000)
१४ बिन्द
             = (80,000,000)
                                २ ७ असंख्येय
```

यहाँ देखा जाता है कि श्रेणिकामें अन्तिम नाम असंख्येय है। इसका अभिप्राय यही प्रतीत होता है कि असंख्येयके उपरकी संख्यारं गणनातीत हैं।

असंख्येयका परिमाण समय समय पर अवश्य बदलता रहा होगा। नेनिचंदका असंख्यात उपर्युक्त असंख्येयसे, जिसका प्रमाण १०९४° होता है, निश्चयतः भिन्न है।

असंख्यात— जपर कहा ही जा चुका है कि असंख्यातभे तीन मुख्य भेद हैं और उनमेंसे भी प्रत्येकके तीन तीन भेद हैं। जपर निर्दिष्ट संकेतोंके प्रयोग करनेसे हमें नेभिचंद्रके अससार निम्न प्रमाण प्राप्त होते हैं—

```
जघन्य-परीत-असंस्यात (अ. प. ज. ) = स. उ. + १
मध्यम-परीत-असंस्यात (अ. प. म. ) है > अ. प. ज.,किन्तु < अ. प. उ.
उत्कृष्ट-परीत असंस्यात (अ. प. उ. <u>)</u> = अ. यु. ज. – १
```

जहां---

```
जक्ष्य-युक्त-असंख्यात (अयुज)≐ (अपज) <sup>अपज</sup>
सम्यम-युक्त-असंख्यात (अयुम) दे > अयुज, किन्तु < अयुउ.
```

डल्इट-युक्तः असंख्यात (अयुट = अअज - १.

जहां---

जवन्य-असंख्यातासंख्यात (अ व ज ) = ( व यु ज )' मध्यम-असंख्यातासंख्यात ( अ क म ) है > अ अ ज , किन्तु < अ अ उ. उत्कष्ट-असंख्यातासंख्यात ( अ व उ ) = अ प ज − १.

जहां —

न प ज जधम्य-परीत-अनन्तका बोधक है।

अनन्त- अनन्त श्रेणीकी संख्याएं निम्न प्रकार हैं---जघन्य-परीत-अनन्त( न प ज) निम्न प्रकारसे प्राप्त होता है---

$$= \left[ \left\{ \begin{array}{c} (\operatorname{sign}) \\ (\operatorname{sign}) \\ (\operatorname{sign}) \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{c} (\operatorname{sign}) \\ (\operatorname{sign}) \end{array} \right\} \right]$$

मानलो ख=क+ छह द्रव्य'

मानङो 
$$\eta = \left\{ \left( \mathbf{e}^{[\mathbf{e}]} \right)^{-\frac{1}{2}} \right\} \left( \left( \mathbf{e}^{[\mathbf{e}]} \right)^{-\frac{1}{2}} \right) + \mathbf{v}$$
 राशियाँ

तब ---

ज्ञवन्य-परीत-अनन्त (न प ज) = 
$$\left\{ \begin{pmatrix} \eta^{\eta} \end{pmatrix} \right\}$$
ज्ञवन्य-परीत-अनन्त (न प ज) है > न प ज, किंतु  $<$  न प उ
उत्कृष्ट-परीत-अनन्त (न प उ) = न यु ज  $-$  १,

१ कह बच्च ये हैं— (१) वर्ष, (२) अधर्म, (३)एक जीव, (४) कोकाकाख, (५) अप्रतिक्षित (बनस्पति जीव), जीर (६) प्रतिक्षित (बनस्पति जीव).

२ चार समुदाय ये हैं- (१) एक कल्पकालके उत्तम, (२) लोकाकाश्वके प्रदेश, (३) अनुमागवंध-अध्यवसायस्थान, और (४) योगके जविमाग-प्रतिष्टेद. जहां---

(अपज) जघन्य युक्त-अनन्त (न युज) = (अपज) मध्यम-युक्त-अनन्त (न युम) है > न युज, किंतु < न युउ उद्ध्यस-युक्त-अनन्त (न युउ) = न न ज - १

जहां----

जघन्य- अपनन्तानन्त (न न ज ) = (न युज )' मध्यम- अनन्तानन्त (न न म ) > है न न ज, किंतु < न न उ

जहां—

न न उ उत्कृष्ट अनन्तानन्तके छिये प्रयुक्त है, जो कि नेमिचंग्द्रके अनुसार निग्न प्रकारसे प्राप्त होता है —

$$\begin{aligned} & \text{Restrict and } & \text{Restrict} \\ & \text{Re$$

अब, केवळज्ञान राशि ज से भी बड़ी है और--

न न उ = केवलज्ञान - ज्ञ + ज्ञ = केवलज्ञान.

पर्यालोचन- उपर्यक्त विवरणका यह निष्कर्ष निकलता है-

(१) जघन्य-परीत-अनन्त (न प ज ) अनन्त नहीं होता जबतक उसमे प्रक्षिप्त किये गये छह द्रव्यों या चार राशियोंमेंसे एक या अधिक अनन्त न मान छिये जायं।

र छह राशिया ये हैं- [१] सिद्ध, (२) साधारण बनस्पति निगोद, (३) वनस्पति, (४) पुद्रल, (५) न्यवहारकाल-और (६) अछोकाकाशः

र ये दो राशियां है- (१) धर्मत्रव्य, (२) अधर्मत्रव्य, (इन दोनोंके अग्रुरुत्यु गुणके अविभाग-प्रतिच्छेद)

(२) उत्कृष्ट-अनन्त-अनन्त (न न उ) केक्कज्ञानसारिके समझमाण है। उपमुक्त विकरणेंसे यह अभिप्राय निकल्या है कि उत्कृष्ट अनन्तानन्त अंकमणितकी किसी प्रक्रियाद्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, चांहे वह प्रक्रिया कितनी ही दूर क्यों न के चाई खाय। यदार्थकः बह अंकगणितहारा प्राप्त व की किसी भी संस्थासे अधिक ही रहेगा। अतः सुने ऐसा प्रतीत होता है कि केवलज्ञान अनन्त है, और इसीकिय उत्कृष्ट-अनन्तानन्त भी अवसन्त है।

इस प्रकार श्रियोकसारान्तर्मत विवरण हमें कुछ संशयमें ही छोड़ देता है कि परीतानन्त और युक्तानन्तरेक तीन तीन प्रकार तथा जहन्य अनन्तानन्त सच्चमुच अनन्त है या नहीं, क्वेंसिक ये सब असंस्थातक ही गुणनफळ कहे गये हैं, और जो राशियां उनमें जोड़ी महें हैं वे भी असंस्थातका ही है। किन्तु भवलाका अनन्त सचमुच अनन्त हो है, क्वेंसिक यह यह रपष्टतः कह दिया गया है कि 'क्यब होनेसे जो राशि नष्ट हो वह अनन्त नहीं कही जा सकती'। भवलामें यह भी कह दिया गया है कि अनन्तानन्तरे सर्वत्र तारार्थ मध्यम-अनन्तानन्तरे हैं। अतः भवलाम् अनन्तरोनन्तरे ही है। अवलामें उद्धिखित दो राशियोंके मिळानकी निस्त रीति वही रोचक हैं —

एक ओर गतकालको समस्त अवस्तिंगी और उत्सिर्विणी अपीत् करणकालके समयोंको (time-instants) स्थापित करें। (इनमें अनादि-सातल होनेसे अनन्तत्व है हो।) दूसरी ओर निध्यादृष्टि जीवराशि रक्को । अब दोनों राशियोंमेंसे एक एक रूप करावर उठा-उठा कर फेकते जाओ । इस प्रकार करते जानेसे कालराशि नष्ट हो जाती है, किन्तु जीक-राशिका अपहार नहीं होतां। धवलामें इस प्रकारसे यह निष्कर्ष निकाला गया है कि निष्या-दृष्टि राशि अतीत कर्कोंके समयोंसे अधिक है।

यह उपर्युक्त रीति और कुछ नहीं केञ्चल एकसे-एककी संगति (cnc-to-one correspondence) का प्रकार है जो आधुनिक अनन्त गणनांकोंके सिद्धान्त (Theory of infinite cardinals) का मुलाधार है। यह कहा सकता है कि वह रीति परिभित्र गणनांकोंके मिलानमें भी उपयुक्त होती है, और हसींकिये उसका आलम्बन दो वहाँ परिभित्र राशियोंके मिलानके किये लिया गया था- इतनी बड़ी राशियां जिनके कांगों (elemcnts)

१ 'संते वद णहुतस्स अणंतचाविरोहादो '। थ. ३, पृ. २५.

२ धवला ३, पु. २८.

३ 'अणताणंताहि ओसप्पणि-उससपिणीहिण अबहिंति काटेण'। घ. ३, पृ. २८ सूत्र ३०देकी टीका, पृ. २८० 'कक्षं कालेण सिणिब्जते सिच्छाइडी जीवा'' आदि।

को गणना किसी संस्थातम्ब संझा द्वारा नहीं को जा सकी । यह दृष्टिकोण इस बातसे और भी पुष्ट होता है कि जैन-मेबोर्ने समयने अध्यानका भी निश्चय कर दिया गया है, और 'इस्थिय एक कस्य ( अवस्थिणी-उन्सर्षिणी ) के कालप्रदेश परिभित्त ही होना चाहिये, क्योंकि, करूर स्वयं कोई अनन्त कालमान नहीं है। इस अन्तिम मतके अनुसार जन्न-प-परीत-अनन्त, जो कि परिभाषासुसार करूपके कालप्रदेशोंकी राशिसे अधिक है, परिभित्त ही है।

जैसा कि उत्पर बताया जा चुका है, एक्से-एक्की संगतिकी रीति अनन्त गणनांकोंके अध्ययनके जिये सबसे प्रबल साधन सिद्ध हुई है, और उस सिद्धान्तके अन्वेषण तथा सर्व-प्रथम प्रयोगका अप जैनियोंको ही है।

संख्याओं के उपशुंक वर्गाकरणं मुझे अनन्त गणनांकों के सिद्धान्तको विकसित करनेका प्राथमिक प्रयत्न दिखाई देता है। किन्तु इस सिद्धान्तमं कुछ गंभीर देाव हैं। ये दोच निरोध उपयत्न करेंगे। इनमेंसे एक स — १ की संख्याकों कहणनाका है, जहां स अनन्त है और एक वर्गकों सीमाका नियामक है। इसके विगरीत जैनियोंका यह सिद्धान्त कि एक संख्या स का वर्गित-संबंधित रूप अर्थात है। इसके विगरीत जैनियोंका यह सिद्धान्त है, उक्तपूर्ण है। यदि यह सच्च हो कि प्राचीन जैन साहिष्यका उक्तप्र-असंख्यात अनन्तसे मेछ खाता है, तो अनन्तकों संख्याकोंकी उपयोक्ति अधुनिक अनन्त गणनांकोंके सिद्धान्त (Theory of infinite cardinals) का कुछ सीमा तक पूर्वनिकरण हो गया है। गणितशाकीय विवासके उतने प्राचीन काळ और उस प्रारंभिक स्थितिमें इस प्रकासके किसी भी प्रयत्नको असमज्ञत अवस्थान्यों भी आक्ष के ते कह है कि ऐसा प्रयन्न किया गया था।

अनन्तके अनेक प्रकारोंकी सत्ताको जार्ज केंद्रटाने उजीसवी शताब्दिक मध्यकाखके खग-मग प्रयोग-सिद्ध करके दिखाया था । उन्होंने सीमातीत (transfinite) संस्थाओंका सिद्धांत स्थापित किया। अनन्त राशियोंके क्षेत्र 'domain) के थियमे कैन्टरफे अन्येयगोसे गणितसाखके छिये एक पुष्ट आधार, खोजके छिये एक प्रबच साधन और गणितसंबंधी अस्यत्त गृद विचारोंको ठीक रूपसे च्यक करनेके छिये एक भाषा मिल गई है। तो भी यह सीमातीत संस्थाओंका सिद्धांत अभी अपनी प्राथमिक अवस्थामें ही है। अभी तक इन संस्थाओंका कल्ल (Calculus) प्राप्त नहीं हो पाया है, और इसस्थिये हम उन्हें अभी तक प्रबच्तासे गणितशासीय विश्लेयगोंने नहीं बतार सके हैं।

' धवलाका गणितशास्त्र ' शीर्षक देखों जो गणितसे सम्बन्ध रखनेवाले विशेष हिस्टी शब्दोंका उपयोग किया गया है उनके समरूप अंग्रेजी शब्द निम्न प्रकार हैं—

анги-Infinite.

अनन्त गणनांक सिद्धान्त-Theory of infinite cardinals.

अवताप-Proportion.

अर्धकम-Operation of mediation. अर्थकेद-Number of times a number

is halved, mediation; logarithm.

अमंख्यात-Innumerable. असाम्यता-Inequality.

अ-Notational place.

अंक्रमणित-Arithmetic.

ब्ग-Element.

आधार-Base ( of logarithm ).

आविष्मार-Discovery; invention,

उत्तरोत्तर-Successive.

एकविज्ञासक-One directional.

एकसे-एककी संगति-One-to-one corres. pondence.

ası-Art.

सालप्रदेश-Time-instant.

526-Indeterminte equation. केन्द्रवर्ती वस-I nitial circle: central core.

किया-Operation. क्षेत्रप्रदेश-Locations: points or places.

क्षेत्रवित-Mensuration.

गणित. °कास-Mathematics.

गणितक-Mathematician.

यण-Multiplication.

धनमल-Cube root.

घात निकालना, "करना-Raising of numbers to given powers.

anta-Powers.

वातांक शिद्धान्त-Theory of indices.

चतर्थच्छेद-Number of times that a rember can be divided by 4.

चिद्र-Trace.

जोड-Addition.

क्योतिषविषा-Astronomy.

टिप्पणी-Notes.

त्रिक्यकेद-Number of times that a num. ber can be divided by 3.

त्रिज्या-Radius.

त्रेगशिक-Rule of three.

दशमान-Scale of ten.

दाशमिककम-Decimal place-value notation.

द्विगणक्त-Operation of duplation.

दिविस्तासस्मक-Two-dimensional: superficial.

निगदतके-Abstract reasoning. ਰਿਬਸ਼-Rule.

पद्धति-Method.

uffunt-Result.

परिमाण-Magnitude.

परिमाणहीन-Dimensionless.

परिभित्त गणनांक-Finite cardinals,

#### (26)

#### षट्खंडागमकी प्रस्तावना

বুৰ্ণাক-Integer,
সদিন্য-Process; operation.
সব্যানক জনত জাকাছ-Infinite plane area.
সম-Problem.
সাবাদিক-Ethimentary; primitive.
ৰাজা-Subtraction.
ৰাজা-Gubrackers.
ইকলাজা-Cylindrical.

माजक-Divisor. भिष-Fraction. मल. भौतिक प्रक्रिया-Fundamental

operation

राष्ट्रि-Aggregate. स्द्र सस्या-Prime, स्परेशा-General outline. खपुरिश-Logarithm. स्मा-Quotient. स्ना-Square.

साग-Division.

वर्गमुल-Square root. वर्गकलम्-Logarithm of logarithm. वर्गकमान्तरण-Quadratic equation. वर्गम-संवर्गल-Raising a number to its

own power (संस्यातुस्य शत).

बरुय-Ring विकलन-Distribution. विज्ञान-Science.

विश्वस्त्रण-Protons and electrons. विनिमय-Barter and exchange.

विरलन-Distribution; spreading.

निरलन-देय-Spread and give, विशेषण-Analysis

विस्तार-Details. वस-Circle.

व्याज-Interest. व्याज-Diameter.

शकाकार शिखा-Super-incumbent cone.

शाला-School.

श्रेणीबद्ध करना-Classify. समकेन्द्रीय-Concentric

सरल समीकरण-Simple equation. सकेत-Symbol, notation.

संख्या-Number. मंख्यात-Numberable.

संस्यातुल्य धात-Raising of a number to its own power.

सातत्य-Continuum, साधारणीकृत-Generalised, सीमा-Boundary.

सीमातीत सच्या-Transfinite number. सत्र-Formula.

### २ कन्नड प्रशस्ति

अन्तर-प्ररूपणाके पश्चात् और भाव-प्ररूपणासे पूर्व प्रतियोगें दो कलाड पर्योकी प्रशस्ति पार्ड जाती है जो इस प्रकार है—

> पोडांबियोद्धं मिहिदेवन पडेदर्शेवद्गिंजनक्याभितजनकं। पडेदर्गेक्यपृत्तिकी पडेवळनीदार्थदोख्यने वण्णिपुदो॥ कहुंचोध्यकदानं वेदंगुबदेदेश्य जिनगृहमञ्जूनं ता। नेदंगियदे माहिसुवं पडेबळनी माहिसुवं विवासं।

ये दोनों पद्य कन्नड भाषाके कंदबृत्तमे हैं | इनका अनुवाद इस प्रकार है---

" इस संसारमे मिहिदेव द्वारा उपार्जित धन अर्था और आश्रिन जनोंकी सम्पत्ति हो गया। अब सेनापतिकी उदारताका यथार्थ वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है ?"

" उनका अन्नदान बड़ा आक्ष्मैजनक है। ये सेनापति मिक्कियेब नामके विधाता विना किसी स्थानके भेदभावके सुन्दर और महानु जिनगृह निर्माण करा रहे हैं।"

इन प्रकोमें मिछिदेव नागके एक सेनापतिके दान-धर्मकी प्रशंसा की ग्री है। उनके विषयमें यहां वेतळ इतना ही कहा गया है कि वे बडे दानशील और अनेक जैन मिन्दिंगेंक निर्माता थे। तेरहथी शताब्दिके प्रारंभमें मिछिदेव नामके एक सिन्द-नरेश हुए हैं। उनके एचण नामके मंत्रा थे जो जैनधर्म पालते थे और उन्होंने अनेक जैन मिन्दिरोंका निर्माण भी कराया या। उनकी पत्नीका नाम सोविल्देवी या। (ए. क. ७, लेख नं. १९०, १२० और १२१).

कर्नाटकोंने केखोंने तेरहवीं शतान्त्रिक एक मिछदेवका भी उद्घेख निरुता है जो होन्साइनरेश नरसिंह गुतीयके सेनापति थे। किन्तु इनके विषयमें यह निश्चय नहीं है कि वे जैनधर्मात्रकम्बी थे या नहीं। अवणवेत्नाछिके शिखालेख नं. १३० (३३५) में भी एक मिछ-देवका उद्धेख आया है जो होम्सलनरेश वार्यख्यालके पहणस्वामी कसचिव नागदेव और उनकी मार्या चन्दस्वे (मिछसेहिकी पुनी) के पुत्र थे। नागदेव जैनधर्माब्रहम्बी थे इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि, उक्त छेखमें वे नयकीति तिद्धान्तचन्नुवर्ति पदभक्त शिष्य कहें गये हैं और उन्होंने नगरिजनाटय तथा कम्प्र्याचेदेव बत्तिके सन्मुख शिक्षानुहम और रंगशाला निर्माण कर्याई थी तथा नगर जिनालयको दुळ सूमिका दान भी किया था। मल्डिदेक्की प्रशंसामें इस छेखमें जो एक पथ आया है वह इस प्रकार है—

> परमानन्ददिनेन्तु नाकपतिगं पौळीभिगं पुटिदों वरसीन्दर्श्येत्रयन्तनन्ते तुष्टिन-श्रीरोर-कक्षोल भा-सुरक्षीर्त्तिप्रियनागदेवविश्वगं चन्दर्ब्यं पुटिदों स्थिरनीपटणसामिविश्ववितुतं श्रीमश्चिदेवाद्वयं ॥ १० ॥

अर्थात् 'जिस प्रकार इन्द्र और पोलेमी (इन्द्राणी ) के परमानन्द धूर्वक सुंन्दर जयन्तकी उरपति हुई थी, उसी प्रकार तुद्दिन (वर्ष) तथा क्षीग्रेदिश्वी व छोलोंके समान भारवर कीर्तिके प्रेमी नागदेव िस और चन्दलेसे इन स्थिरखुद्धि विश्ववितृत पहणस्वामी मिछ्छिदेवकी उपपति हुई।" इससे आगेके पद्में कहा गया है कि वे नागदेव क्षितितल्पर शोभायमान है जिनके बम्मदेव और जोगव्ये माता-पिता तथा पहणस्वामी मिछ्छेदव पुत्र हैं। यह लेख शक सं. १९१८ (ईसवी १।९६) का है, अतः यही काल पहणस्वामी मिछ्छेदव पुत्र हैं। यह लेख शक मंत्र विश्ववतः तो नहीं कहा जा सकता, विन्तु संमव है कि यही मिछिदेव हों जिनकी प्रशंसा धवला प्रतिके उपर्युक्त दो प्रयोगें की गई है।

### ३ शंका-समाधान

### पुस्तक ४, पृष्ठ ३८

१ श्रेंका—पृष्ट १८ पर लिखा है- 'निच्छाइट्रिस्स सेस-सिणि विधेनणाणि व संभवित, तकारणसंजमातिगुणाणमभावादों ? यांनी तैजससमुद्धात प्रमत्तुगृल्यान पर हो होता है, सो इसमें इन्छ शंका होती है। क्या अञ्चाभ तैजस भी इसी गुणस्थान पर होता है! प्रमत्तगृणस्थान पर ऐसी तीव कषाय होना कि सर्वस्व भस्म कर दे और स्वयं भी उससे भस्म हो जाय और नरक तक चला जाय, ऐसा कुल समझमें नहीं आता!

समाधान— मिप्पारिष्टिक शेप तीन विशेषण अर्थात् आहारकसमुद्धात, तैजससमुद्धात और नेकलिसमुद्धात संभव नहीं हैं, क्योंकि, इनके कारणभृत संस्मादि गुणीका मिध्यारिष्टिके अभाव हैं। इस पंक्तिका अर्थ स्पष्ट है कि जिन संस्मादि बिशिष्ट गुणीके तिनित्तसे आहारकक्रादि आदिको प्रांति होतो हैं, 'वे गुण निष्पादि जीवके संभव नहीं हैं। शंकाकारके द्वारा उठाई गई आपिकका परिदार यह है कि तैजसशक्तिकी प्राप्तिके लिये भी उस संयम-विशेषकी आवश्यकता है जो कि निष्पादि जीवके हो नहीं सकता। किन्तु अञ्चलैतजसक्त उपयोग प्रमक्तंस्वत साधु नहीं करते। जो करते हैं, उन्हें उस समय भाविंगी साधु नहीं, किन्तु व्य्यलिंगी समझना चाहिए।

#### पुस्तक ४, पृष्ठ ४५

र ग्रंका— विदेहमें संयतराशिका उत्सेध ५०० धमुप खिला है, सो क्या यह विदेशताकी अपेक्षासे कथन है, या सर्वया नियम ही है ! (नातक्वन्द्र कैन, सतीकी, पत्र ता. १-४-४२)

समाधान— विदेहमें संयतराशिका हो उत्सेष नहीं, किन्तु वहां उत्पन्न होनेवालें मनुष्यमात्रका उत्सेष पांचती धनुप होता है, ऐसा सर्वया नियम हो है जैसा कि उसी चतुर्ष मागके पू. ४५ पर आई हुई "प्राको हो वि मोगाहणामां मरह-इरावप्रस चेव हाँकि ण विदेहेंसु, तथ्य पचजणुस्बद्धसंचणियमा" इस तीसरी पंक्तिसे स्पष्ट है। उसी पंक्ति पर तिजोयपण्णचांसे दो गई टिप्पणींसे भी उक्त नियमको पृष्टि होती है। विशेषके छिए देखी तिजोयपण्णची, अधिकार ४, गांधा २२५५ आदि।

### पुस्तक ४, पृष्ठ ७६

र र्शका — पृष्ठ ७६ मे मूर्जें 'मारणंतिय' के पहलेका 'सुक्त' शब्द अभी विचारणीय प्रतीत होता है १ (जैनसन्देश, ता २२ –४२ –४२)

समाधान— मूर्जमं 'मुक्कमारणांतिवरासी' पाठ आया है, जिसका अर्थ— "किया है मारणानिकसमुद्रात जिन्होंने " ऐसा किया है। प्रकरणको देखते हुए यहाँ अर्थ समुचित प्रतीत होता
है, जिसकी कि पुछि गो. जी. गा. ५४४ (पृ. ९५२) को टीकामे आए हुए 'कियमाणमारणानिकहंदस्यः', 'तिर्थानोक्ष्यकोरपारदंदध्यः', तथा, ५४० की गायाकी टीकामें (पृ. ५६७)
आये हुए 'कष्टमप्रध्योतसंशिवाहरपर्यान्तप्रध्यक्तिये उच्चलुं कुक्तसमुद्रात्यदंद्वानों आदि पाठोंसे भी
होती है। प्यान देनेकी बात यह है कि दितीय व तृतीय उद्धरणमें असि अर्थमें 'कुक्त
स्वच्यक्त प्रयोग हुआ है, प्रथम क्वतरणमें उसी अर्थमें 'कियमाण' अच्यक्त उपयोग हुआ है
और यह कहनेकी आवश्यकता ही नहीं है कि प्राहृत 'सुक्क' शब्दका सही अर्थ किया है। इस
प्रतार 'सुक्क' शब्दके किये गये अर्थमें कीई शंका नहीं रह जाती है।

### पुस्तक ४, पृष्ठ १००

४ **शंका**— पृ १०० पर मूल पाठमें कुछ पाठ छूटा हुआ प्रतीत होता है ! (जीतसरेह ३०-४-४२)

समाधान—रांकाकारने यद्यपि पृष्ठका नाममात्र ही दिया है, किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया कि उक्त पेजपर २४ वें सुत्रको व्याख्यामें पाठ छूटा हुआ उन्हें प्रतीत हुआ या २५ वें सुत्रकी व्याख्यामें | जहां तक हमारा अनुमान जाता है २४ वें सुत्रकी व्याख्यामें 'बादरवाड-बण्डवनेसु अंतस्मावाहों ' के पूर्व कुछ पाठ उन्हें स्खिलित जान पड़ा है। पर न तो उक्त स्थलपर काममें छी जानेवाली तीनोंग्नितियोंने ही तदितिरक्त कोई नवीन पाठ है, और न मुडबिद्रीसे ही कोई संशोधन आया है। फिर मीजदा पंकिका अर्थ भी बड़ा बैठ जाता है।

### पुस्तक ४, पृ. १३५

५ श्रृंका — उपशमश्रेणांसे उत्तरनेवाले उपशमसम्बन्धिः जीवीके अतिरिक्त अन्य उपशम-सम्बन्धिः जीवीके मरणका निरोध है, इससे यह ध्वनित होता है कि उपशमश्रेणींने चट्नेवाले उपशमसम्बन्धः जीवीका मरण नहीं होता । परन्तु पृष्ठ २५१ से ३५४ तक कई स्थानीयर स्पष्टतासे चट्ने हुए भी मरण लिखा है, सो क्या कारण है !

(नानकचन्द्र जैन, सतीली, पत्र ता १-४-४२)

समाधान — उक्त १९९२ दी गई शंका—समाधानके अभिग्राय समझनेमें अम हुआ है। यह शंका—समाधान केवल चतुर्ध गुणस्थानवर्ता उन उपशमसम्यम्दिष्टिगोंके लिये हैं, जो कि उपशमक्षेत्रमाधान उत्तर आये हैं। इसका सीधा अभिग्राय यह है कि सर्थसाथरण उपशमसम्य-म्दिष्ट असंयतोका मरण नहीं होता है। अपगादरूप जिन उपशमसम्यन्दिष्ट असंयतोका मरण होता है उन्हें श्रेणीसे उतर हुए ही समझना चाहिए। आगे पृ. ३.११ से ३.५४ तक कई स्थानोंपर जो श्रेणीपर चटते या उत्तरते हुए मरण लिखा है, वह उपशामक-गुणस्थानोंकी अपेक्षा लिखा है, न कि असंयतगुणस्थानकी अपेक्षा

### पुस्तक ४, पृष्ठ १७४

६ श्रंका— पृष्ठ १७३ में 'एक्टिह इंदए सेडॉबर-परण्णए व संहिदगामागारवहाविषविक' का अर्थ- 'एक हो इन्द्रक, श्रेणीबद्ध या प्रकीर्णक नरकमें विद्यमान प्राम, घर और बहुत प्रकारके विजिमें 'किया है । क्या नरकमें भी प्राम घर होते हैं ! किंके तो जरूर होते हैं । असकमें 'ग्रामागार' का अर्थ 'ग्रामके आकारवाले अर्थात् गांवके समान बहुत प्रकारके विकेश 'ऐसा होना चाहिए! ( जैनसन्देश, ता. २३-४-४२)

समाधान— हुझाया गया अर्थ मी माना जा सकता है, पर किया गया अर्थ गड़त नहीं है, क्योंकि, घरोंके समुदायको प्राम कहते हैं। समाठोचकके कमनासुतार 'प्रामके आकार-बाले अर्थाद गांबके समान ' ऐसा भी 'गामागार' पदका अर्थ मान लिया जाय तो भी उन्होंके हारा उठाई गई शंका तो ज्यों की खों ही खड़ी रहती है, क्योंकि, प्रामके आकारवाजोंको प्राम कहनेमें कोई असंगति नहीं है। इसलिए इस सुझाए गए अर्थमें कोई विशेषता दृष्टिगोचर नहीं होती।

### प्रस्तक ४, पृ. १८०

ও श्रंकाः—पृ. १८० में मूटमें एक पंक्तिमें 'व' और 'ण' ये दो शन्द जोड़े गये हैं। किन्तु ऐसा माञ्चम होता है कि 'चणरुख' में जो 'शण' शन्द है वह अधिक है और छख-कोंकी करामातसे 'व ण' का 'शण' हो गया है ? ( जैनसन्देश ता. २३–४–४३)

समाधान—प्रस्तुत पाठके संशोधन करते समय हमें उपक्ष्य पाठके पश्ची हाईसे 'व ण' पाठका स्वक्त प्रतीत हुआ । अत्रव हमने उपक्ष्य पाठकी रक्षा करते हुए हमारे नियमानुसार 'व' और 'ण' को यथास्थान कोष्टकके अन्दर रख दिया । शंकाकारकी दृष्टि इसी संशोधनके आधारसे उक्त पाठपर अटकी और उन्होंने 'व ण' पाठकी वहां आवस्यकता अनुभव की। इससे हमारी करनाकी सूरी पुष्टि होगई। अब यदि 'व ण' पाठ की यूर्ति उपक्ष्य पाठके 'वण' को 'व ण' बनावर कर हो जाय तो भी अर्थका निर्वाह हो जाता है और किये गये अर्थमें कोई अन्तर नहीं पहता। बात इतनी है कि ऐसा पाठ उपक्ष्य प्रतियोग नहीं मिळता और न मुहविद्रीसे कोई पुष्टार प्राप्त हुआ।

### पुस्तक ४, पृ. २४०

८ शंका — पृ. २४० में ५७ वें सूत्रके अर्थमें एकेन्द्रिययणील एकेन्द्रिययपर्याल मेद गटत किये हैं, ये नहीं होना चाहिए; क्योंकि, इस सूत्रकी व्याख्यामें हनका उल्लेख नहीं है? (जनकर्षक ता. ३०-४-४६)

समाधान— यथि यहां व्याध्यामें उक्त भेदोंका कोई उद्घेख नहीं है, तथापि हत्य-प्रमाणानुगम (भाग है, ए. २०५) मे इन्हीं राब्दोंसे रचित सुत्र नं. ७९ की टीकामें धवला-कारने उन भेदोंका स्पष्ट उद्घेख किया है, जो इस प्रकार है— "पूर्वस्था बार्स्स्यिया सुहुमेद्दिया पज्जचा बपज्जचा च एरे पाव वि राखीओ....."। धवलाकारके इसी स्पष्टीकरणको ध्यानमें खबकर प्रस्तुत स्थल पर भी नी मेद गिनाये गये हैं। तथा उन भेदोंके यहां प्रदृण करने पर कोई दोष भी नहीं दिखता। अतर्ष जो अर्थ किया गया है वह सम्रमाण और छात्र है।

### पुस्तक ४, पृष्ठ ३१३

९ श्रंका— ५. ६९३ में – 'स-परप्यासमयमाण्यविवाहांक.' पाठ अशुद्ध प्रतीत होता है, इसके स्थानमें यदि ' सपरप्यासयमणियमाणपर्ववाहांक.' पाठ हो तो अधैकी संगति ठीक बैठ जाती है ? (जैनसन्देह, २०-४-४२)

समाधान — प्रस्तुत स्वख्यर उपलब्ध तीनों प्रतियोमें जो बिभिन्न पाठ प्राप्त हुए और मुहाबिदािस जो पाठ प्राप्त हुआ उन सबका उद्धल बही टिप्पणीमें दे दिया गया है। उनमें अधिक हैर-फेर करना हमने उचित नहीं समझा और यवादािक उपलब्ध हो हो तो उसी सीनी बैठा दी। यदि पाठ बरल्क कर और अधिक सुसंगत अपै निकालना हो अभीष्ट हो तो उक्त पाठको इस प्रकार खना अधिक सुसंगत होगा— स-सप्यवासवयमाण-व्यवादिक पाये इस पाठके अनुसार अपै इस प्रकार खना अधिक सुसंगत होगा— स-सप्यवासवयमाण-व्यवादिक पाये पाये आते हैं (इसलिये शायदेक भी स्वाप्तियादकता बन जाती हैं) "।

### पुस्तक ४, पृष्ठ ३५०

१० ग्रेका— धवलराज खंड ४, ४० १६६ पर सम्मर्थन जीवके सम्यप्रशंत होना लिखा है। परानु लिध्यसार गाथा २ में सम्यप्रशंतकी योग्यता गर्भजके लिखी है, सो इसमें विरोधसा प्रतीत होता है, खुलासा करिए।
(नानकवन्द्र जैन, खतीली, पत्र १६-३-४२)

समाधान— रुव्धिसार गाया दूसरोमे जो गर्भजका उत्स्वेख है, वह प्रथमोपशाससम्बन्धकी प्राप्तिको अपेक्षासे है । किन्तु यहां उपर्युक्त पृष्टोमें जो सम्मूर्व्धिम जीवके, संयमासंयम पानेका निरूपण है, उसमें प्रथमोशाससम्बन्धका उत्स्वेख नहीं है, जिससे ज्ञात होता है कि यहां वह कथन वेदक्तसम्बन्धका अपेक्षांसे किया गया है । अत्तर्थ दोनों कथनोंमें कोई विशेष नहीं समझना चाहिए।

### पुस्तक ४, पृष्ठ ३५३

११ मंका—आपने अपूर्वतरण उपशामकको मरण करके अनुत्तर विमानोंमें उरपन्न होना जिखा है, जब कि मूळमे 'उत्तमो हेवो' पाट है। क्या उपशामश्रेणीमें मरण करनेवाले जीव नियमसे अनुत्तरमें ही जाते है ! क्या प्रमत्त और अप्रमत्तवाले भी सर्वार्थिसिद्धिमें जा सकते हैं!

( नानकचद्र जैन खतीली, पत्र ता. १-४-३२ )

समाधान---इस शंकांमें तीन शंकार्ये गर्भित है जिनका समाधान ऋमशः इस प्रकार है--

(१) मुर्जे 'उत्तमा देवो 'पाठ नहीं, किन्तु 'रूपसत्तमो देवो ' पाठ है। उपसत्तमका अर्घ अनुतर विमानवासी देव होता है। यथा-उत्तसत्तम-उवस्तमम-पुं०। पंचातत्तरिकालस्य देवेसु । सूत्र० १ श्र. ६ अ. । सम्प्रति लवससमदेवस्वरूपमाइ---

सत्त सवा जह मार्च पहुं प्रमाणं ततो ड सिक्संतो । तत्तियमेनं न हुनं तो ते लवसत्तमा जाया ॥ १३२ ॥ सम्बद्धतिबिनामे उक्कोपिटई य विजयमादीसु । एगावसेसगम्भा भवीत लवसत्तमा देवा ॥ १३३ ॥ व्य. ५ उ.

अभिधानराजेन्द्र, लबसत्तमशब्द,

(२) उपशामेशणीं मरण करनेवाले जीव नियमसे अनुसर विमानोमें ही जाते हैं, ऐसा तो नहीं वहा जा सकता, किन्तु त्रिलोकप्रवृत्तिको निम्न गायासे ऐसा अवश्य झात होता है कि चतुर्दराष्ट्रियारी जीव लान्तर-कािष्ठ करूपसे लगाकर सर्वाधिसिद्धिपर्यंत उरायन होते हैं। चूंकि ' क्रुक्ते चाये पूर्वविदः' के नियमानुसार उपशामश्रेगीवाले भी जांव पूर्वविद् हो जाते हैं, अराष्ट्र उनकी लान्तरकरपसे उपर ही उत्पत्ति होती है नीचे नहीं, ऐसा अवश्य कहा जा सकता है। वह गाया इस प्रकार है—

> दसपुब्बधरा सोहम्मप्रहुदि सब्बट्टसिद्धिपरियंतं चोहमपुब्बधरा तह लंतवकप्पादि वसंते ॥ ति प. पत्र २३७, १६.

(३) उपरामश्रेणीपर नहीं चढनेवाले, पमत अप्रमत्तसंयत गुणस्थानोंमें ही परिवर्तन-सहस्रोको करनेवाले साधु सर्वार्थीक्षियें नहीं जा सकते हैं, ऐसा स्पष्ट उक्केख देखनेमें नहीं आया। प्रत्युत इसके त्रिलोकसार गाथा नं. ५४६ के 'सम्बद्धों कि सुविद्धों महम्बद्धें 'पदसे द्रव्य-मावस्त्रिसे महात्रती संयत्रोका सर्वार्थिसिद्धि तक जानेका स्पष्ट विधान मिळता है।

### पुस्तक ४, पृष्ठ ४११

**१२ शंका**--योग-परिवर्तन और व्यायात-परिवर्तनमें क्या अन्तर है ?

(नानकचन्द्र जेन, खतीली, पत्र ता १-४-४२)

समाधान—विविधित योगका अन्य किसी व्यावातके विना काल-क्षय हो जाने पर अन्य योगके परिणमनको योग-परिवर्तन कहते हैं। किन्तु विविधित योगका कालक्षय होनेके पूर्व ही कोधादि निमित्तसे योग-परिवर्तनको व्यावात कहते हैं। जैसे— कोई एक जीव मनोयोगका साथ विद्यमान है। जब अन्तर्सृद्धतंप्रमाण मनोयोगका काल पूरा हो गया तब वह वचनयोगी या काययोगी हो गया। यह योग-परिवर्तन है। इसी जीवके मनोयोगका काल पूरा होनेके पूर्व हो कषाय, उपद्रव, उपसर्ग आदिके निमित्तसे मन चचल हो उठा और वह वचनयोगी या काययोगी हो गया, तो यह योगका परिवर्तन व्यावातको अपेक्षासे हुआ। योग-परिवर्तनमें काल प्रधान है, जब कि व्यावात-परिवर्तनमें काल प्रधान है। यहा दोनोंमें अन्तर है।

### पुस्तक ४, पृष्ठ ४५६ .

**१३ हांका** — पृष्ठ ४५६ में 'कण्णकेस्सामनणसंभवा 'का अर्थ 'कन्य केश्याका कागमन असंभव है 'किया है, होना चाहिए— अन्य केश्यामें गमन असंभव है !

(जैनसन्देश, ता. २०-४-४२)

समाधान — किये गये अर्थमें और सुझाये गये अर्थमें कोई भेद नहीं है। 'अन्य हैर्याका आगतम ' और 'अन्य हैर्यामें गमन ' कहनेते अर्थमें कोई अन्तर नहीं पडता। मुल्में भी दोनों प्रकारके प्रयोग पाये जाते हैं। उदाहरणाई— प्रस्तुत पाटके उपर ही वाक्य है— ' शैषमाण-बङ्गमणिकण्डलेसाण काउलेस्साए वा अध्यक्षरस्त जीललेस्सा जागरा ' अर्थात् हीपमान कुण्य-केर्यामें अथवा वर्षमान कार्योतलेह्यामें विद्यान कार्योत ही विद्यान किसी जीवके नीललेह्या आ गई. इत्यादि।

## ४ विषय-पारिचय

### \*\*\*

जीवस्थानकी आठ प्ररूपणाओंमेंसे प्रथम पांच प्ररूपणाओंका वर्णन पूर्व-प्रकाशित चार भागोमें किया गया है। अब प्रस्तुत भागोमें अवशिष्ट तीन प्ररूपणाएं प्रकाशित की जा रही है— अन्सरानगम, भाशानगम और अस्पबहत्वानगम।

### १ अन्तराज्ञगम

बिबित गुणस्थानकी जीवका उस गुणस्थानको छोड़कर अन्य गुणस्थानकी चोड़ जाने पर पुनः उसी गुणस्थानकी प्राप्तिक पूर्व तकके कालको अन्तर, ब्युच्छेद या विरह्मकाल कहते हैं । सबसे छोटे बिरह्मकालको जधन्य अन्तर और सबसे बड़े विरह्मकालको उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं । गुणस्थान और मार्गणास्थानोमें इन दोनों प्रकारोके अन्तरोके प्रतिपादन बरनेवाले अनुयोगहास्को अन्तरागुगम कहते हैं ।

पूर्व प्ररूपणाओं के समान इस अन्तरप्ररूपणामें भी ओष और आदेशकी अपेक्षा अन्तरका निर्णय किया गया है, अर्थात् यह बतलाया गया है कि यह जीव किस गुणस्थान या मार्गणा-स्थानसे कमसे कम कितने काल तक के लिए और अधिकसे अधिक कितने काल तक के लिए अन्तरको प्राप्त होता है।

उदाहरणार्थ—ओवको अपेक्षा मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ! इस प्रश्नके उत्तर्रेसे कताया गया है कि नाना जीवोंको अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है | इसका अभिप्राय यह है कि. मिण्यालपर्यायेस परिणत जीवींका तीनों ही कालोंमें ट्युच्छेर, विरह् या अभाव नहीं है, अर्थात् इस संसारमें मिण्याहाष्ट जीव सर्वकाल पाये जाते हैं । किन्तु एक जीवकी अपेक्षा मिण्यालका जवन्य अन्तर अन्तरीहुर्तकालप्रमाण है । यह जवन्य अन्तरकाल इस प्रकार घटित होता है कि कोई एक निष्पादिष्ट जीव परिणामींकी विद्युद्धिक निमित्तसे सम्यक्तवको प्राप्तकर असंयतसम्यग्रदृष्टि गुणस्थानवर्ती हुआ । वह चतुर्थ गुणस्थानमें सबसे छोटे अन्तरीहुर्तिप्रमाण सम्यक्तवक साथ रहकर संक्षेत्र आदि के निमित्तसे गिरा और निष्यालको प्राप्त होगया, अर्थात् पुनः निष्यादिष्ट होगया । इस प्रकार निष्याल गुणस्थानको छोड़कर अन्य गुण-स्थानको प्राप्त होकर पुनः उसी गुणस्थानमें आनेक पूर्व तक जो अन्तरीहुर्तकाल निष्यालय्यांवसे विरहित रहा, यही उस एक जीवकी अपेक्षा निष्यादिष्ट गुणस्थानका जवन्य अन्तर माना जायगा !

इसी एक जीवकी अपेक्षा निध्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर कुळ कम दे। छश्रासठ अर्थात एक सौ बत्तीस (१३२) सागरे।पम काल है। यह उत्कृष्ट अन्तरकाल इस प्रकार घटित होता है कि कोई एक मिथ्याद्दष्टि तिर्थेच अयवा मनुष्य चौदह सागरोपम आयस्थितिवाले लान्तव-कापिष्ठ कल्पवासी देवोंमें उत्पन्न हुआ । वहां वह एक सागरीपम कालके पश्चात सम्यक्त्यको प्राप्त हुआ । तेरह सागरीपम काल वहां सम्यक्तको साथ रहकर च्युत हो मनुष्य होगया । उस मनुष्यभवमें संयमको, अथवा संयमासंयमको पाळन कर बाईस सागरोपम आयुकी स्थितिबाळे आरण-अच्यत कल्यवासी देवोंमें उत्पन्न हुआ । वहांसे च्युत होकर पुनः मनुष्य हुआ । इस मनध्यभवमें संयम धारण कर मरा और इकतीस सागरीपमकी आयुवाले उपरिम प्रैवेयकके अह-मिन्दोमें उत्पन्न हुआ । वहांसे च्युत हो मनुष्य हुआ, और संयम धारण कर पुन: उक्त प्रकारसे बीस. बाईस और चीवीस सागरोपमकी आयुवाले देवों और अहमिन्द्रोंमें क्रमशः उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वह पूरे एक सी बत्तीस ( १३२ ) सागरातक सम्पक्तके साथ रहकर अन्तमें पुन: मिध्यात्वको प्राप्त हुआ । इस तरह मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर सिद्ध है।गया । उक्त विवेचनमें यह बात ध्यान रखनेकी है कि वह जीव जितने वार मनुष्य हुआ, उतने वार मनुष्यभवसम्बन्धी आयसे कम ही देवायुको प्राप्त हुआ है, अन्यया बतलाए गए कालसे अधिक अन्तर हो जायगा। कहा कम दो छ्यासठ सागरोपम कहनेका अभिप्राय यह है कि वह जीव दो छ्यासठ सागरोपम कालके प्रारंभमें ही मिध्यातको छोडकर सम्यक्ती बना और उसी दो छगसठ सागरीपमकास्रके अन्तर्मे पन: मिध्यात्वको प्राप्त हो गया । इसल्पि उतना काल उनमेंसे घटा दिया गया ।

यहां च्यान रखनेकी खास बात यह है कि काल-प्ररूपणार्मे जिन-जिन गुणस्थानोंका काल मानाजीबोंकी अपेक्षा स्वेकाल बतलाया गया है, उन-उन गुणस्थानवती जीवोंका नानाजीबोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता है। किन्तु उनके सिवाय रोप सभी गुणस्थानवती जीवोंका नानाजीबोंकी जिस प्रकार ओवसे अन्तरका निरूपण किया गया है, उसी प्रकार आदेशकी अपेक्षा मी उन-उन मार्गणाओं से सम्ब गुणस्थानोंका अन्तर जानना चाहिए। मार्गणाओं से आठ सम्तरमार्गणाएं होती हैं, अर्थात् जिनका अन्तर होता है। जैसे- १ उपशासस्यक्ष्वमार्गणा, १ आहारकाययोगमार्गणा, १ आहारकाययोगमार्गणा, १ आहारकाययोगमार्गणा, १ आहारकाययोगमार्गणा, ७ सासादनसम्यक्ष्वमार्गणा भे वैक्षियिकामिश्रकाययोगमार्गणा, ६ छम्ध्यप्यांत्तमगुष्यगातिमार्गणा, ७ सासादनसम्यक्ष्वमार्गणा और सम्बिप्यायमार्गणा । इन आठाँका उत्कृष्ट अन्तर काल कारवाः १ सात दिन, २ छह् मास, ३ वर्षप्रक्षक, ५ बाह मुहुर्त, और अतिम तीन सान्तर मार्गणाओंका अन्तरकाळ प्रवक्त पृषक् पत्रयोगमा असेक्ष्यायायो मार्ग है। इन सब सान्तर मार्गणाओंका जवन्य अन्तरकाळ एक समयप्रमाण हो है। इन सान्तर मार्गणाओंक अतिरिक्त शेष सव मार्गणाएं नानाजीवोंकी अपेक्षा अन्तर-रहित हैं, यह प्रम्यके स्वाध्याय से सख्तापूर्वक हृदयंगम किया जा सकेगा।

#### २ भावानुगम

कमीके उपराम, क्षय आदिक निमित्तसे जीवके जो परिणामिकीय होते हैं, उन्हें मात्र कहते हैं। वे मात्र पांच प्रकारके होते हैं— १ औदिकममात्र, २ औपरामिकमात्र, ३ क्षाधिक-मात्र, १ क्षाधिका-मात्र, १ क्षाध

(कुमति, कुश्रुत और विमंग्रावधि), तीन दर्शन ( बक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन और अवधिदर्शन), पांच छन्धियाँ (क्षायोपशिकक्ष दान, छाम, मोग, उपमोग और वीर्य), क्षायोपशिकक्षसम्यक्ष्व, क्षायोपशिकक्षात्रि और संयमासंयम । इन पूर्वेक्त चारों मार्वेसे विभिन्न, क्ष्मोंके उदय, उपशम आदिकी अपेक्षा न रखते हुए स्वतः उत्पन्न मार्वेको परिणामिकमाव कहते हैं। इसके तीन भेद हैं— १ जीवल, २ भन्यत्व और ३ अमन्यत्व।

हन उपर्युक्त भावोंक अनुगमको भावानुगम कहते हैं। इस अनुगोगदार्स भी ओष और आदेशकी अपेक्षा मार्वोका विवेचन किया गया है। ओषिनिर्देशकी अपेक्षा मार्वोका विवेचन किया गया है। ओषिनिर्देशकी अपेक्षा मार्वोका विवेचन किया गया है। कि भिष्यादिष्ट 'यह कीन्सा भाव है! इसके उत्तर्स कहा गया है कि भिष्यादिष्ट यह औद-यिकभाव है, क्योंकि, जोबोंके निष्या दिष्ट निष्यादकर्मके उदयसे उत्तरन होती है। यहां यह शंका उठाई गई है कि, जब निष्यादिष्ट जीवके निष्यादायावके अतिरिक्त झान, दर्शन, गति, किंग, कपाय भव्यव आदि और भी भाव होते हैं, तब यहां केकछ एक औदियिकभावको ही बतानका क्या कारण है! इस शंकाके उत्तर्सन कहा गया है कि यहाप निष्यादिष्ट जीवके औदियकभावके अतिरिक्त अन्य भाव भी होते है, किन्तु वे निष्यादिष्टके कारण नहीं हैं, एक किंदा गया है।

सासादनगुणस्थानमें पारिणामिकमाव बताया गया है, और इसका कारण यह कहा गया है कि जिस प्रकार जीवन आदि पारिणामिक भावोंके छिए कर्मोका उदय आदि कारण नहीं है, उसी प्रकार सासादनसम्यक्तके छिए दर्शनमोहनीयकर्मका उदय, उपशाम, क्षय और क्षयोपशाम, ये कोई भी कारण नहीं है, इसछिए इसे यहां पारिणामिकमाव ही मानना चाहिए।

सम्यग्मिथ्यालगुणस्थानमें खायोपशामिकमात्र होता है। यहाँ शंका उठाई गई है कि प्रतिबंधीकमेंके उदय होनेपर भी जो जीवके स्थामांविक गुणका अंश पाया जाता है, बह क्षायो-पशामिक कहळाता है, किन्तु सम्यग्मिथ्यालकमंत्रे उदय रहते हुए तो सम्यक्वगुणको क्षणिका भी अवशिष्ठ नहीं रहती है, अन्यया सम्यग्मिथ्यालकमंत्रे सर्ववातीपना नहीं बन सकता है। अतप्व सम्यग्मिथ्यालमा क्षायोगशमिक सिद्ध नहीं होता है ? इसके उत्तर्श कहा गया है कि सम्य-ग्मिथ्यालकमंत्रे उदय होनेपर अद्धानांश है । उसे सम्यग्मिथ्यालकमंत्रे उदय होनेपर अद्धानांश है । उसे सम्यग्मिथ्यालकमंत्रे उदय नष्ट नहीं करता है, अह सम्यक्तगुणका अंश है । उसे सम्यग्मिथ्यालकमंत्र उदय नष्ट नहीं करता है, अत्यय सम्यग्मिथ्यालकमंत्र उदय नष्ट नहीं करता है, अत्यय सम्यग्मिथ्यालकमंत्र आयोगश्यापिक है ।

असंयतसम्यम्दष्टिगुणस्थानमें औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक, ये तीन भाव पाये जाते हैं, क्योंकि, यहांपर दर्शनमीहनीयकर्मका उपशम, क्षय और क्षयोपशम, ये तीनों होते हैं।

यहां यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि चौथे गुणस्थान तक भावोंका प्ररूपण दर्शन-मोहनीय कर्मकी अपेक्षा किया गया है। इसका कारण यह है कि गुणस्थानोंका तारतम्य या विकाश-क्रम मोह और योगके आश्रित है। मोहकर्मके दो भेद है- एक दर्शनमोहनीय और दूसरा चारित्रमोहनीय । आत्माके सम्यक्त्वगणको घातनेवाला दर्शनमोहनीय है जिसके निमित्तसे आत्मा वस्तस्वभावको या अपने हित-अहितको देखता और जानता हुआ भी श्रद्धान नहीं कर सकता है। चारित्रगुणको प्रातनेवाला चारित्रमोहनीयकर्म है। यह वह कर्म है जिसके निमित्तसे वस्तुस्वरूपका यथार्थ श्रद्धान करते हुए भी, सन्मार्गको जानते हुए भी, जीव उसपर चल नहीं पाता है । मन, बचन और कायकी चंचलताको योग कहते है । इसके निमित्तसे आत्मा सदैव परिस्पन्दनयुक्त रहता है. और कर्माश्रवका कारण भी यही है । प्रारम्भके चार गुणस्थान दर्शन-मोहनीय कर्मके उदय, उपशम, क्षयोपशम आदिसे उत्पन्न होते है, इसलिए उन गुणस्थानोमें दर्शनमोहको अपेक्षासे ( अन्य भावोके होते हुए भी ) भावोका निरूपण किया गया है । तथापि चौथे गुणस्थान तक रहनेवाला असंयमभाव चारित्रमोहनीयकर्मके उदयकी अपेक्षासे है, अतः उसे ओदियिकमाव ही जानना चाहिए। पाचत्रेसे लेकर बारहवे तक आठ गणस्थानोंका आधार चारित्र-मोहनीयकर्म है अर्थात ये आठो गुणस्थान चारित्रमोहनीयकर्मके क्रमश.. क्षयोपशम. उपशम और क्षयसे होते हैं, अर्थात् पांचेंब, छठे और सातवे गुणस्थानमे क्षायोपशमिकभावः आठवे, नवे, दशवे और ग्यारहवें, इन चारो उपशामक गुणस्थानोमे औपशमिकभावः तथा क्षपकश्रेणीसम्बन्धी चारो गणस्थानोमे. तेरहवें और चौदहवे गणस्थानमें क्षायिकभाव कहा गया है। तेरहवे गुणस्थानमे मोहका अभाव हो जानेसे केवल योगको ही प्रधानता है और इसीलिए इस गुणस्थानका नाम सयोगिकेवली रखा गया है । चौदहवे गणस्थानमे योगके अभावकी प्रधानता है. अतएव अयोगि-केवली ऐसा नाम सार्थक है। इस प्रकार थोडेमे यह फलितार्थ जानना चाहिए कि विवक्षित गणस्थानमें संभव अन्य भाव पाये जाते हैं, किन्तु यहा भावप्ररूपणामें केवल उन्हीं भावोंका बताया गया है. जो कि उन गुणस्थानोंके मुख्य आधार है।

आदेशकी अपेक्षा भी इसी प्रकारसे मार्थोका प्रतिपादन किया गया है, जो कि प्रेयावले-कनसे व प्रस्तावनामें दिये गये नकशोंके सिंहावलोकनसे सहजर्मे ही जाने जा सकते हैं।

### ३ अल्पबहुत्वानुगम

द्रव्यप्रमाणानुगममें बतलाये गये संख्या-प्रमाणके आधार पर गुणस्थानो और मार्गणा-स्थानोंमें संभव पारस्परिक संख्याकृत हीनता और अधिकताका निर्णय करनेवाला अल्यबहुतानुतम नामक अनुयोगद्वार है। यद्यपि न्युरम्त्र पाठक द्रव्यप्रमाणानुगम अनुयोगाद्वारके द्वारा ही उक्त अल्यबहुत्वका निर्णय कर सकते हैं, पर आचार्यने विस्तारहाचि शिष्योंके लागार्थ इस नामका एक प्रषक् ही अनुरोगहार बनाया, क्योंकि, संक्षेपरुचि शिष्योंकी जिङ्कासाको तृप्त करना ही शास-प्रणयनका फछ बतछाया गया है।

अन्य प्ररूपणाओंके समान यहां भी ओघनिर्देश और आदेशनिर्देशकी अपेक्षा अन्य-बहुत्वका निर्णय किया गया है । ओघनिर्देशसे अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपशासक जीव प्रवेशकी अपेक्षा परस्पर तुल्य हैं, तथा शेष सब गुणस्थानोंके प्रमाणसे अल्प हैं, क्योंकि, इन तीनों ही गुणस्थानोंमें पृथक् पृथक् रूपसे प्रवेश करनेवाले जीव एक दो को आदि लेकर अधिकसे अधिक चौपन तक ही पाये जाते हैं। इतने कम जीव इन तीनों उपशामक गण-स्यानोंको छोडकर और किसी गुणस्थानमें नहीं पाये जाते हैं। उपशान्तकषायवीतरागछ्यास्य जीव भी पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं. क्योंकि. उक्त उपशामक जीव ही प्रवेश करते हुए इस स्यारहवें गुणस्थानमें आते हैं । उपशान्तकषायवीतरागद्यवस्थोंसे अपूर्वकरणादि तीन गणस्थानवर्ती क्षप्रक संख्यातगणित हैं, क्योंकि, उपशामकके एक गुणस्थानमें उत्कर्षसे प्रवेश करनेवाले चौपन जीवोंकी अपेक्षा क्षपक्रके एक गणस्थानमें उत्कर्षसे प्रवेश करनेवाले एक सौ आठ जीवोंके दूने प्रमाण-स्वरूप संख्यातगणितता पाई जाती है। क्षीणकषायवीतरागळ्यस्य जीव प्रवेक्त प्रमाण ही हैं. क्योंकि, उक्त क्षपक जीव ही इस बारहवें गुणस्यानमें प्रवेश करते हैं। सयोगिकेवली और अयोगि-केवली जिन प्रवेशकी अपेक्षा दोनों ही परस्पर तुल्य और पूर्वोक्त प्रमाण अर्थात एक सौ आठ हैं । किन्तु सयोगिकेवली जिन संचयकालकी अपेक्षा प्रविश्यमान जीवेंसि संख्यातगणित हैं. क्योंकि, पांचसी अद्वानवे मात्र जीवोंकी अपेक्षा आठ लाख अद्वानवे हजार पांचसी दो (८९८५०२) संख्याप्रमाण जीवोंके संख्यातग्राणितता पाई जाती है। दसरी बात यह है कि इस तेरहवें गुणस्थानका काळ अन्तर्महर्त अधिक आठ वर्षसे कम पूर्वकोटीवर्ष माना गया है। सयोगि-केवली जिनोंसे उपशम और क्षपकश्रेणीपर नहीं चढनेवाले अप्रमत्तसंयत जीव संख्यातगाणित हैं. क्योंकि. अप्रमत्तसंयतोंका प्रमाण दो करोड छ्यानवे छाख निन्यानवे हजार एकसी तीन (२९६९९१०३) है। अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत संख्यातगुणित हैं, क्योंकि, उनसे इनका प्रमाण दना अर्थात पांच करोड तेरानवे लाख अहानवे हजार दोसी छह (५९३९८२०६) है । प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित है, क्योंकि, वे पक्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । संयतासंयतोंसे सासादनसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगाणित हैं. क्योंकि. संयमा-संयमकी अपेक्षा सासादनसम्यक्तका पाना बहुत सुलभ है। यहांपर गुणकारका प्रमाण आवलीका असंख्यातवां भाग जानना चाहिए, अर्थात् आवलीके असंख्यातवें भागमें जितने समय होते हैं, उनके द्वारा संयतासंयत जीवोंकी राशिको गुणित करने पर जो प्रमाण भाता है, उतने सासादन-सम्यग्दष्टि जीव हैं । सासादनसम्यग्दिष्टयोंसे सम्यग्मिष्यादृष्टि जीव संख्यातग्रणित हैं. क्योंकि.

ह्नसरे जुनस्वानकी अपेक्षा तीसरे युनस्यानका काल संस्थातगुणा है। सम्यागिष्यश्रष्टियोंसे असंयत-सम्बन्दष्टि जीव अस्त्यातगुणित हैं, क्योंकि, तीसरे गुणस्थानके। प्राप्त होनेवाला राशिकी अपेक्षा चीये गुणस्यानको प्राप्त होनेवाली राशि आक्लोंके असंस्यातवें मागगणित है। असंयतसम्यग्दिष्ट जीवोंसे मिष्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित हैं, वयोंकि, मिथ्यादृष्टि जीव अनन्त होते हैं। इस प्रकार यह चौदहों गुणस्थानोंकी अपेक्षा अल्पबहाब कहा गया है, जिसका मूल आधार द्रव्यप्रमाण है। यह अल्यबहत्व राजस्थानोंमें हो दृष्टियोसे बताया गया है प्रवेशको अपेक्षा और सचयकालकी अपेक्षा। जिन सणस्थानोंमें अन्तरका अमाव है अर्थात जो गणस्थान सर्वकाल संभव है. उनका अल्प-बद्धाव संचयकालकी ही अपेक्षांसे कहा गया है। ऐसे गुणस्थान, जैसा कि अन्तरप्ररूपणामे बताया जा चका है. मिण्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि आदि चार और सयोगिकेवली, ये छह है। किम गुणस्थानोंमें अन्तर पडता है. उनमें अल्पबहुत्व प्रवेश और संचयकाल, इन दोनोंकी अपेक्षा क्लाया गया है। जैसे— अन्तरकार समाप्त होनेके पश्चात उपशामक और क्षपक गणस्थानोमें कमसे कांस एक दी तील से खगाकर अधिकारे आधिक ५४ और १०८ तक जीव एक समयमें प्रवेश कर सकते हैं. और निरन्तर आठ समयोंमें प्रवेश करने पर उनके संचयका प्रमाण क्रमशः ३०४ और ६०८ तक एक पुणस्थानमें हो जाता है। दूसरे और तीसरे गुणस्थानका प्रवेश और संखय ब्रन्यामसार जानना चाहिए । ऐसे गुणस्थान चारों उपशासक, चारों क्षपक, अयोगिकेवर्छ। सम्यक्तिच्छाइष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि हैं ।

इसके अतिरिक्त इस अनुयोगद्वारों गूलसूनकारंन एक हो गुणस्थानमें सम्यक्तकां अपेक्षासे भी अस्यबद्धल बताया है । जैसे — असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें उपशासस्यग्दिष्ट जीव सबसे कम हैं । उमशमसम्यग्दिष्ट योंसे क्षायिकसम्यग्दिष्ट जीव असंख्यातगुणित है और क्षायिकसम्यग्दिष्ट योंसे वेदकसम्यग्दिष्ट जीव असंख्यातगुणित है । इस होनाधिकताम्या कारण उत्तरोत्तर संचयकालकी अधिकता है । संयतासंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दिष्ट जीव सबसे कम हैं, क्योंकि, देश-संयक्तो भारण करनेवाल क्षायिकसम्यग्दिष्ट मनुष्योंका होना अख्यन्त हुर्कम है । दूसरी बात यह है कि तियैचोंमें क्षायिकसम्यग्दिक साथ देशसंयम नहीं पाया जाता है । इसका कारण यह है कि तियैचोंमें क्षायिकसम्यग्दिक साथ देशसंयम नहीं पाया जाता है । इसका कारण यह है कि तियैचोंमें क्षायिकसम्यग्दिष्ट संयतासंयत असंख्यातगुणित हैं और उपशाससम्यग्दिष्टोंसे उपशासम्यग्दिष्ट संयतासंयत असंख्यातगुणित हैं । प्रमन्तसंयत और अभन्तसंयत गुणस्थानमें उपशासम्यग्दिष्ट जीव सबसे कम हैं, जनसे क्षायिकसम्यग्दिष्ट जीव संख्यातगुणित हैं, जनसे क्षायिकसम्यग्दिष्ट जीव संख्यातगुणित हैं । इस अस्यवहातका कारण संख्यकालकी हीनाधिकता

# गुणस्थानोंकी अपेक्षा जीबोंके अन्तर, मात और अस्पवहुत्तका प्रमाण

| गुणस्थान               | साना<br>सर्                 | तीर्थें की                          | न्तर<br>एक<br>सर्व               | तीवकी<br>सा                | भाव                                 |                                                           | बसब्द्रस                                         |                |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
|                        | वदन्य                       | 87878                               | वास्त्                           | उत्हर                      |                                     | गुगस्यान                                                  | प्रसम                                            | अपेहा          |
| १ मिपाहरि              | R                           | ज़र<br>।                            | वसर्ह्तं                         | देशोन दो क्यासट<br>सागरोपम | बौदविह                              | हु ( अपूर्वकरण<br>हि ( अनिशृत्तिकरण<br>हि ( सुक्तसान्दराप | सबसे बस                                          | प्रवेश औं(स्वर |
| २ सामदनसम्बद्धाः       | एक समय                      | पस्त्रोपमध्य अप्तरूपाः<br>तवां मारा | हत्योरमञ्ज अस्ता-<br>स्त्रां माग | ,, वर्षपुद्रक्यसिर्हन      | पारिगामिक                           | हैं ( क्सवान्यस                                           | 13                                               | ,,             |
| ३ सम्यमिषाराष्टि       | ,                           | n                                   | भत्तपंद्रते                      | n                          | आयोग्डमिक                           | ज्यशा <del>न्तस्</del> वाय                                | पूर्वोत्त प्रमान                                 | ,,             |
| ¥ वसवतसम्बर्धः         | निः                         | त्तर                                | 10                               | ,,                         | (बोपक्षभित्र<br>शायक<br>स्थापक्षमिक | अपूर्वकाण<br>                                             | संस्यातवृत्ति                                    | "              |
| ५ सेवतासक              | ,                           | p                                   | 21                               | "                          | <b>वृत्योपश्चमिक</b>                | स्भागमत्वं                                                | n                                                | ,,             |
| ( AHOHAI               | ,                           | ,                                   | 31                               | 31                         | 19                                  | शीवनवान                                                   | पूर्वोत्तः त्रसाम                                | ,,             |
| ७ क्ष्महस्यू           |                             | n                                   | 11                               | ,,                         | p                                   | ् सरोगिश्वरते<br>वरोगिश्वरते                              | h                                                | 15             |
| ८ अपूर्वस्त्य          | ्रयशा एकसमय<br>स्वयह, ,,    | वर्ष्युषस्य<br>कर्षास               | " R                              | ,<br>तर                    | ्र उपया औदशक्ति<br>स्वयं साविक      | संगेरिकेंग्रही                                            | संस्थातस्योगत                                    | संचय           |
| ९ वनिवृत्तिवस्य        | िष्पश्चा. ,,<br>श्चपक्क, ,, | वर्गपृथसन<br>वह बाह                 | , At                             | ।<br>,,                    | ्रयशा, औपश्रमिक<br>कृष्य भ्राविक    | वस्यवस्य<br>अस्यवस्य                                      | वस्थात्वरण<br>दुर्बोह्यसम्बद्धे "                |                |
| १० तृशसाम्पराप         | { हपश ,,                    | वर्षपृषक्तः<br>हर् बास              | " निर                            | ,,<br>at                   | ्रानाः, औपश्चनित्र<br>इपनः, झावित्र |                                                           | fatoration is                                    | n              |
| ११ वपशान्तकमाय         | n                           | वर्गमुचनत                           | n                                | n                          | बीपश्चीक                            | प्रस्तत्वस्त                                              | " ।<br>सस्यातश्रीत                               | "              |
| १२ झीनमोद              | 39                          | ब्द् शत                             | Pet                              | ना                         | झपिड                                | स्वतास्यत<br>साम्रहरसम्बद्धिः                             |                                                  | 19             |
| १३ सवोगिक्षेत्रहो      | मिर                         | नर                                  |                                  | ,,                         | ,,                                  | सम्बन्धियार्षः                                            | ।। ।<br>, संस्थातवनित                            | "              |
| tv अपोवि <b>स्त</b> डी | एवं संस्थ                   | बर् बात                             |                                  | н                          | n                                   | सन्तानम्पादाष्ट<br>असरातम्पदाष्टे<br>विप्पादष्टि          | ,, सस्यातागत<br>,, असम्यातागित<br>,, अरन्तप्रणित | 13<br>13       |

# मार्गणास्थानोंकी अपेक्षा क्षीरोंके अन्तर, मार और अल्पबहुत्बका प्रमाण.

|                 |                                                                                   | 4                                            | लर                                             |                                                    |                                                          |                                                       |                                                            |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| मागंजा          | मार्गजाहे सवान्तर सेद                                                             | नाना अविक्री<br>संपक्षा                      | एक जीवकी                                       | भपेक्षा                                            | माव                                                      |                                                       | भरवदुत्व                                                   |  |
|                 |                                                                                   | तक्य तत्रृष्ट                                | इध्य                                           | उन्ह                                               |                                                          | गुनस्पान                                              | प्रमान                                                     |  |
|                 | नत्काति जिल्लाहर्षः<br>नत्काति जसस्यास्याहे<br>ह साधारनस्यादाहे<br>सम्बन्धियादाहे | विस्तार<br>एकसमर स्पोदनका अस<br>स्पातनां माग | क्लाईहर्व<br>पत्योगमध्य अत्र, माग<br>क्लाईहर्व | देशोन १, ६, ७,<br>१०, १७, २२, ११<br>स्रानहेषम      | वाँद्यिक<br>जौर, झानेड, झावो.<br>पारिणाविड<br>झावोस्डविक | शभादनसम्प्<br>सम्बन्धिम्याः<br>असपरस्यः<br>स्थित्रहरू | सबसे कम<br>सम्बाद्योगत<br>अक्षरपाठग्रामित्र<br>१४          |  |
|                 | मिणारहि<br>विवेदगति ( सामादनादि<br>चार उपस्थान                                    | निस्त्रत<br>                                 | वसपूर्व                                        | देशोन तीन पत्चोपन                                  | औरविष                                                    | संबद्धासस्त                                           | सस्ते व्य                                                  |  |
|                 | 1 31/39/49/4                                                                      | वोषवत् शोषवत्                                | बोधबत्                                         | भोषश्                                              | बोसर्                                                    | हेव उपस्थानहर्ती                                      | वोचवत्                                                     |  |
| F               | स्पिटि<br>∫ वातादशस्पर्धः                                                         | रिस्तर<br>शेषस् । बोधस्                      | अन्तर्गृहर्त<br>स्रोपनन्                       | देशोन तीन परपोपम<br>पूर्वभोटीपृथक्तमते             | जौदिपिक<br>पारिपादिक                                     | उपसामक अपूर्व-<br>काणते अस्च-                         | 19                                                         |  |
| र गरिक्यागीयत   | ्रे सम्बन्धियात्रवि<br>अवस्त्रसम्बन्धिः                                           | ।<br>मिल्तर                                  | अतर्शुतं                                       | विकतीन पस्तोपम<br>।।                               | झारोपक्कीस<br>बींग, झापितः झारोः                         | संबत तक<br>संवतसम्बद                                  | <b>स</b> स्यास्त्रा <sup>ति</sup> त                        |  |
| ě               | बहुःबनति<br>( स्वतास्यत                                                           |                                              |                                                |                                                    | धायोपश्मिक                                               | साम्रदनक्षम्<br>सम्बन्धियाः                           | 39<br>21                                                   |  |
| •               | प्रमुक्तवृत्<br>अप्रमुक्तवृत्                                                     | नित्तर                                       | 11                                             | पूर्वदोटीपृषकव                                     | 911110/110                                               | वसवतसम्ब                                              | я                                                          |  |
|                 | वागे उपश्रमक<br>( वागे क्षप्रक                                                    | बोधरत् स्रोधरत्                              | ,,                                             | n                                                  | औपश्रमिक                                                 | मिणारष्टि                                             | ) वर्तस्यात्वित (मदस्यामान्य<br>सस्यातशस्त्र (मदस्यपर्योध) |  |
|                 | चारा क्षण<br>स्वारिकेतकी<br>अपीरिकेतकी                                            | n n                                          | भोषस्                                          | थोपवन्                                             | वावेड                                                    |                                                       |                                                            |  |
|                 | ् मिमाहारे<br>असपरसम्बद्धार                                                       | मिला                                         | 1 1                                            | देशोन ३१ सागरीयम                                   | नौरविक<br>सौर, झावेक. झावोः                              | हारादनसम्ब.<br>सम्बन्धिपादहि                          | सम्बे क्य<br>सन्यातग्रामित                                 |  |
|                 | देवनदि<br>  सम्बद्धनसम्बद्धि<br>  सम्बद्धियादृष्टि                                | बोधवत् ओधवत्                                 | गेपन्                                          | n                                                  | पारिगामिक<br>शाबोपशमिक                                   | वर्षपत्तम्यस्रीः<br>मिष्यारश्चि                       | असंस्थातदानित<br>"                                         |  |
| र इश्वियमार्गणा | वृद्धेदिय                                                                         | निस्तर<br>                                   | <b>ब्र</b> दमस्बद्धन                           | पूर्वकोटीहुणकावने<br>व्यक्तिक दो हजार<br>सामग्रेषम | वीरविड                                                   | रुपस्थान-मेदामाद                                      | वसमृतासम                                                   |  |
| e.              | विस्तेदिय                                                                         | , ,                                          | , ,                                            | सरन्द्रस्तानस्य<br>श्रास्त्रातः पुरस्<br>परिवर्तन  | n                                                        | ,                                                     | n                                                          |  |

## मार्गमास्थानोदी अपेक्षा जीबोंके अन्तर, मार और अस्परहुत्वका प्रमाण.

| गर्मका          | मार्गवा                                                                                                       | मार्गवाके अवान्तर मेद             |        | सस्तर<br>नाता जीवेंकी<br>गंबाके भवान्तर भेद अपेक्षा |                   | एक इ<br>संपेक्ष                                 | विकी<br>ग | भाव                               | सरपन्            | <sub>(</sub> a |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------|----------------|
|                 |                                                                                                               |                                   | वयन    | रत्य                                                | वस्य              | <b>इन्ह</b>                                     |           | कृतस्थान                          | प्रमान           |                |
|                 | विदिय                                                                                                         | विवाहरि                           | ओषस्त् | ओपस्                                                | बोपस्             | बोधन्                                           | जोवनर्    | व्यक्षासक अपूर्व-<br>करणने अस्पत- | बोचन्            |                |
|                 | {                                                                                                             | साधादनसम्पद्धि<br>सम्बन्धियादष्टि | ,,     | n                                                   | n                 | पूर्वकोटीपुष्टनको<br>स्रोपक एक हमा<br>सामाग्रीम | "         | सम्बद्धि तस<br>सिमारहि            | असंख्यात्रद्वपित |                |
|                 | स्यावर                                                                                                        | पृथिवीहाधिक<br>आदि चार            | Pr     | TR.                                                 | द्वदमस्मर्ग       | अननाशासक वर्ष<br>स्थात पुरतपतिर्गन              | वीदरिङ    | रुवस्थानभेदाशाव                   | असम्ह्बामार      |                |
|                 |                                                                                                               | बस्रपतिचारिक ,,                   |        | 33                                                  | वर्शस्यात क्षेत्र | n                                               |           |                                   |                  |                |
|                 |                                                                                                               | मिपारि                            | बोधनर् | थोगार्                                              | बोधम्             | ओपरन्<br>पूर्वकोटांपुणन्यते                     | थोकान्    |                                   |                  |                |
| į               | 1                                                                                                             | समादनसम्बद्धि<br>सम्बद्धियारि     | 3,     | "                                                   | 11                | अधिक दो हवार<br>सामानेव                         | 71        |                                   |                  |                |
| हे ब्हायमार्गणा | 1                                                                                                             | वसकारि चार<br>समस्यान             | नि     | H                                                   | अनुमृत्           | ्र, तथा<br>देखेन से हवा<br>सार्थापन             | n         | वर्वस्यान                         | वंदेश्विवदन्     |                |
|                 | त्रसदायिक                                                                                                     | चारों उपशासक<br>चारों क्षपक       | बोसन्  | बोभन्                                               | 37                | पूर्वश्रेशपुणकाने<br>अधिक दो हमा<br>सामापन      | ચોવલમિક   |                                   |                  |                |
|                 | {                                                                                                             | सर्वागिकेत्रही<br>सर्वागिकेत्रही  | ,      | p                                                   | ,,                | कोचनर्<br>ओचनर्                                 | शानिक     |                                   |                  |                |
|                 | स्योगिये अक्रप्रस्थार्थ स्रेता<br>अक्रप्रस्थार्थ स्योगिये करतास्त्र<br>अर्था व्ययस्थारम्<br>अर्था व्ययस्थारम् |                                   |        | मिखर                                                | बोबर्             | ,                                               | n         |                                   |                  |                |
|                 |                                                                                                               |                                   |        |                                                     |                   |                                                 |           |                                   |                  |                |

# मार्गणास्थानोंकी अपेक्षा बीवोंके अन्तर, माद और अल्पवहुत्वका प्रमाण.

| पार्गणा      | मार्गनाके अवान्तर मेह |                                                                                    | सन्त<br>नाना जीवोंकी<br>संपक्षा |                              | र<br>  एक जीवकी मधेका |                  | माव                              | <b>वराब्यु</b> स्य                                           |                                                          |
|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|              |                       |                                                                                    | तक्ष्य                          | उत्रष्ट                      | तस्                   | <u>sús</u>       |                                  | तुमस्यान                                                     | प्रवाप                                                   |
|              | 1                     | सारादनसम्बद्धः<br>सम्बन्धिमाराष्टि                                                 | दृष्ठ समय                       | पत्वोपनच अतः<br>स्वातवां माग | í                     | स्तर             | बोधरत्                           |                                                              |                                                          |
|              | रचनयोगी               | बारों उपश्रमह                                                                      | ओपवर्                           | बोधरत्                       |                       | n                | ઓપત્રમિક                         | वर्वप्रस्थान                                                 | ओस्तर्                                                   |
|              |                       | नारों झपड                                                                          | ,,                              | ,,                           | क्षेत्रत्             | बोधन्            | शायिक                            |                                                              |                                                          |
| ⊌ योगमार्गणा |                       | औरासिङकायनोगी                                                                      | बनी-<br>वोभिनत्                 | स्तीयोगिवत्                  | मरोशोधिकन्            | मनोपोरीक्        | ं,<br>ओवन्  <br>मिणाटक्रि        |                                                              | वचेनिस्वत्<br>अस्वात्यापा<br>अनलक्ष्मा                   |
|              | {                     | वौद्यक्षिप्रेप्तनगरः<br>मिन्यद्वि<br>,, स्रास्तरः<br>,, असपनसन्<br>,, स्पोरिनेक्टं |                                 | सत्त<br>बोधन्<br>वर्षपृथस्य  | बिस्पत्तर<br>27<br>21 |                  | "<br>धाविक, शावोपश्चमिक<br>साविक | सयोभिकेतळा<br>कारततस्यम्बर्हार<br>सामादनसम्बर्हार<br>मिणारहि | सबसे कम<br>संस्थातहार्यन<br>असंस्थातहारीत<br>असन्तर्यावर |
|              | ्<br>दावयोगी          | बैकिविस्सारणेतां<br>सार्वे ग्रनस्थानवर्ता                                          | वनो-<br>गोगितन्                 | बनोपोगितत्                   | मनेशोगिवत्            | सरोगोनिक्त्      | ओपस्त्                           | चार्थे गुनस्बाद                                              | देवगतिवत्                                                |
|              | 1                     | वैकिपिक्षीवश्वदापः<br>मिष्यदृष्टि                                                  | एह सम्प                         | बाद सुर्दे                   | सि                    | <br>नेत्वर<br>   | 32                               | सामादनसम्पद्धिः<br>अस्तरतसम्पद्धिः                           | सबसे कम<br>सक्यातःसीवत                                   |
|              | {                     | सामादनसम्बन्धिः<br>अस्त्रतसम्बन्धः                                                 | औदारिक-<br>मिश्रवह्             | वीदारिश्चमिश्रवत्            | र्वोदारिस्त्री भवर्   | गीवारिक्रमि धवत् | n                                | मिम्पादवि                                                    | आस्यातगुरीत                                              |
|              | {                     | नाहारस्कारयोगी<br>,, विश्वसदयोगी<br>प्रवस्तारत                                     | रृक्त संस्य                     | संगृक्त                      | मि                    | न्तर             | वायोपक्षविक                      | शस्थाननेदामाव                                                | वसबहुवामार                                               |

# मार्गमास्थानोकी अयेका जीवोंके अन्तर, मार जैत अरवसहत्तका प्रमाग.

| मार्गमा        | मा       | मार्गमाचे स्वान्तर मेर् |                                                                                 | सन्तर<br>सामा जीवाँकी<br>मपेक्षा |                        | एक जीवकी<br>मधेक्षा                  |                      | माव       | गरपद                                                           | <b>प्रस्व</b> दृश्य                              |  |
|----------------|----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| _              |          |                         |                                                                                 | वषन                              | दत्तृष्ट               | वस्य                                 | वस                   |           | वुगरबान                                                        | प्रमान                                           |  |
|                |          | }                       | वर्षणकायपोनी<br>विचारहि<br>, साम्रदनसम्बद्धि<br>, अस्वतसम्बद्धि<br>, सपोगिकेवसी | जीदारिक-<br>मिश्रवत्             | औदारिक <b>नि</b> श्चन् | वौदारिकामे भवत्                      | वाँदास्त्रिक्षेत्रस् | शोसत्     | स्पोगिकेवरी<br>साम्रदनसम्बद्धि<br>करंपनसम्बद्धि<br>मिप्पारद्धि | स्वते स्थ<br>स्थालग्रहाणित<br>"<br>संस्थातग्राणि |  |
|                |          |                         | स्पितृष्ट                                                                       | निर                              | 77                     | <b>बनाई</b> (र्त                     | देशोर ५५ स्वोतम      | औदविक     |                                                                |                                                  |  |
|                |          | {                       | सामादनस-पन्छाटे<br>सम्बन्धियात्तरि                                              | ओपदर्                            | बोधवत्                 | पत्नोपमश अत्र, शाम<br>अन्तर्मृहुर्न  | पत्योपमध्यपुणसन      | ओव्यन्    |                                                                |                                                  |  |
|                | बीवेदी   | {                       | क्तंबद्धन्यस्थिते<br>क्षत्रस्वस्यतः तन                                          | निर                              | TR.                    | बनर्गृत्                             | 31                   | "         | संदेशस्थान                                                     | पंत्रेतिसवर्                                     |  |
|                |          | {                       | व्यक्षामक अपूर्वकाण<br>,, अभिजृतिकाण                                            | 71                               | "                      | n                                    | n                    | वीपहरिक   |                                                                |                                                  |  |
| ५ बेव्यार्गेणा |          | {                       | <b>इ</b> पड <b>अपूर्व</b> द्यम<br>,, असिङ्ग्विद्यम                              | एक सक्य                          | वर्षपृथस्त             | नि                                   | ना                   | वाविक     |                                                                |                                                  |  |
| 5              | _        |                         | विष्णारि                                                                        | क्षोपदर्                         | बोपस्                  | ओधवर्                                | जोमन्                | औदिविक    |                                                                |                                                  |  |
|                |          | 1                       | सम्बद्धसम्बद्धः ,,<br>इन्यमिष्यदृष्टिः                                          | n                                | 11                     | पत्पोरमञ्ज सर्व, मान<br>सन्तर्महुर्त | सायोग हा-<br>पुषस्त  | बोस्स्त्  |                                                                |                                                  |  |
| 97             | पुरुषोदी | {                       | वर्षवरसम्बद्धाः<br>वसर्वसम्बद्धाः                                               | निस                              | Ħ                      | क्लांहर्त                            | "                    | n         | ,11                                                            | h                                                |  |
|                |          | {                       | डपशामस अपूर्वस्य<br>,, अनिशृतिस्य                                               | ओषवर्                            | बोधस्                  | h                                    | ,                    | बौपश्रमिक |                                                                |                                                  |  |
|                |          | {                       | इएक अर्शनल<br>"वनिष्ट्रतिकाम                                                    | एक समय                           | साधिक वर्ष             | Ĥ                                    | त्ता                 | शापिक     |                                                                |                                                  |  |

# मार्गवास्थानोंकी अपेक्षा जीवोंके अन्तर, मात्र और अल्पबहुत्वका प्रधान.

| मार्गणा        | دئد             | स्थान्तर मेद                                      | सान            | बन्तर<br>गुजीवॉकी<br>वपसा | एक औषकी      | मपेक्ष                | माव       | बस <b>र्</b> स                         |                                        |
|----------------|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| मानवा          | माणवाद          | सवान्तर सव                                        | বদন            | उत्हर                     | वस्य         | रक्ष                  |           | रुगस्यान                               | श्रमण                                  |
|                |                 | रिवारहि                                           | मिरतर          |                           | श्चांहां     | देशोन ३३ शागरोपन      | बौद्धिक   |                                        |                                        |
|                | {               | सामादवसे वनिवृत्तिः<br>बाल उपशासक तक              | नोपदर्         | बोधक्                     | बोधनर्       | भोषत्                 | श्रीवस्त् | संग्रनस्थान                            | ओपनर्                                  |
|                | {               | क्षपद अपूर्वकरण<br>,, अनितृतिकरण                  | एक समय         | वर्गगृषसव                 | í            | स्त्रा<br>            | श्रारिक   |                                        |                                        |
|                | र्शुंसकोदी े    | वनितृति, दपः<br>मृक्षशम्पः, दपः                   | "              | ,,                        | बनांट्रां    | बनाईहर्त              | शेषात्    | n                                      | "                                      |
|                | अपगतवेदी        | वपद्यानस्थाप                                      | ,,             | "                         | f            | नेरन्तर<br>-          | "         |                                        |                                        |
|                | {               | क्षण्ड अनितृतिकाणो<br>क्योरिकेवडी तब              | भोग्नर्        | ओधरत्                     | नोशन्        | शोपवर्                | и         | 23                                     | 11                                     |
|                | 1               | मोधादिस्तुप्दशर्वा<br>विध्या, सं अति              | मरो-<br>योगिवर | मनोमोगिनस्                | स्तोषांगिवर् | बनोपीभिक्त्           | क्षोवस्   | क्षांपासम्बद्धिः<br>तक<br>विष्णाद्धिः  | पुनरवेदिश्<br>अस्ताग्राणित             |
| for            | व्यापी (        | क्षेत्रक, हक्ष्यमं उप<br>,, ,, क्षर               |                | शेषस्त्<br>"              | भोषमत्       | ि<br>रित्तर<br>बोमसर् | n         | मुक्तः ज्यः<br>मुक्तः ज्यः<br>,, स्पटः | विशेषाचिक<br>संस्थातस्यपित             |
| ६ कथायसार्थेणा |                 | उपश्चमक                                           | एक समय         | वर्षपृथस्त्व              | 1            | मेस्तर<br>मेस्तर      | n         |                                        |                                        |
| e<br>er        | अस्मानी {       | क्षीणस्त्राप<br>स्वोगिक्तती<br>अपोधिक्तती         | बोपहर्         | बोदश्त्                   | n            | 11                    | इतिक      | चारों गुणस्थान                         | बोमर्                                  |
|                | अग्रानी {       | सरकारो विधाराधि<br>शुरुक्ताची ;,<br>विग्रामाची ;; |                | err<br>I                  | विपन्तर      |                       | शीदिरक    | सासादनसम्बद्धि<br>विष्पादि             | सस्ते स्म<br>वसस्याद्यपित<br>वनन्युपित |
|                | 13 TENTS. 21 23 |                                                   | ø              | पालिगमिक                  |              |                       |           |                                        |                                        |

# मार्गणास्थानोंकी अपेक्षा जीवोंके अन्तर, माद और अन्तपहुत्तका प्रमाण.

| मागेषा          | मार्गलाके जवान्तर मेर      |                                  | वा               | सन्त<br>ना जीवोंकी<br>अपेसा | एक अ                       | एक जीवकी<br>संवेक्षा                |                         | बलगहुत्व                                   |                                  |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                 |                            |                                  | इपन              | उत्हर                       | बधन्य                      | व्यक्ष                              |                         | गुनस्थान                                   | म्बर                             |
|                 |                            | बसरतन-एन्ट्री<br>स्वतास्वत       | R.               | iii                         | <del>भत्तप</del> ूर्व<br>" | देशोन पूर्वशेरी<br>साथिक ६६ सागापेस | बोधर <b>्</b><br>"      | नारों उपश्चमक<br>,, सूपक<br>अप्रस्करत      | सब्से कव<br>संस्थातस् <b>षित</b> |
|                 | मति वृतः (<br>अवधिकानी     | प्रवच्छं रत<br><b>अस्मव</b> न्दर | i                | ,                           | 33                         | , 0 ,                               | 11                      | इस्त्रस्यतः<br>संग्रतसंयतः<br>अस्यतस्यगरिः | "<br>आंस्वात्वापित<br>"          |
| E               |                            | चारों उपशस्त                     | एक समय           | वर्षपृषकतः<br>(अवधि ,,      | "                          | , 11 ,,                             | .,                      |                                            |                                  |
| द्धान्यसार्गाणा |                            | रातें इपड                        | बोधात्           |                             | शोपवर्                     | बोस्स्                              | ्राविड                  | -  -                                       |                                  |
| 9               | बन पर्यय-                  | प्रमण्डाचा<br>व्यवस्थानत         | R                | ना                          | बन्तर्मृह्तं               | वनशृतं                              | <b>शा</b> रोपश्रमिक     | पूर्वे उपशामक<br>,, क्षणक                  | सक्ते ब्य<br>संस्थाश्चित         |
|                 | सर्ग                       | पति स्थापन<br>,, स्थर            | एक्सव<br>11      | र्शपृष्यत्र                 | н                          | देशोन पूर्वग्रेगी<br>निस्तार<br>    | बीपशोगक<br>साबिक        | अप्रशासकी<br>प्रमुख्यान                    | n                                |
|                 | केवत- (<br>इति (           | हरोगिकेत्रवी<br>बर्गागिकेत्रकी   | ओवन्             | ओवस्                        | बोम्बर्                    | बोसन्                               | n                       | अपोनिरेवरी<br>संदोगिदेवरी                  | सबने दब<br>संस्थातश्रीपत         |
|                 | श्रामाविक.                 | प्रमतसप्तः<br>वश्यत्येगत         | R                | ना                          | वनपूर्व                    | अन्तर्गहर्न                         | क्षावीएश्रमिक           | , उप. अपूर्वकरण<br>,, अस्तिहरिः            | सबसे कम                          |
|                 | वाशायकः<br>वेदोयस्याः (    | अशासक अर्लब्सन<br>,, अनिङ्गिकस्प | पृष्ट सबय        | वर्षपृथकत                   | ,,                         | देशेन प्रविधे                       | औपश्चित                 | ् सपक अपूर्वकाण<br>, सनिवादिकाण            | संस्थातवानित                     |
| संयममार्गणा     | 1                          | सपड अपूर्वत्सम<br>,, अनिशृतिकाम  | बोध्वर्          | बोधबर्                      | बोबर्                      | बोग्नर्                             | कार्विक                 | स्वरूपन्त्र<br>प्रमुखन्त्र                 | 11<br>15                         |
|                 | वरिहार- (<br>इहिह्मवर्गी ( | प्रमचलंबत<br>अप्रमत्त्रवेदत      | A                | नार                         | धनर्स्ह्तं                 | बर्सातं                             | क्षायोगसमिक             | अप्रवत्तवत्त<br>प्रवत्तवत्त                | हबसे स्म<br>संस्थातत्त्वीय       |
|                 | सुस्तराम्प- (<br>राषसस्यो  | वयः स्थाः<br>सग्दः "             | एक समय<br>ओपक्स् | वर्गपुषकत्र<br>ओपनर्        | शंसर्                      | निस्तार<br>बोमस्                    | बोवहर्<br><b>श</b> ापिक | मुख्यमा, वर्षा,<br>।। स्टब्स               | सबते दम<br>संस्थातत्वीयत         |

# मार्गनास्थानोंकी अपेक्षा बीबोंके अन्तर, भाव और अल्पनहुत्तका प्रमाण.

| मार्गणा           | मार्गवाके अवास्तर मेद |                                                                 | ना                          | झन<br>गुजीवोंकी<br>अपेक्षा | तर<br>एक जीवकी                            | वपेशा                                              | भाव                   | मह <b>ार्</b> युख                                   |                                             |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                   |                       |                                                                 | बचन्य                       | 348.6                      | सम                                        | 348                                                |                       | दुषस्थान                                            | प्रसाम                                      |
|                   |                       | यमस्यातसस्य<br>स्वतास्यतः<br>सम्बद्धः मिणारष्टिः<br>,, १-३ गुनः | अध्यापवत्<br>निस्<br>भोषवत् | मस्यापन्<br>तर<br>शोपन्    | क्रमप्पत्<br>कि<br>कर्नाहर्ग<br>वेत्रस्त् | अक्ष्मावबत्<br>लर<br>  देशोन ११ सापरोपन<br>  ओपनन् | शाविक<br>जोभदत्<br>17 | चारों रूपस्थान<br>गुनस्थारमेदाबाद<br>चारों रूपस्थान | वोषक्<br>कलब्हुतामाद<br>बोषक्               |
|                   | {                     | मिष्यारष्टि<br>साम्बादनसम्बद्धि<br>सम्बद्धियारष्टि              | "<br>"                      | "                          | ग<br>प्रशंसकत अस, माग<br>अनर्ड्ड्रो       | त्र<br>देशोन दो हवार<br>सामग्रीवर                  | सीदिश्व<br>बोक्सत्    | सर्वेरणस्थान                                        | मनोपोगिवत्                                  |
| ९. स्क्रीममार्गणा | पश्चरहेंनी {          | कामवस्यत तक<br>चारो स्थलामक<br>,, स्रथक                         | 39                          | ,,                         | "<br>जंबद                                 | n<br>ओपहर्                                         | बाँपतस्थिक<br>शादिक   |                                                     |                                             |
|                   | वनह-<br>दर्वनी        | मिप्पाद्धिते<br>संगवस्यान तब                                    | "                           | n                          | 11                                        | n                                                  | थोपकर्                | 19                                                  | कापगोरीकर्                                  |
|                   |                       | नविदर्शनी                                                       | खबधि-<br>झानिवन             | अवधिकानिवर्                | ववशिवानिवन्                               | अवधिकानिवन्                                        | h                     | ,,                                                  | अवधिष्ठानिवत्                               |
|                   |                       | वेबस्र्वर्शनी                                                   | कारका<br>देवस्कानि.         | वेदरबानिस्                 | भेजांसर्                                  | वेवडकानिवत्                                        | साविक                 | दोनों गुगस्थान                                      | नेतरमानिस                                   |
|                   | इप्प,तीठ, र<br>हामेत  | मिप्पादष्टि<br>अस्पतसम्प्रदृष्टि                                | विर                         | ल्स                        | बनांड्री                                  | ह. नी. वा.<br>देशोन ३३, १७,७<br>साम्रोजम           | ओधनत्                 | हाप्तादनसम्बन्दरि<br>सम्बन्धिपादहि                  | सबते कम<br>संस्थातगृतित                     |
|                   | वेश्यामार्वे {        | सामादनसम्बन्धिः<br>सम्बन्धिन्दादृष्टि                           | सोध्यत्                     | बोपहर्                     | पत्नोपम्य असं, मान<br>अनुर्देहर्त         | p                                                  | р                     | करपतसम्बन्धीः<br>मिश्वरष्टि                         | स्मस्यातग्रमित<br>यननश्चित                  |
|                   | {                     | मिप्पारष्टि<br>अस्पत्रसम्बद्धाः                                 | निस                         | # <b>!</b>                 | 11                                        | तेत्र. एव.<br>साबिक २, ९४<br>साशीपन                | 12                    | क्लमवस्यत<br>प्रमुखस्यत<br>स्वतास्यत                | सबसे कम<br>संस्थातग्रीभा<br>क्षमस्यातग्रीभा |

# मार्गणास्थानोंकी अपेक्षा जीवोंके अन्तर, मार जैत अरपबहुत्तका प्रमाय.

|                     |                                                           | स्                                    |                                                               |                        |                                                                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| मार्गणा             | मार्गणाके मबान्तर मेद                                     | नाना जीवीं <b>दी</b><br>यपेक्षा       | एक जीवकी<br>मंगेशा                                            | भाष                    | गरावृत्त                                                                               |
|                     |                                                           | बस्य वत्रष्ट                          | जवन्य सङ्ख                                                    |                        | हुमस्यान प्रमान                                                                        |
|                     | ्र हासादनसम्बद्धिः<br>सम्बन्धियारिष्टि<br>तेत्र, पत्र     | बोध्बत् बोध्बत्                       | पस्तोपस्ता अलंखा. माग तेत.एव<br>अन्तर्श्वृतं साथित २,१८ राजो. | मोधस्                  | हानादरुसन्पर्दाष्टं संस्थातद्वित<br>सन्पामित्पादि संस्थातद्वित                         |
|                     | केशवार्क स्वतासंबद<br>प्रभागसम्<br>अवस्यसम्बद्ध           | Ren                                   | <br> <br>  निस्तुर                                            | इत्योपसमिक             | वसंबतस्वरहि असंख्यात्वित<br>सिप्तहि                                                    |
| १० छस्यामार्गेषा    | िषणारि<br>सम्बद्धाः<br>सम्बद्धाः                          | n                                     | अन्तर्शृहर्त देशीन ३१ रागोपम                                  | ओसर्                   | पारी वपवायक हक्ते कम<br>, क्षपक सस्यावस्थित<br>स्वीपिकेस्टी                            |
| १० क्र              | साम्रादनसम्बद्धिः<br>सम्बन्धिगारष्टि                      | बोपनत् बोपनत्                         | पसोपस्या कांस्सा साम ,                                        | n                      | व्यागकाता ॥<br>व्यवस्थता ॥<br>प्रमुखन्ता ॥                                             |
|                     | इत् । स्पानवर<br>केसाबारे प्राक्तवर                       | निस्ताः                               | निस्तर                                                        | <b>बा</b> वोपश्चमिक    | संबतासंपत् <b>असंस्थातवाणित</b>                                                        |
|                     | अप्रमत्त्वता                                              | 39                                    | बनईहर्त करईहर्त                                               | "                      | शसदनसम्बद्धि ,,                                                                        |
|                     | तीन उपशासक<br>रूपशासकमाय<br>चारो स्वयं और<br>संगीयनेवर्की | एक समय वर्गगुणका<br>"<br>जोवन् ओन्बर् | " मिल्तर<br>ओवन्द् सोवन्द                                     | सौरकरिक<br>११<br>साविक | कम्प्रीयप्यादि संस्थातवृतित<br>मिष्पादि अस्त्यातवृत्तित्<br>असंस्थतकम्पदि सस्यातवृत्ति |
| ११ मृद्य<br>मार्गणा | मन्य<br>असम्ब                                             | " विस्तुत                             | ओपकर् सोक्सर<br>किन्तर                                        | ओघवर्<br>पारिगामिक     | सर्वेद्रणस्थान योध्वन्<br>इत्तरमानमेदानातः अस्त्वकृतामान                               |
|                     | अस्वतसम्बर्गाष्टे<br>स्वतास्वत<br>साविक- प्रमानस्वत       | 1)                                    | अनुर्वृतं देशोन (वेंग्रेरी<br>सामिक १९वमारेक                  | ब्राविड                | चारों उपकारक सबसे कम<br>,, सुरह, अंगोंगे, सच्चातशृतित                                  |
|                     | सम्बद्धिः सम्बद्धान्तः<br>सारो उपहामक                     | एक समय वर्षपृथकत                      | ,                                                             | हायोगसनिक<br>औपश्चीयक  | स्योतिभेत्रकी<br>व्यक्तसम्बद्धः<br>प्रमतसम्बद्धः                                       |
|                     | tot stelde                                                | Panel Aufales                         | " "                                                           | वासशस्त                | सेपतालवत ,,                                                                            |

## मार्गपास्थानोंकी अपेक्षा जीवोंके अन्तर, भाव और अल्पबहुत्बका प्रमाण.

| प्रामेणा          | मार्गनाके सवास्तर भेड् |                                                            | सन्त<br>नामा जीवोंकी<br>अवेक्षा |                             | तर<br>एक जीवकी<br>अपेक्षा |                                                    | भाव                         | <b>मरपब</b> हुत्व                                                |                                                  |
|-------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                   |                        |                                                            | दश्य                            | डस्ट                        | 374                       | <b>ल्ल</b>                                         |                             | तुष्यान                                                          | प्रमान                                           |
|                   | {                      | पारो शपक<br>सरोगिरेजली<br>अयोगिरेजली                       | भोधनर्                          | बोखत्                       | अंध्वत्                   | भोवत्                                              | शारिक                       | वसरत्त्वम्पराष्टे                                                | अहस्यातग्राभित                                   |
| १२ सम्बद्धसार्थाम | वेदन-<br>सम्पष्टिः {   | अस्यतसम्बद्धः<br>स्वतास्यतः<br>प्रमुक्तास्यतः<br>सम्बद्धाः | निस<br>उ                        |                             | का <b>र्यह</b> ते<br>"    | देखोन पूर्वचेटी<br>,, ६६ हाप्लोबन<br>साचित्र ३३ ,, | शरोगवदित<br>"               | श्चामणमवत्<br>प्रमण्डनवत्<br>संगतासम्बद्धः<br>वस्त्रवत्रस्पर्दाः | हब्से कम<br>सञ्चातवृत्ति<br>असंस्थातवृत्ति<br>११ |
|                   |                        | अर्थवतसम्बद्धिः<br>संस्तासम्बद्धाः                         | एड समय                          | शत बहेताव<br>चौदह ,,        | n                         | भन्तर्गहर्न                                        | श्रीपश्रीमक<br>श्राचीषश्रीक | चारों उपश्चामक                                                   | हवरे स्म<br>स्थातः/पत                            |
|                   | वपश्चम-<br>सम्पर्शः    | प्रगण्डवत<br>स्वयम्बरूपत<br>तीन ज्यसम्बर<br>ज्यसम्बरूपाद   | "                               | पद्धः ,,<br>वर्षपृथम्ब      | n<br>n                    | "<br>"<br>areat                                    | n<br>औरशबिक                 | बप्रभक्तवत<br>प्रमवस्यत<br>स्यतालयत<br>अक्षतसम्बद्धि             | "<br>असल्यादद्यित                                |
|                   | {                      | सामादनसम्बद्धि<br>सम्बद्धिः<br>सिमाहार्डि                  | "<br>•                          | पन्तोपमस<br>वसंस्थातवां माच |                           | नेस्ता                                             | "<br>बोपरत्<br>बोदिएक       | जनकारम्याह<br>जनस्थातमेदाबाव<br>"                                | ः<br>अस्यनुदृद्धशाद<br>ः                         |
| सर्वकार           | स्त्री {               | बियारष्टि<br>समादनसे उपशान<br>ब्याप तन                     | ओषवन्<br>पुस्त-<br>वेदिवन्      | ओपनत्<br>पुनरवंदिनम्        | शंपवन्<br>पुरुषेदिनत्     | बोधवन्<br>पुरुषवेदिवन्                             | औरावेष<br>ओपनत्             | सर्वेतृतस्थान                                                    | वनोयोगिवन्                                       |
| १३ संक्रियानंका   |                        | चारों झपड                                                  | बोधवर्                          | ओगवन्                       | शंकात्                    | मोधन्                                              | झाविक                       |                                                                  |                                                  |
| ۵ ا               |                        | वसही                                                       |                                 | at.                         |                           | नेरना                                              | औदमिष                       |                                                                  | असम्बद्धाना                                      |

# मार्गणास्थानोंकी अपेक्षा जीवोंके अन्तर, भार और अल्पवहुत्वका प्रमाग.

|      |          |                       | Ī                                                                 | 86                     | TT.                                                                | . 1                                   |                               |                                       |                                                                            |                                           |
|------|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| गंपा | मा       | मार्गणांक अधान्तर मेद |                                                                   | नाना जीवोंकी<br>भऐक्षा |                                                                    | एक जीवकी अधेक्षा                      |                               | माव                                   | <b>अस्ववहुत्य</b>                                                          |                                           |
|      |          |                       |                                                                   | बस्व                   | 3 Alba                                                             | क्ष                                   | ēģ                            |                                       | हुमस्थान                                                                   | प्रमाण                                    |
|      |          |                       | मिपादहि                                                           | भोषस्                  | श्रोपस्                                                            | ओवन्                                  | भोसन्                         | बौदपिक                                | वारों उपशासक<br>,, स्रपक                                                   | सबसे बन<br>संस्कातग्रका                   |
|      |          | {                     | समादसम्पर्शः<br>सम्पन्धिथारशि                                     | ,                      | n                                                                  | प्रयोगमध्य अस. शाव<br>अन्तर्युर्द्धते | असंस्वात उनारिया<br>वस्त्रीयी | बोध्हर्                               | सरोगिकेवडी<br>अञ्चलस्य                                                     | 31<br>23                                  |
|      | आहारक    | 1                     | कांग्तरम्परिसे<br>अवस्तरत्त्वत् तह                                | निस्न                  | Ħ                                                                  | 11                                    |                               | n                                     | श्वक्षपत्<br>स्वतासंवत                                                     | ,,<br>असंख्यातद्दिव                       |
|      |          |                       | चारों उपशासक                                                      | ,,                     | D                                                                  | ,,                                    | ,,                            | श्रीमगतिङ                             | समादनसम्पद्धि<br>सम्बन्धिमाराष्ट्रि                                        | ,,<br>हेस्यातसुमित                        |
|      |          | {                     | चारो ४९६<br>स्वोनिकेन्छी                                          | "                      | n                                                                  | <u> थोपहर्</u>                        | गक्कर्                        | श्रापिक                               | बसवार-पदाष्टि<br>विश्वादाष्टि                                              | असस्यातग्रामित<br>कनन्तरग्रीय             |
| a    | बनाहार ह | 1                     | मिन्यादार्थः<br>सामादनसम्बद्धाः<br>अञ्चलसम्बद्धाः<br>सर्वापिकेवसी | निस्<br>इक्समस्य<br>,, | त्तर<br>पस्त्रोधसम्बद्धाः असं, साय<br>सारुप्रधन्तः<br>वर्षपृष्ठनतः | ;                                     | ल्तर<br>।<br>।                | औदिविक<br>पाल्लामिक<br>आपदन्<br>साविक | सरोपिनेवर्ठी<br>क्वोगिनेवर्ठी<br>सामदन्त्रस्पर्दार्थ<br>असदरक्ष्प्यर्दार्थ | सबसे दम<br>सस्पाततुत्रित<br>असस्यातग्रीयत |
|      |          |                       | (समुद्धातगत्)<br>वयागेरवरी                                        | ,,                     | बर् मास                                                            |                                       | ,                             | "                                     | मिपारहि                                                                    | अनलगुणित                                  |



ही है। इसी प्रकारका सम्यक्त्वस्थ्य अल्पबहुत्व अपूर्वकरण आदि तीन उपशामक गुणश्यानों जानना चाहिए। यहां प्यान रखेनकी बात यह है कि इन गुणश्यानों उपशासस्यक्त्व और स्नाधिकसम्यक्त्व, ये दो हो सम्यक्त्व होते हैं। वहां बेदकसम्यक्त्व नहीं पाया जाता, क्योंकि, वेदकसम्यक्त्वके साम उपशाम्त्रणाक आरोहणका अमात्र है। अपूर्वकरण आदि तीन गुणश्यानों क्यशामस्यव्यक्ती जीव सबसे कम हैं, उनसे उन्ही गुणश्यानकती क्षाधिकसम्यक्ती जीव संव्यात-गुणित हैं। आमेक गुणश्यानों संस्थानसम्यान्य अल्पबहुत्व नहीं है, क्योंकि, बहुां समी जीवोंके एक्सान क्षाधिकसम्यक्त हो पाया जाता है। इसी प्रकार प्रारंपन ती गुणश्यानोंमें भी यह अल्पबहुत्व नहीं है, क्योंकि, उनमें सम्यग्दर्शन होता हो नहीं है।

जिस प्रकार यह ओवको अपेक्षा अध्यबद्धल कहा है, उसी प्रकार आदेशको अपेक्षा भी मार्गणास्थानों में अल्पवहुल जानना चाहिए | भिन्न भिन्न मार्गणाओं में ओ खास विदोधता है, बह प्रस्यके स्वाध्यायेस ही हरयंगम की जा सकेगी | किन्तु स्थूल्गीतिका अब्पवहुल द्रव्यप्रमाणानुगम (भाग ३) पृष्ठ ३८ से ४२ तक अंकसंदृष्टिके साथ बताया गया है, जो कि वहाँसे जाना जा सकता है | भेद केवल इतना ही है कि वहां वह कम बहुत्वसे अल्पकी ओर स्वखा गया है ।

इन प्ररूपणाओंका मधितार्थ साथमें लगाये गये नक्तोंसे सुस्पष्ट हो जाता है।

इस प्रकार अल्पबहुत्वप्ररूपणाकी समाप्तिके साथ **जीवस्थाननामक प्रथम संडकी** आठों प्ररूपणाएं समाप्त हो जाती हैं।

# ५ विषय-सूची

( अन्तरानुगम )

| क्रम नं. विषय                                                                             | पृष्ठ नं.    | क्रम नं.            | विषय                                                                                    | पृष्ठ नं.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| १<br>विषयकी उत्थानिका<br>१ धवलाकारका मंगलावरण                                             | <b>१-</b> 8  | नाना ३              | मध्यादृष्टि जीवाँका<br>नीर्वोकी अपेक्षा सोदा<br>त्रघन्य अन्तर-प्रतिपादन                 |            |
| बीर प्रतिका<br>२ अम्तराजुगमकी अपेक्षा निर्देश<br>भेद-कथन                                  | ۶<br>"       | निरूप<br>१२ सासा    | दनसम्यग्द्दष्टि और                                                                      | ۷          |
| ३ नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र,<br>काळ और भाष, इन छद्द भेद-<br>रूप अन्तरका स्थरूप निरूपण | <b>१-३</b>   | एक ज<br>हरण उ       | मध्याद्दष्टि जीवोंका<br>विकी अपेक्षा सोदा<br>इघन्य अन्तर-निरूपण<br>वदन्तर्गत अनेक शंकाः |            |
| ४ कीनसे अन्तरसे प्रयोजन है,<br>यह बताकर अन्तरके एकार्थ-<br>याचक नाम                       | ą            | ऑका                 | समाधान<br>जीवोंका सोदाहरण                                                               | ९–११       |
| ५ अन्तराजुगमका स्वरूप तथा<br>उसके द्विषिध-निर्देशका सयु-<br>क्तिक निरूपण                  | ,,           | १४ असंयर<br>अप्रमन् | जनस्य<br>तसम्यग्दिष्टिसे लेकरः<br>तसंयत गुणस्थान तक<br>और एक जीवकी                      |            |
| २<br>ओघसे अन्तरानुगमनिर्देश<br>६ मिथ्यादृष्टि जीवोंका नाना                                | <b>४-२</b> २ | अपेक्षा             | जार एक जावका<br>ज्ञघन्य और उत्कृष्ट<br>का सोदाहरण निरू-                                 |            |
| जीवोंकी अपेक्षा अन्तर-निरु-<br>पण, तथा सूत्र-पठित 'णित्थ<br>अंतरं, णिरंतरं ' इन दोनों     |              | नाना                | पशामक गुणस्थानोंका<br>और एक जीवकी                                                       |            |
| पदोंकी सार्थकता-प्रतिपादन<br>७ मिध्यादृष्टि जीवोंका एक<br>जीवकी अपेक्षा जघन्य             | <b>યુ</b> .પ | अन्तरों<br>१६ चारों | जघन्य और उत्कृष्ट<br>कासोदाहरणनिरूपण<br>क्षपक और अयोगि-                                 | १७-२०      |
| अन्तरका सोदाहरण निरूपण<br>८ सम्यक्त्व झूटनेके पश्चात्<br>होनेवाला अन्तिम मिध्यात्व        | 4            |                     | का नाना और एक<br>। अपेक्षाजघन्य और<br>अन्तर                                             | २०-२१      |
| पहलेका मिथ्यात्य नहीं हो<br>सकता, इस शंकाका समाधान<br>९ मिथ्यादष्टि जीवोंका एक            | "            | एक जी               | किवलीके नाना और<br>विकी अपेक्षा अन्तरके<br>का प्रतिपादन                                 | <b>૨</b> १ |
| जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर-<br>का सोदाहरण निरूपण<br>१० सासादनसम्यग्हहि और               | Ę            | आदेशसे              | ३<br>अन्तराजुगमनिर्देश                                                                  | २२-१७९     |

| अन्तरानुगम- | विषय-सची  |
|-------------|-----------|
| ALCONOLINE  | 1444-4741 |

प्रष्ठ नं.

२२-३१

क्रम सं.

१ मतिमार्गणा

(नरकमति)

(84) कम नं. पृष्ठ नं. ३३-३७

| १८ नारिकयों में मिध्याहिष्ट और असंयतसम्यन्हिष्ट जीवों के नाना और एक जीवकी नाना और एक जीवकी नेपालिक प्राप्त कर कर सन्तरों का सोवाहरण निकपण २२.२३ थे नारिकयों में सासावनसम्य न्हिष्ट और सम्यग्निमध्याहिष्ट जीवों का दोनों अपेक्षाओं से जाम्य और उन्हण्ट अन्तरों का स्वष्टान्त निकरण २४-२६ सातवीं पृथिवी तकके मिध्याहिष्ट और असंयतसम्यन्हिष्ट नारिकयों होनों अपेक्षाओं से जाम्य और उन्हण्ट अन्तरों के होनों अपेक्षाओं से जाम्य और उन्हण्ट अन्तरों का ह्यान्तर्युक्त प्रति | २५ पंचेशित्रयतिर्यंच, पंचेशित्रयः तिर्यंचपोतिमती मिर्यायादारिः यांका दोनों अपक्षाओंसे जावन्य और उत्कृष्ट अन्तर २७-३८ २६ तीनों प्रकारके तिर्यंचोंमें सासादनसम्बर्गः और वेत्रवांमें सासादनसम्बर्गः और सम्बर्गिम्यायादि और सम्बर्गिमयादि जीवांका दोनों अपेक्षाओंसे जावन्य और उत्कृष्ट अन्तर २७ तीनों प्रकारके असंयतसम्बर्गाटि तिर्यंचोंका दोनों अपेक्षाओंसे आसात्रां उत्कृष्ट अन्तर २८ तीनों प्रकारके असंयतसम्बर्गाटि तिर्यंचोंका दोनों अपेक्षाओंसे २८-८ तीनों प्रकारके संयतासंयत २८-८ तीनों प्रकारके संयतासंयत तिर्यंचोंका दोनों अपेक्षाओंसे |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २१ सातों पृथिवियोंके सासादन-<br>सम्यग्हिए और सम्यग्निण्या-<br>हिए नारकियोंका नाना और<br>एक जीवकी अपेक्षा जघन्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ज्ञघन्य और उत्कृष्ट अन्तर ४३-४५<br>२९ पंचेन्द्रिय तियँच रूघ्य-<br>पर्यप्तकांका दोनों अपेक्षा-<br>कोंसे ज्ञघन्य और उत्कृष्ट<br>अन्तर ४५-४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| और उत्कृष्ट अन्तर २९-३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (मनुष्यगति) ४६-५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (तिर्यंचगति) ३१-४६<br>२२ तिर्यंच मिथ्यादृष्टियोंका नाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( मनुष्यनात ) ४५-५७<br>३० मनुष्य, मनुष्यपर्याप्तक और<br>मनुष्यनी मिथ्यादष्टि जीर्घोका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| और एक जीवकी अपेक्षा<br>जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर ११-३२<br>२३ तियंच और मतुष्य जन्मके<br>कितने समय पश्चात् सम्यक्त्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अस्तर ४६-४७<br>३१ भोगभूमिज मनुष्योंमें जन्म<br>केनेके पश्चात् सात सप्ताहके<br>द्वारा मात्र होनेवाली योग्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| और संयमासंयम आविको<br>भ्राप्त कर सकते हैं, इस<br>विषयम विश्वण और उत्तर<br>प्रतिपालिको अनुसार दो<br>मकारके उपदेशोका विक्रपण<br>३५ सासाइनसम्यग्डिपयोसे लेकर<br>संयतासंयत ग्रुणस्थान तकको                                                                                                                                                                                                                                                                                 | हार प्राप्त हानवाला याच्य-<br>ताका वर्णन ४७<br>३२ उक्त तीनों प्रकारके सासा-<br>इतसम्प्रावधि और सम्प्र-<br>इतसम्प्रावधि मुत्रप्योंका अन्तर ४८ ५०<br>३३ तीनों प्रकारके असंपरसम्प्र-<br>ग्रहिष्ट मृत्रुप्योंका अन्तर ५०५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| कम नं.                             | विषय                                                                                 | पृष्ठ नं.                | कम नं.                                | . विषय                                                                                                    | पृष्ठ मं           |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| संयत गु<br>प्रकारके                | यतसे लेकर अप्रमत्त-<br>जिस्थान तक तीनों<br>मनुष्योंका अन्तर<br>पशामक मनुष्यिक-<br>तर | <b>વ્</b> ક વ્<br>વરૂ વ્ | पुद्र लप<br>परिश्र<br>उत्पन्न         | ले जाकर, असंख्यात<br>रिवर्तन तक उनमें<br>मण कराके पीछे देवोंग<br>कराकर देवोंका अन्तर<br>हीं कहा? इस झंकाक | i<br>i<br>c        |
| ३६ चारों क्ष<br>और सर<br>त्रिकोंका | ाक, अयोगिकेवली<br>ोगिकेवली मनुष्य-                                                   | <b>પવ-વદ</b><br>વદ-વહ    | जीवों<br>अन्तर                        | <br>ह्य जीवको त्रसकायिव                                                                                   | τ<br><b>τ</b>      |
| બન્તર                              | (देवगति)                                                                             | ५७ ६४                    |                                       | काका समाधान                                                                                               | ६६                 |
|                                    | ष्टे और असंयत <sup>.</sup><br>देवोंका अन्तर                                          | وم ان دم ان              | अन्तर                                 | पकेन्द्रिय जीवोंका                                                                                        | ६६ ६७              |
|                                    | याद्दष्टि देवोंका अन्त                                                               | <b>८</b> ५९-६२           |                                       | एकेन्द्रियपर्याप्त और<br>एकेन्द्रियअपर्याप्तकॉका                                                          |                    |
| तथा स<br>लेकर इ                    | ति,ब्यन्तर,ज्योतिपी<br>तैधर्म-ईशानकल्पसे<br>ातार–सहस्रारकल्प<br>थ्यादिष्ट और असं-    |                          | न्द्रिय                               | रकेन्द्रिय, सूक्ष्म एके<br>पर्याप्त और सूक्ष्म एके<br>अपर्याप्तकोंका अन्तर                                | -                  |
| ४१ उक्त देवे<br>ग्द्रष्टिओं        | दृष्टि देवोंका अन्तर<br>मिं सासादनसम्यः<br>सम्यग्मिथ्यादृष्टिः                       | ६१-६२                    | रिन्द्रिय<br>प्तक                     | य, त्रीन्द्रिय, चतुः<br>। और उन्हींके पर्याः<br>तथा लब्ध्यपर्याप्तकः<br>। अन्तर                           |                    |
| यक—वि<br>भिध्यादर्शि               | पसे लेकर नवप्रैवे-<br>प्रानवासी देवोंमें<br>धेशीर श्रसंयतसम्य-                       | ६२                       | ५२ पंचेन्द्रि<br>पर्याप्तव<br>सम्यन्द | ्य और पंचेन्द्रिय-<br>मिथ्यादिष्टे, सासादन<br>ष्टि नथा सम्यग्मिथ्या-                                      | <b>६८-६९</b><br> - |
|                                    | ा अन्तर<br>किं सासादनसम्य-<br>र सम्यग्मिथ्याद्दष्टि                                  | ६२-६३                    | ५३ असंयत                              | वोंका अन्तर<br>सम्यग्दिष्टेसे लेकर                                                                        | ६९-७१              |
| देवोंका व                          | न्तर<br>इश और पांच अनु-                                                              | દ્દય                     | दोनों<br>जीवोंक                       | संयत गुणस्थान तक<br>प्रकारके पंचेन्द्रिय<br>। सन्तर                                                       | ૭१-હવ              |
| भन्तराभा                           | वका प्रतिपादन                                                                        | ,,<br>६५-७७              | रोपमश                                 | यपर्याप्तकोंके साग-<br>तपृथक्त्वप्रमाण अन्तर<br>समय 'देशोन' पद                                            | į                  |
|                                    | जीवोंका अन्तर<br>।इधिको एकेन्द्रि-                                                   | ६५-६६                    | क्यों न                               | हीं कहा विवक्षित<br>संबी, सम्मूर्क्डिम                                                                    |                    |

| <del>अन्तर</del> ।नुगम-विषय-सूची                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्रमनं. विषय .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पृष्ट नं.     | क्रम नं.                                                                                                                                                           | विषय                                                                                                                                                                                                                       | पृष्ठ मं.                                                                                                        |
| पंचेन्द्रियोमॅ उत्पन्न कराकः<br>और सम्यक्त्यको प्रहण्<br>कराकर मिथ्यात्वके द्वार<br>अन्तरको माप्त क्यों नही                                                                                                                                                                                                                                                                                          | र<br>इ<br>र्र | द्धि जी<br>६४ उक्त र                                                                                                                                               | ष्टे और सम्यग्निः<br>बोंका अन्तर<br>ग्रेगवाले चारों<br>और चारों क्षपकें                                                                                                                                                    | ८८<br><b>उप</b> -                                                                                                |
| कराया ? इत्यादि शंकाओंक<br>समाधान<br>५५ पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय<br>पर्याप्तकोंमें चारों उपशामः                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ূ<br>ভ        | गुणस्था                                                                                                                                                            | के परिणमन-कार<br>नका काल संख्य<br>यह कैसे जान                                                                                                                                                                              | ात-                                                                                                              |
| कॉका अन्तर<br>५६ उक्त जीवोंमें चारों क्षपक<br>सर्योगिकेवली और अयोगिः<br>केवलीका अन्तर<br>५७ पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकोंका                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>.</u><br>  | इस शंक<br>६६ औदारिय<br>ध्यादिष्ट<br>असंयतस                                                                                                                         | ाका समाधान<br>कमिश्रकाययोगी<br>, सासादनसम्यग                                                                                                                                                                               | ८९<br>मि-<br>इप्टि,<br>शीर                                                                                       |
| अन्तर<br>३ कायमार्शणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,,<br>७८ ८७   | अन्तर-प्र                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            | ८९-९.१                                                                                                           |
| ' पृथिवीकाथिक आदि चार<br>स्थावर काथिकाँका अन्तर<br>५० वनस्पतिकायिक वादर,<br>सुक्म और पर्याप्तक तथा<br>अपर्याप्तक जीवोंका अन्तर<br>६० ऋसकाथिक और असकाथिक<br>एयोदनकाँमें मिश्चादिक<br>केकर अयोगिकेवळी ग्रुण-<br>स्थान तकके जीवोंका प्रथक<br>पृथक् अन्तर-निकरण<br>६१ असकाथिक लब्ध्यपर्याप्तकोंका<br>अन्तर<br>ध्र योगमागेणा<br>६२ पांची मनोथोगी, पांची<br>चचन्वयोगी, काययोगी और<br>औदारिककाययोगी सिप्या- | ড             | गुणस्थान<br>६८ बेक्सियिक<br>ध्यादिक्त<br>ग्रहारे औ<br>जीवॉका<br>६९ आहारक<br>संघात<br>५० कांग्रेणका<br>सामावन<br>प्रतिका<br>१९ स्त्रीवेदी<br>भन्तर<br>५२ स्त्रीवेदी | वर्ती जीवोंका अन्<br>सिश्रक्ताययोगी ।<br>सासादनसम्<br>उट्टाह्म अन्तर<br>अन्तर काययोगी अ<br>अन्तर ययोगी मिण्यादी<br>सम्यद्ध (हु असेर<br>सम्यद्ध (हु असेर<br>प्रे वेदमार्गणा<br>मिण्यादि जीवों<br>सासादनसम्यद्ध सासादि जीवों | त्तर ९१<br>मि-<br>स्य-<br>शिंद ९१-५३<br>गौर<br>मत्त-<br>६,<br>त-<br>के-<br>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| हि, असंबतसम्बन्धिः,<br>संयतासंबत, प्रमत्तसंबत,<br>अप्रमत्तसंबत और सयोगि-<br>केवली जिनका अन्तर<br>६३ उक्त योगबोळे सासादन-                                                                                                                                                                                                                                                                             | <৩            | और सम्य<br>का अन्तर<br>७३ असंयतस्<br>अप्रमत्त्तसं                                                                                                                  | ाग्मिथ्यादिष्टि जीव<br>:<br>गम्यग्दिष्टिसे हेर                                                                                                                                                                             | र्भें-<br>९५-५६<br>हर<br>हर                                                                                      |

| •   | •                                                                         |                            |                      |                                                              |                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| कम  | नं. विषय                                                                  | पृष्ठ नं.                  | क्रम नं.             | , विषय                                                       | पृष्ठ मं.      |
|     | स्रीवेदी अपूर्वकरण और<br>अनिवृत्तिकरण उपशासकक<br>अन्तर                    | ९९-१००                     | श्वानी थे            | नेवोधिकश्वानी, १<br>रिअवधिक्वानी अस्<br>प्रिजीवोंका अन्तर    | यत-            |
|     | स्त्रीवेदी अपूर्वकरण और<br>अनिवृत्तिकरण क्षपकक<br>अन्तर्                  | 700<br>809                 | संयतीय               | ोनों क्वानवाले संय<br>का तदन्तर्गत इां<br>।नपूर्वक अंतर-निरू | का-            |
|     | पुरुषवेदी मिथ्यादृष्टियोंक<br>अन्तर                                       | ,,                         | ८८ संझी,<br>जीवोंचें | सम्मूर्चिछम पर्याप<br>अवधिकान और                             | तक<br>तथ-      |
| ৩৩  | पुरुषवेदी सासादनसम्य<br>ग्टिष्टिऔर सम्यग्मिश्यादृष्टि<br>योका अन्तर       | :-<br>{o{                  | शमसर                 | यक्त्वका अभाव<br>उजाना? इस शंका                              | ₹,             |
| ૭૮  | असंयतसम्यग्द्रष्टिसे लेक                                                  | τ                          | 1                    | सीसे सम्बन्धित ह                                             |                |
|     | अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तकवे<br>पुरुषेवेदी जीवोंका अन्तर                    |                            | समाध                 |                                                              | ११८-११९        |
| ૭୧  | पुरुषवेदी अपूर्वकरण और<br>अनिवृत्तिकरण उपशामव<br>तथा क्षपकोंका पृथक् पृथक | ี<br>ร<br>ซุ               | अप्रमस               | क्षानवाले प्रमत्त व<br>संयतोंका अन्तर त<br>ति विशेषताओं      | ाथा            |
| <٥  | अन्तर-प्रतिपादन<br>नपुंसकवेदी मिथ्याद्यी<br>जीवोंका अन्तर                 | १०४-१०६<br><u>≥</u><br>१०६ | ९० तीनों<br>शामक     | क्रानवाले चारों इ<br>और चारों क्षपकों                        | उप-<br>का      |
| ८१  | सासादनसम्यग्दिशे लेक                                                      |                            | i                    | पृथक् अन्तर∹निरूप                                            |                |
|     | अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तव<br>पृथक् पृथक् नपुंसकवेर्द<br>जीवोंका अन्तर      |                            | कषाय                 | स्यतसे छेकर क्षी<br>गुणस्थान तक म                            | नः-            |
| ૮૨  | अपगतवेदी जीवोंका अन्तर                                                    |                            |                      | ।नी जीवोंका पृष्<br>धन्तर-निरूपण                             | थक्<br>१२४-१२७ |
|     | ६ कवायमार्गणा १                                                           |                            |                      | ानी जीवोंका अन्त                                             |                |
| ૮રૂ | मिथ्याद्याष्ट्रेसे लेकर सुक्ष्म<br>साम्पराय गुणस्थान तव                   |                            |                      | ८ संयममार्गणा                                                | १२८-१३५        |
|     | चारों कषायबाल जीवॉक                                                       | ī                          |                      | तंयतसे लेकर अयो                                              |                |
|     | तदन्तर्गत शंका-समाधान<br>पूर्वक अन्तर-निरूपण                              | -<br>१११-११२               |                      | गुणस्थान तक सम<br>का पृथक् पृथक् अन्त                        |                |
| ۲8  | अकषायी जीवोंका अन्तर<br>७ ज्ञानमार्गणा १                                  | ११३                        | ९४ सामा              | येक और छेदे<br>।।संयमी प्रमत्तसंयत                           | <u> पि-</u>    |
| 64  | मत्यज्ञानी, श्रुतज्ञानी और<br>विभंगज्ञानी मिथ्यादिष्ट तथा                 |                            |                      | रुणस्थानवर्ती जीवों<br><u>स्थिक</u> ् अन्तर                  | का<br>१२८-१३१  |
|     | सासादनसम्यग्दिष्ट जीवॉका                                                  |                            | ९५ परिहा             | ष्ट्राद्धिसंयमी प्रम                                         | रस             |
|     | पृथक् पृथक् अन्तर                                                         | ११४                        |                      | प्रमत्त्तंयतोका अन                                           |                |

|                                     |                | -         | •         |                                        | • • •            |
|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------------------------------|------------------|
| क्रमनं. वि                          | षय .           | पृष्ठ नं. | कम वं.    | विषय                                   | पृष्ठ नं.        |
| ९६ स्कासाम्परायस                    | वंयमी उप-      |           | लेखा      | और पद्मलेक्याव                         | ाले              |
| शामक और इस                          | त्पक सूक्ष्म-  |           | जीवोंव    | ता पृथक् पृ <b>थक् अं</b> त            | तर १४६-१४९       |
| साम्परायिक संय                      | लोंका अन्तर    | १३२       |           | दृष्टिसे लेकर संयो                     |                  |
| ९७ यधास्यातविहार                    | एसंयमी चारों   |           | केवली     | गुणस्यान त                             | 46               |
| गुणस्थानोंका अन                     |                | ,,        |           | श्याबाठे जीवॉ                          |                  |
| ९८ संयतासंयतोका                     | अन्तर          | १३३       | पृथक्     | पृथक् अन्तर                            | १४९-१५४          |
| ९९ असंयमी चारों गु                  | एम्थानोका      |           | 9 1       | १ भव्यमार्गणा                          | १५४              |
| पृथक् पृथक् अन्त                    | र १            | 33-834    |           |                                        |                  |
| ९ दर्शनमार्गण                       | र १३           | ५-१४३     |           | गुणस्थानवर्ती भव<br>ज्ञानवर्ती         |                  |
| १०० चक्षुदर्शनी                     | मिथ्यादृष्टि   |           |           | जीवोंका अन्तर                          | 33               |
| जीवोंका अन्तर                       |                | १३५       |           | _                                      | 01.1.0.00        |
| १०१ चक्षुदर्शनी सा                  |                |           |           | सम्यक्त्वमार्गणा                       |                  |
| ग्दिष्टि और स                       |                |           |           | त्सम्यग्द्रष्टिसे लेव                  |                  |
| दृष्टि जीवोंका अ                    | ग्न्तर १       | ३६-१३७    |           | किवली गुणस्य                           |                  |
| १०२ असंयतसम्यग्दा                   |                |           | तक र      | तम्यग्द्रष्टि जीवॉर                    |                  |
| अप्रमत्तसंयत्                       | गुणस्थान       |           | पृथक्     | पृथक् अन्तर                            | १५ <b>५-१५</b> ६ |
| तकके चक्षुदर्शन                     |                |           |           | तसम्यक्त्वी असंय<br>१ष्टि जीवोंका अन्त |                  |
| भन्तर                               |                | ३८-१४१    |           |                                        |                  |
| १०३ चुश्चदर्शनी चार                 | ो उपशाम-       |           |           | हसम्यक्त्वी संयत्<br>प्रमत्त्तसंयत श्र |                  |
| कोंका अन्तर                         |                | १४१       |           | भगत्तस्यतः अ<br>सियतोंका अन्तर         |                  |
| १०४ चश्चदर्शनी चारे                 | ा क्षपकाका     |           |           | स्ययस्य जन्सर<br>इ.स.स्यक्त्वी चा      |                  |
| अन्तर<br>१०५ अचश्चदर्शनी,अ          | -2             | १४२       |           | म्बन्यक्त्या चा<br>मकोंका अन्तर        |                  |
| र०५ असक्षुद्दाना, अ<br>और केवलद्दीन |                |           |           | त्याकारण<br>सम्यक्तवी चा               |                  |
| पृथक् पृथक् अन                      |                | १४३       |           | सयोगिकेवली औ                           |                  |
|                                     | <br>मार्गणा १४ |           |           | स्वतागक्षका ज<br>केवलीका अन्तर         |                  |
| १०६ कृष्ण, नील भी                   |                | ```       |           | त्सम्यग्हिष्ट आ                        | -                |
| लेक्याबाले मिथ                      |                | į         | सार र     | गणस्थानवर्ती वेदः                      | <b>6</b> -       |
| <b>असंयतसम्य</b> ग्ह(               |                |           | सम्यग्र   | ष्टि जीवॉका पृथ                        | <b>V</b>         |
| अन्तर                               | ę              | ४३-१४५    | पृथक् ः   | अन्तर                                  | १६२-१६५          |
| १०७ उक्त तीनों अशुभ                 | । लेश्यावाले   |           | ११८ असंयत | ासम्यग्द्दष्टिसे छेव                   | <b>₹</b>         |
| सासादनसम्यग                         | दृष्टि और      |           | उपशान     | तकषाय गुणस्या                          | न                |
| सम्यग्मिथ्यादी                      | ष्ट जीवोंका    |           |           | उपशमसम्यन्ह                            |                  |
| भन्तर                               |                | ४५-१४६    |           | त <b>पृथक् पृथक् अन्त</b>              |                  |
| १०८ मिथ्यादृष्टिसे ले               |                |           | ११९ सासार | रन्सम्यन्द्रष्टि, सम                   | य-               |
| संयत गुणस्थान                       | तक तेजी-       |           | गिमध्य    | ाडिष्ट और मिथ्य                        | π-               |

प्रष्ठ में. विषय क्रम मं. पृष्ठ मं. विषय विशेषता न होनेसे तीन ही दृष्टि जीवोंका प्रथक प्रथक निक्षेप कहना चाहिए ! इस १७०-१७१ अस्तर शंकाका संयुक्तिक और सम १३ संज्ञिमार्गणा १७१-१७२ माण समाधान 824-868 गुणस्थानसे १२० मिध्यादष्टि ६ औदयिकादि पांच भाषोंमेंसे बेकर श्रीणकषाय तक संशी प्रकर्तमें किस भावसे प्रयोजन जीवोंका अन्तर है ? भावों के अनेक भेद हैं। १२१ असंब्री जीवोंका अन्तर फिर यहां पांच ही भेद क्यों १७२ शंकाओंका कते ? इन १४ आहारमार्गणा **१७३-१७**९ १८६-१८७ समाधान १२२ आहारक मिथ्यादृष्टि, सासा-७ निर्देश, स्वामित्व आदि छह दनसम्यग्दिष और सम्य-अ<u>नुयोगद्वारोंसे</u> रिमय्याद्दष्टि जीवोंका अंतर १७३-१७४ स्वरूप-निरूपण 225-866 १२३ असंयतसम्यग्द्रष्टि आदि ८ औदयिकभायके स्थान और चार गुणस्थानवाले आहा-रक जीवोंका अन्तर विकल्पकी अपेक्षाभेव तथा 808-800 स्थानका स्वरूप-निरूपण १८९ १२४ आहारक चारों उपशाम-कोंका अन्तर ९ असिद्धत्व किसे कहते हैं? 2018-008 १२५ आहारक चारों क्षपक और जाति. संस्थान, संहनन आदि सयोगिकेबलीका अन्तर **औदयिकभावोंका** १७८ भावमें अन्तर्भाव होता है ? १२६ अनाहारक जीवोंका अन्तर १७८-१७९ इन शंकाओंका समाधान भावानुगम १० औपश्रमिकभावके स्थान और विकल्पकी अपेक्षा भेद-निरू-पण १९० विषयकी उत्थानिका १८३-१९३ ११ औपशमिकचारित्रके १ धवलाकारका मंगलाचरण भेदोंका विवरण भौर प्रतिका 823 १२ क्षायिकमावके स्थान और २ भावानुगमकी अपेक्षा निर्देश-विकल्पकी अपेक्षा भेव 190-191 भेव निरूपण १३ श्रायोपशमिकभाषके स्थान **३ नामभाव, स्थापनाभाव, द्रव्य**-और विकल्पकी अपेक्षा भेद १९१-१९२ माब और माबमाब, इन १४ पारिणामिकभावके भेद बार प्रकारके भावोंका सभेव स्वरूप-निरूपण १८३-१८५ १५ साम्निपातिकभावका स्वरूप ४ प्रकृतमें नोमागमभावधावसे और भंग निरूपण 893 प्रयोजनका उद्धेख १८५ १६ भंगोंके निकालनेके लिए ५ नाम और स्थापनामें कोई करणसम ,,

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          | माबानुगमन                                | वषय-सूचा                                                                                                                                      | ( 48 )                                                                                                                                                                    |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| कम नं.                                                                                                                                              | विषय                                                                                                                                                                                                                     | पृष्ठ नं.                                | कम नं.                                                                                                                                        | विषय                                                                                                                                                                      | पृष्ठ सं.                                              |
| १७ मिथ्याह<br>निरूपण<br>१८ मिथ्याह<br>बान-दर्श<br>जाते हैं,<br>कहा ? :<br>हुए : गु<br>भागक<br>निरूपण<br>समाधार<br>१९ सासादः<br>भावका<br>२० दूसरे ति | नसम्यग्दष्टि जीवके<br>निरूपण<br>नेमित्तसे उत्पन्न हुए                                                                                                                                                                    | <b>१८४-१०६</b><br><b>१९</b> ४<br>१९४-१९६ | हसी इ<br>ओंका व<br>२४ सम्यक्ति<br>भावका<br>समाधा<br>२५ असंयद<br>भावोंक<br>घानंगेक्षे<br>२६ असंयद<br>तत्व अं<br>है, इस<br>स्पष्टीक<br>२७ संयता | अनेक शंकाओं<br>नपूर्वक विशद निक<br>सिम्यन्दिष्ट जीवने<br>। अनेक शंकास्त्रम<br>स्ताय विशद विश्वस्त्रम<br>स्त्रम्यन्दिष्टका असंस्<br>वियक्तमावकी अपेक्<br>बातका सुत्रकारहार | P                                                      |
| जा सक<br>शंकाका<br>२१ सत्व, प्र<br>कारणके<br>वाले पार<br>कैसे कह<br>उत्पन्न ।<br>अभाव                                                               | पारिणामिक माना ता है, या नहीं, इस सयुक्तिक समाधान मेयत्व आदिक भाव विना उत्पन्न होने- ये जाते हैं, फिर यह ते कि कारणके विना होनेवाले परिणामका है ? इस शंकाका                                                              | ,,<br><b>१</b> ९७                        | भावों क<br>समाध<br>२८ दर्शनमें<br>क्षय भी<br>संयता<br>कादि<br>छाये?                                                                           | त तदन्तर्गत शंक<br>तपूर्वक निक्षण<br>दिलीयकर्मके उपदार<br>रक्षयोपदामकी अपेर<br>संयतींके औपदारि<br>भाव क्यों नहीं बर<br>इस दांकाका समाधा<br>उपदामकोंके भावींव              | ा-<br>२०१-२ <b>०४</b><br>इ.<br>ता<br>ता<br>इ-<br>च २०३ |
| सन्यक्त<br>दोनोंके<br>बन्धी क<br>नहीं ही<br>औद्धिक<br>हैं ! इस<br>२३ सासाद<br>कर अन्य<br>भावोंमें                                                   | त्र सम्यन्दष्टिपना भी<br>व और चारित्र, इन<br>विरोधी अनन्तानु-<br>पायके उदयके विरा<br>ता है, इसिट्ट उसे<br>ह क्यों नहीं मानते<br>शंकाका समाधान<br>नसम्यक्सको छोड़<br>गुणस्थानसम्बन्ध<br>पारिणासिकपनेका<br>क्यों नहीं किया | "                                        | गुणस्थ<br>कैसे स<br>अनेक<br>समाध<br>३१ चाराँ<br>और अ<br>तदन्तर                                                                                | भपूर्वकरण आदि ती<br>।जोर्मे औपसमिकमा<br>मिष है ! इस शंकाण<br>मकारोंसे संयुक्ति<br>।ल<br>क्षपक, संयोगिकेयल<br>योगिकेयलीके मार्यो<br>।त अनेको शंकामाण<br>।न करते दुष विश    | न<br>ब<br>ज<br>ज<br>क<br>औ<br>जी                       |

विषय विषय पृष्ठ नं. क्रम सं. है, इस बातका स्पष्ट निरूपण 208 ३९ प्रथम पृथिवीसे लेकर सातवीं आदेशसे भावातुगमनिर्देश २०६-२३८ प्रधिवीतक नारकी जीवोंके १ गतिमार्गणा २०६-२१६ भावोंका निरूपण २०९-२१२ (सरक्राति) २०६-२१२ (तिर्यंचगित) २१२-२१३ ३२ नारकी मिध्यादृष्टि जीवोंके ४० सामान्य तिर्यंच, पंचेन्द्रिय-तिर्यंच, पंचेन्द्रियतिर्यंचपर्याप्त २०६ भाव और पंचेन्द्रियातिर्यंच योनि-३३ सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिके सर्व-मती जीवोंके सर्व गुणस्थान-घाती स्पर्धकोंके उदयक्षयसे, सम्बन्धी भावोंका निरूपण उन्होंके सदावस्थारूप उप-तथा योनिमती तिर्येचोंमें तथा सम्यक्त्व-क्षायिक भावन पाये जाने का प्रकृतिके देशघाती स्पर्धकीके स्पर्शकरण उदयक्षयसे,उन्हींके सदवस्था-रूप उपरामसे अथवा अनु-(मनुष्यगति) २१३ वयोपरामसे और मिथ्यात्व-४१ सामान्यमञ्जय, पर्याप्तमञ्जय प्रकृतिके सर्वधाती स्पर्धकोंके और मनुष्यनियोंके सर्वगुण-उदयसे मिथ्याद्दष्टिमाव उत्पन्न स्थानसम्बन्धी होता है.इसलिए उसे क्षायोप-निरुपण शमिक क्यों न माना जाय ? ४२ लब्ध्यपर्याप्त मनुष्य और तिर्य-शंकाका संयुक्तिक चोंके भावींका सम्बकारद्वारा समाधान २०६-२०७ सत्रित न होनेका कारण ३४ नारकी सासादनसम्यग्रहि (देवगति) २१४.२१६ जीवों के भाव २०७ ३५ जब कि अनन्तानुबन्धी कपा-४३ चारों गुणस्थानवर्ती देवोंके यके उदयसे ही जीव सासा-भाव २१४ दनसम्यग्दप्ति होता है, तब ४४ भवनवासी,व्यन्तर ज्योतिषी उसे औदयिकभाव क्यों न देव और देवियोंके तथा कहा जाय ? इस शंकाका सौधर्म-ईशानकस्पवासी देवि-समाधान योंके भावींका निरूपण ,, ४५ सौधर्म-ईशानकल्पसे छेकर ३६ नारकी सम्यग्मिथ्यात्रप्रि जीवोंके भावका तदन्तर्गत सर्वार्थसिद्धि तक देवोंके शंका-समाधानपूर्वक निरूपण भावोंका विवरण २०८ 284-288 असंयतसम्यग्<u>द</u>छि ३७ नारकी २ इन्द्रियमार्गणा २१६-२१७ जीवोंके भाव २०८-२०९ ४६ मिथ्यादृष्टिले लेकर अयोगि-३८ असंयतसम्यन्द्रष्टि नाराक-केवली गुणस्थान तक पंचे योंका असंयतत्व औविधिक न्द्रियपर्याप्तकोंके

|                     |                        |              |                 |                                   | ( 11 )       |
|---------------------|------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|
| क्रम नं.            | विषय .                 | पृष्ठ नं.    | कम नं.          | विषय                              | पृष्ठ नं.    |
| निरूपण              | . तथा पकेन्द्रि        | च,           | सम्यग्ह         | ष्टि और सयोगिके                   | वली          |
| विकलेरि             | देव और लब्             | व्य-         | जीवॉके          |                                   | २२१          |
|                     | पंचेन्द्रिय जीवं       |              | . 4             | वेदमार्गणा                        | २२१-२२२      |
| भाव न               | कहनेका कारण            | २१६-२१७      |                 | , पुरुषवेदी और                    |              |
| :                   | १ कायमार्गणा           | २१७-२१८      |                 | , पुरुषपद् । भार<br>जीवॉके भाव    | નપુ-<br>૨૨૧  |
|                     | येक और त्रसकायि        |              | ५६ अपगतं        | बदी जीवोंके भाव                   | २ २२२        |
| पर्याप्तव           | क जीवों के सर्वग्र     | ण-           | ५७ अपगत         | वेदी किसे कहा ज                   | ाय ?         |
|                     | म्बन्धी भावोंका प्र    |              | <b>€</b> स      | शंकाका संयु                       | क्तेक        |
|                     | तथा तत्सम्बन           | धी           | समाधा           | न                                 | ,,           |
| शंका स              |                        | "            |                 | ६ कषायमार्गणा                     | २२३          |
| ٤                   | 3 योगमार्गणा           | २१८-२२१      |                 | ।यी जीवोंके मा                    |              |
| ४८ पांचों           | मनोयोगी, पां           | चों          | ५९ अकवार        | ति जीवोंके भाव                    | ,,           |
|                     | ागी, काययोगी व         |              |                 | क्या वस्तु है, अध                 |              |
| औदारि               | ककाययोगी जीव           |              |                 | स प्रकार घटित।                    |              |
| भाव                 |                        | २१८          |                 | । शंकाका सर्यु                    | केक          |
|                     | कमिश्रकाययोगी          |              | समाधा           |                                   | **           |
|                     | ., सासादनस             |              |                 | नमार्गणा                          |              |
|                     | ष्संयतसम्यग्दष्टि व    |              |                 | नी, श्रुताझानी                    |              |
| सयोगि               |                        |              |                 | हानी जीवोंके भा                   |              |
|                     | । पृथक् पृथक् निरू     |              | ६२ मिथ्यार      | ष्टि जीवोंके झा                   | नको          |
|                     | कमिश्रकाययोगी          |              |                 | ना <sub>्र</sub> से हे ? झा       |              |
|                     | यग्द्दष्टि जीवोंमें अँ |              |                 | या है ? इत्यादि अ                 | नेको         |
|                     | भाव न बतलाने           |              |                 | का समाधान                         | . "          |
| कारण                |                        | ६१९          |                 | रुत, अवधि, मनः<br>केवलकानी जी     |              |
|                     | रुणस्थानवर्ती वैकि।    |              |                 | कवलमाना जा।<br>गृथक् पृथक् निर    |              |
|                     | गी जीवोंके भाव         | २१९-२२०      |                 | ≀ टबस्टबस्सा<br>' <b>यहकौन</b> सा |              |
|                     | किमिश्रकायये।गी        |              |                 | । यह कार्नला<br>गिको कार्मणदाय    |              |
|                     | ष्ट, सासादनसम्यग       |              |                 | शोनेवाला क्ये                     |              |
| और                  | असंयतसम्यग             | हाष्ट<br>२२० |                 | हारपाला प्र<br>ताय ? इन शंकाय     |              |
| जीवों <del>वे</del> |                        |              |                 | गायः इत्य राकाः<br>कसमाधान        |              |
|                     |                        | और<br>^ र    | 1 3             | संयममार्गणा                       | "<br>२२७-२२८ |
|                     | कमिश्रकाययोगी उ<br>-   |              | 1               |                                   |              |
| के भाव              |                        | ,,           |                 | तंयतसे लेकर अय                    |              |
|                     | काययोगी मिथ्या         |              | कवला<br>जीवॉर्व | गुणस्थान तक स                     | स्यमा<br>२२७ |
| सासाव               | (નસમ્યગ્દરિ, अસં       | यत-          | जाभाव           | માવ                               | 449          |

| (48)                               |                                                                                    | <b>पद्ख</b> लागन       | भा अस्तापणा                     |                                                                            |                         |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| कम सं.                             | विषय                                                                               | पृष्ठ नं.              | कम नं.                          | , विषय                                                                     | पृष्ठ नं.               |
| परिहार।<br>साम्परा                 | क, छेदोपस्थापना,<br>वेद्युद्धि और सुक्स-<br>येक संयमी जीघोंके<br>पृथक्षुधक् निरूपण | २२७                    | सम्यग्द<br>और                   | णस्थानवर्ती क्षायि<br>ष्टि जीवोंके भाषों<br>उनके सम्यक्त्य<br>त शंका-समाधा | का<br>का                |
| ६७ यथास्य<br>संयमी व<br>भावोंका    | तसंयमी, संपमा<br>गैर असंयमी जीवोंके<br>पृथक् पृथक् निरूपण                          | <b>२</b> २८            | ७८ असंयत<br>गुणस्थ              | नेरूपण<br>सम्यग्द्रिष्टि आदि च<br>।नवर्ती चेदकसम्<br>शिवोंके भावोंका अ     | य-                      |
| ६८ चसुदर्श<br>जीवोंके              | दर्शनमार्गणा २३<br>नीऔरअचक्षुदर्शनी<br>भाव<br>र्शनीऔर केवल-                        | २२८<br>२२८             | सम्यक्त<br>७९ असंयत<br>उपशांत   | वका निरूपण<br>सम्यग्डिप्टिसे लेख<br>कषाय गुणस्थान त                        | े २३४-२३५<br>कर<br>क    |
| व्होंनी उ                          | राना जार कवल<br>तिर्चोके भाव<br>े लेक्यामार्गणा    २१                              | २२९<br>१ <b>९-२३</b> ० |                                 | सम्यग्दष्टि जीवं<br>। और सम्यक्त्यः<br>।                                   |                         |
| लेक्यावा                           | नील और कापोत-<br>ले आदिके चार<br>ग्वर्ती जीवोंके माव                               | २२९                    | रिमध्या<br>जीवॉके               |                                                                            |                         |
| वाले आ<br>वर्ती जीव<br>७२ गुक्कलेक | या और पद्मलेक्या-<br>दिके सात गुणस्थान-<br>घोके भाव<br>पावाले आदिके तेरह           | "                      | ८१ मिथ्याद<br>कवाय र<br>जीवोंके |                                                                            |                         |
| •                                  | त्वर्तीजीवोंके भाव<br>व्यमार्गणा २३                                                | २३०<br>०-२३१           | ८२ असंकी<br>१४                  | जीवोंके भाव<br>आहारमार्गणा                                                 | "<br>२३८                |
| ७३ सर्वगुण<br>जीवोंके              | भाव                                                                                | २३०                    | केवर्ल। र                       | ष्टिसे लेकर सयोग्<br>गुणस्थान तक आध                                        | गे-                     |
|                                    | जाबाक भाव<br>गिणामें गुणस्थानके<br>कह कर मार्गणा-                                  | ,,                     |                                 | ोंके भाव<br>क जीवोंके भाव                                                  | "                       |
|                                    | ांधी भावके कहनेका<br>भिमाय हैं ? इस<br>समाधान २                                    | .30-२३१                |                                 | ाल्पबहुत्वा <u>न</u> ुगम्                                                  |                         |
| १२ स                               | म्य <del>क्</del> त्वमार्गणा २३                                                    |                        | १ ध्वलाक                        |                                                                            | ण                       |
| अयोगिक                             | ाम्यग्दष्टिसे लेकर<br>वली गुणस्थान तक<br>: जीवोंके भाव                             | २३१                    |                                 | तक्षा<br>त्वानुगमकी अपे।<br>दि-निरूपण                                      | २ <b>४१</b><br> सा<br>" |
|                                    |                                                                                    |                        |                                 |                                                                            |                         |

|                                               | <b>जरू</b> प ब <b>ह</b> त्वा गुगमनविषय न्स् बा                                                                     |                             |                                                |                                                                                                            |                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| क्रम नं.                                      | विषय .                                                                                                             | पृष्ठ नं.                   | कम नं.                                         | विषय                                                                                                       | पृष्ठ नं.                                    |
| अल्पबद्ध<br>और म<br>चार प्रव                  | त्पबहुत्य, स्थापना<br>त्य, द्रव्य-अल्पबहुत्व<br>त्व-अल्पबहुत्व, इत्<br>कारके अल्पबहुत्वोंक<br>बरूप-निरूपण          | द<br>न                      | णकार<br>कारके<br>१६ सम्यवि                     | इनसम्यग्दहियाँ<br>बतलाते हुए<br>तीन प्रकारोंका ।<br>मध्यादहि, अव<br>दृष्टि और मिथ्य                        | गुण-<br>वर्णन २४९<br>तंबत-                   |
| बहुत्वसे<br>४ निर्देश,<br>छहं अनु<br>त्वका स् | सचित्र द्रव्यास्य<br>प्रयोजनका उल्लेख<br>स्वामित्य, आदि<br>योगद्वारोंसे भल्पबहु<br>वरूप-निरूपण<br>रि आदेशका स्वरूप | २ <b>४२</b><br>-<br>२४२-२४३ | जीबीव<br>माण व<br>१७ असंयर<br>स्थानम्<br>अस्यव | ता सयुक्तिक एवं<br>गरपबहुत्व-निरूप<br>तसम्यग्दष्टि<br>र्ग सम्यक्त्वसम्<br>हुत्वका अनेक प्र<br>समाधानपूर्वक | सप्र-<br>ण २५०-२५३<br>गुण-<br>बन्धी<br>शंका- |
| ओघसे अल्प<br>६ अपूर्वकर<br>वर्ती उ            | २<br>बहुत्वानुगमनिर्देशः<br>जादि तीन गुणस्थान<br>पद्मामक जीवोंक<br>अपेक्षा अल्पबहुत्व                              | १४ <b>३-३६१</b><br>1-       | पण<br>१८ संबता<br>सम्यक<br>त्वका ।<br>ऑके      | संयत गुणस्य<br>त्वसम्बन्धी अस्<br>तदन्तर्गत अनेक<br>समाधानपूर्वक<br>निरूपण                                 | २५३-२५६<br>शनमें<br>पषडु-<br>शंका-           |
| ७ अपूर्वका<br>परस्पर<br>संचय f<br>होता ?      | ण आदिके कालों में<br>हीनाधिकता होनेसे<br>वेसटश क्यों नहीं<br>इस शंकाका                                             | •<br>•<br>•                 | १९ प्रमत्त<br>गुणस्य<br>सम्बन्ध<br>२० उपशा     | और अप्रमत्त<br>गनमें सम्य<br>शीअल्पबहुत्व<br>मक और क्षप                                                    | संयत<br><del>क्त्य-</del><br>२५८<br>कॉमें    |
| ८ उपशान्त<br>स्थॉकाः<br>९ क्षपकः ज            | ह समाधान<br>कथायवीतरागङ्ग-<br>अस्पबहुत्व<br>विवेका अस्पबहुत्व<br>क्षेत्रली और अयोगिः                               | રક્ષ્ય<br>રક્ષ્ય-રક્ષદ      | तथा त<br>ओंका                                  | त्वसम्बन्धी अल्प<br>दन्तर्गत अनेकः<br>समाधान<br>३                                                          | र्शका-<br>२५८-२६१                            |
| केवलीक<br>अल्पबहुर<br>११ सयोगिव               | ा प्रवेशकी अपेक्षा<br>च                                                                                            | २ <b>४</b> ६                | निर्देश<br>१                                   | सि अल्पबद्धत्वाः<br>: गतिमार्गणा<br>(नरकगति)                                                               | २६१-३५०<br>२६१-२८७                           |
| १२ प्रमत्तसंय<br>जीवॉका<br>१३ संयतासं         | ात और अप्रमत्त्रसंयर<br>अल्पबहुत्व<br>यतोंका अल्पबहुत्व<br>तत्संबंधी शंकाका                                        | न<br>२४७-२४८                | २१ सासार<br>ग्मध्य<br>ग्दप्टि<br>नारकी         | त्तसम्यग्दिष्ठः,<br>ग्रदृष्ठः, असंयतः<br>और मिथ्य<br>जीवोंके अस्पवद्व<br>संयुक्तिकः निरु                   | सम्य-<br>सम्य-<br>ग्रहष्टि<br>त्वका          |
| १४ सासादः<br>भरपबहुत                          | सम्यग्दष्टिजीवीका<br>च भीर तदस्तर्गत<br>कार्मीका समाधान                                                            |                             | २२ असंयत                                       | सम्यन्द्रष्टि गुणस्<br>योका सम्यक्त्यस                                                                     | वानमें                                       |

| ι, | ~ /                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |                        |                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| कम | नं. वि                                                                                                                                                         | षय                                                                                                                | पृष्ठ नं.              | कम नं.                                                                                    | . विषय                                                                                                                                                                               | पृष्ठ नं.                                                                |
| २३ | पृथक्त्व राष्ट्रका                                                                                                                                             | अर्थ वैपुल्य-                                                                                                     | ļ                      | अस्पव<br>निरूप                                                                            | हुत्वकापृथक् पृ<br>ण                                                                                                                                                                 | थ <b>क्</b><br>२७ <b>३</b>                                               |
|    | वाची कैसे लि                                                                                                                                                   |                                                                                                                   | રદક                    | 1464                                                                                      |                                                                                                                                                                                      | 2/0-2/19                                                                 |
|    | शंकाका समाधा                                                                                                                                                   |                                                                                                                   | २६४                    |                                                                                           | ( देवगति )                                                                                                                                                                           | 400-400                                                                  |
|    | सातों पृथिवियं<br>जीवोंका पृथक्<br>बहुत्व                                                                                                                      | पृथक् अस्प-                                                                                                       | (६४-२६७                | अल्पब                                                                                     | गुणस्थानवर्ती देवे<br>हुत्व<br>तसम्यग्दष्टिगुणस्थ                                                                                                                                    | २८०                                                                      |
| २५ | अन्तर्मुहूर्तका अ<br>आविलयां लेनेसे<br>र्मुहूर्तपना विरे<br>नहीं प्राप्त हो<br>राकाका समाधा                                                                    | उसका अन्त-<br>ोधको क्यों<br>गा १ इस<br>न                                                                          | २६६                    | देवॉक<br>अल्पव<br>३३ भवन<br>देव                                                           | ा सम्यक्त्वसम्ब                                                                                                                                                                      | न्धी<br>२८०-२८१<br>तिषी,<br>तथा                                          |
| २६ | (तिर्यंचगा<br>सामान्यतियंच,<br>तियंच, पंचेन्द्रिय<br>पंचेन्द्रिययोनिम<br>तदन्तर्गत अनेव<br>समाधानपूर्वक                                                        | पंचेन्द्रिय-<br>यपर्याप्त और<br>तीतियंचीके<br>ह शंकाओंके                                                          | <b>ं८-२७३</b>          | देवियं<br>३४ सीघर<br>सर्वाध<br>वासी<br>स्थान                                              | ोंका अस्पबहुत्व<br>फे-ईशानकस्पसे हें<br>ग्रेसिडि तक विग<br>देवोंके चारों :<br>सम्बन्धीतथासम्ब                                                                                        | २८१-२८२<br>ऽकर<br>ग्रान-<br>गुण-<br>फ्ल्ब∙                               |
| ٦. | निरूपण असंयतसम्यग्धः तासंयत गुण्यः चारौ प्रकारके सम्यक्तयसंयं असंयत तियचे सम्यग्ध्यियोसे ग्रहिष्ठ जीव क्य<br>गुण्यः सम्युक्तक निरू सम्युक्तक निरू संयतासंयत ति | ष्टि और संय-<br>ध्यानमें उक्त<br>तिर्येचोंका<br>अरुपबहुत्व<br>में क्षायिक<br>वेदकसम्य<br>में असंख्यात-<br>स बातका | ২৩१                    | तदन्त<br>पूर्वक<br>३५ सर्वाः<br>देव व<br>पृथक<br>तादि<br>संख्य<br>पल्योः<br>नहीं<br>इांका | च्यी अरुपबहुत्<br>गंत इंग्रा-समाः<br>पृथक् पृथक् निरूप<br>र्यो सहीं होते?<br>स्वके अन्तरताले व<br>करुपबासी दे<br>ता आविल्योंसे भा<br>पमप्रमाण जीव<br>होते? इत्यादि व<br>ऑका सयुक्तिक | बान-<br>एण २८२-२८६<br>यात<br>वर्ष-<br>वाम<br>वॉम<br>जित<br>क्यों<br>भनेक |
|    | सम्यग्दिधयोंका                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                        |                                                                                           | ाण समाधान                                                                                                                                                                            | २८६-२८७                                                                  |
|    | क्यों नहीं कहा                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                        |                                                                                           | २ इन्द्रियमार्गणा                                                                                                                                                                    | २८८-२८९                                                                  |
| -  | समाधान<br>( मनुष्य                                                                                                                                             | गति) २                                                                                                            | २७२<br>७ <b>३-२</b> ८० | ३६ पंचेति<br>पर्याः                                                                       | द्भय और पंचेति<br>त जीवोंका अल्पवह                                                                                                                                                   | न्द्रय-<br>त्व "                                                         |
| ₹' | ० सामान्य मनु                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |                        |                                                                                           | स्यमार्गणामें स्वर                                                                                                                                                                   |                                                                          |
|    | मनुष्य और                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                        |                                                                                           | बहुत्व और सर्वपरा                                                                                                                                                                    |                                                                          |
|    | तदस्तर्गत शं<br>पर्वकसर्वग                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                        |                                                                                           | बहुत्व क्यों नहीं :<br>शंकाका समाधान                                                                                                                                                 |                                                                          |
|    | प्रवाका लाव ग                                                                                                                                                  | गस्यानसबधा                                                                                                        | i .                    | 1 1                                                                                       | ाकाका समाधान                                                                                                                                                                         | 2/9                                                                      |

|     |                                         | -141-181-11J. | 1-1-1444-(24) |                                 | ( 20 )              |
|-----|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| कम  | नं. विषय •                              | पृष्ठ नं.     | कम नं.        | विषय                            | पृष्ठ नं.           |
|     | ३ कायमार्गणा २                          | ८९-३९०        | कास-          | म्यक्त्वसम्बन्धी अ              | ल्प-                |
| 30  | त्रसकायिक और त्रसकायिक-                 |               | बहुत्व        |                                 | २९९-३००             |
|     | पर्याप्त जीवोंका अल्पबहुत्व             | ,,            |               | मके असंख्यातचें म               |                     |
|     | <b>४ योगमार्गणा</b> २                   |               |               | क्षायिकसम्यग्ह                  |                     |
| 30  | पांचों मनोयोगी, पांचों                  | ,- ,          |               | असंस्यात जीव विः                |                     |
| 4,  | वचनयोगी, काययोगी और                     | 1             |               | र्शे करते ? इस शंका             | का                  |
|     | औदारिककाययोगी जीवोंके                   |               | समाधा         |                                 | **                  |
|     | संभव गुणस्थानसम्बन्धी                   |               |               | ५ वेदमार्गणा                    | ३००-३११             |
|     | और सम्यक्त्वसम्बन्धी अत्य               |               | ४९ प्रारम्भ   | के नव गुणस्थानद                 | र्ती                |
|     | बहुत्वका पृथक् पृथक् निरूपण             | २९०-२९४       | स्त्रीवेदी    | जीवोंका पृथक् पृथ               | <b>ाक्</b>          |
| go. | औदारिकमिश्रकाययोगी स-                   |               | अल्पवह        | <b>ु</b> त्व                    | ३००-३०२             |
|     | योगिकेवली, असंयतसम्य-                   |               |               | सम्यग्द्दष्टि, संय              |                     |
|     | ग्हिं। सांसादनसम्यग्हिं                 |               | संयत,         | प्रमत्तसंयत, अप्रम              | स-                  |
|     | और मिथ्यादृष्टि जीवोंका                 |               |               | अपूर्वकरण और अ                  |                     |
|     | अल्पबहुत्व<br>वैकियिककाययोगी जीवोंका    | २९४-२९५       |               | एण गुणस्थानव                    |                     |
| ४१  | वैकियिककाययोगी जीवॉका                   |               |               | योंका पृथक पृ                   |                     |
|     | अल्पबहुत्व                              | २९५-२९६       |               | चसम्बन्धी अस्प <b>ब</b> हु      |                     |
| ४२  | अल्पबहुत्व<br>वैक्रियिकमिश्रकाययोगी सा- |               |               | के नव गुणस्थानव                 |                     |
|     | सादनसम्यग्द्धि, असंयत-                  |               | पुरुषवेद      | (ी जीवोंका पृष्<br>म्लपबद्धुत्व | <b>য</b> ক্         |
|     | सम्यग्हिष और मिथ्यादिष्ट                |               |               |                                 |                     |
|     | जीवोंका अल्पबहुत्व                      | २९६           |               | स्तम्यग्दिष्टि आदि ्            |                     |
|     | वैकियिकमिश्रकाययोगी असं                 |               |               | ानवर्ती पुरुषदे                 |                     |
|     | यतसम्यग्दष्टि जीवोंका सम्य-             |               |               | । सम्यक्त्वसम्ब                 |                     |
|     | क्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व                | २९७           |               | थक् अल्पबहुत्व                  |                     |
| 88  | आहारककाययं गी और                        | į             |               | नव गुणस्थानव                    |                     |
|     | आहारकमिश्रकाययोगी जी-                   |               |               | वेदी जीवोंका पृश<br>            |                     |
|     | र्वोका अल्पबद्दुत्व                     | १९७-२९८       |               | ग्लपबहुत्व                      |                     |
| છપ  | उपशम्सम्यक्त्वके साथ                    |               |               | सम्यग्दष्टि आदि व               |                     |
|     | आहारकऋदि क्यों नहीं                     | į             |               | ।नवर्ती नपुंसकवे<br>-           |                     |
|     | होती ? इस शंकाका समाधान                 | २९८           | जावाक         | ा सम्यक्त्वसम्बर<br>हुत्व       | થા<br>300-310       |
| ४६  | कार्मणकाययोगी सयोगिके-                  |               | અલ્પવક્       | )(d                             | 407-510             |
|     | वली, सासाद्नसम्यग्दधि,                  |               | ५५ अपगत       | वेदी जीवोंका अ                  | ल्प-<br><b>३</b> ११ |
|     | असंयतसम्यग्द्दष्टि और मि-               |               | લદુત્વ        | वायमार्गणा                      | 729                 |
|     | ध्यादृष्टि जीवींका अल्पबहुत्व           | २९८-२९९       |               |                                 |                     |
| 80  | असंयतसम्यग्द्दष्टि गुणस्था-             | ļ             |               | कषायवाले जीवों                  |                     |
|     | नमें कार्मणकाययोगी जीवीं-               | - 1           | अल्पवह        | ्रत् <b>व</b>                   | ३१२- <b>३</b> १४    |

| `           | ′                                                                                                                                                                                                             | `                                 |                                                   |                                                                   |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| क्स         | मं. विषय                                                                                                                                                                                                      | पृष्ठ नं.                         | क्रम नं.                                          | • विषय                                                            | पृष्ठ में.                                                          |
| 419         | अपूर्वकरण और श्रमिश्वारं<br>करण, इन दो उपशास<br>गुणस्थानोंमें प्रवेश करने<br>बाले जीवोंसे संक्यातगुणि<br>प्रमाणवाले इन्हीं दो गुए<br>स्थानोंसे प्रवेश करनेवा<br>स्पार्कोकी अपेक्षा सुस्मता<br>रायिक उपशासक जी | क<br>ते-<br>त<br>ग-<br>स्टे<br>प- | और अ<br>अल्पवहु<br>६६ सामान्य<br>संयतसे<br>गुणस्थ | ८ संयममार्गणा<br>य संयतोंका प्र<br>छेकर अयोगिके<br>।न तक अल्पबहुत | ोका<br>इ२१-३२२<br>३६२-३३∙<br>म <del>प्त</del> -<br>बली<br>ब ३२२-३२४ |
|             | विद्योष अधिक कैसे ।<br>सकते हैं ? इस शंकाय<br>समाधान                                                                                                                                                          | हो                                | स्थान त<br>अल्पबह                                 | विका दसवे :<br>किसम्यक्त्वसम्ब<br>ह्व<br>व्यतादि चार :            | न्धी<br>३२४-३२५                                                     |
| 46          | असंयतसम्यग्दिश आदि सा<br>गुणस्थानवर्ती कथायी जीव<br>का सम्यक्त्वसम्बन्धी पृथ                                                                                                                                  | <del>ii</del> -                   | स्थानव                                            | र्ती सामायिक<br>थापनाशुद्धिसंयत                                   | और                                                                  |
| <b></b>     | पृथक् अल्पबहुत्व<br>अकषायी जीवोंका अल्पबहु                                                                                                                                                                    | ३१५-३१६                           | ६९ उक्त                                           | ४.च<br>जीवोंका सम्यप<br>विशस्पवद्वस्य                             | क्त्व-                                                              |
| ' '         | ७ ज्ञानमार्गणा                                                                                                                                                                                                |                                   | ७० प्रिहा                                         | ॥ अस्पबहुत्व<br>रशुद्धिसंयमी प्र<br>गमत्तसंयत गुणस्थ              |                                                                     |
| Ęo          | मत्यक्वानी, श्रुताक्वानी औ<br>विभंगक्वानी जीवोंका अब<br>बहुत्य                                                                                                                                                |                                   | वर्ती जी<br>७१ उक्त                               | निर्माका अल्पबहुत्व<br>जीवोंका सम्य<br>गिअल्पबहुत्व               | ा ३२७<br><del>क्त्व</del> -                                         |
| ६१          | आभिनियोधिकज्ञानी, धु<br>ज्ञानी और अवधिक्षानी जीव<br>का असंयतसम्यग्हिये स्व                                                                                                                                    | <del>ii</del> -                   | ७२ परिहार<br>शमसम्                                | छुद्धिसंयतींके<br>यक्त्वनहीं होत                                  | ा है,                                                               |
|             | क्षीणकषायवीतरागछद्यस्थ<br>गुणस्थान तक पृथक् पृथ                                                                                                                                                               | ।<br><b>प</b> रु                  | ७३ स्हमस<br>शामक                                  | ज्ञान्तका स्पष्टीक<br>गंपरायिकसंयमी<br>और क्षपक जीव               | उप-                                                                 |
| ६२          | मत्यबहुत्य<br>. उक्त जीवोंका दसवें गु<br>स्थान तक सम्यक्त्यसम्बन                                                                                                                                              |                                   |                                                   | त्य<br>गतविहारशुद्धिसं<br>अल्पवहुत्य                              |                                                                     |
| £3          | अत्यबद्धत्य<br>प्रमत्त्रसंयतसे लेकर क्षीर                                                                                                                                                                     | <b>३</b> १९                       | ७५ संयताः                                         | नस्पन्धुत्प<br>संयतोका अल्पव<br>इस बातका स्पष्टी                  |                                                                     |
| •••         | कषाय गुणस्थान तक मन<br>पर्ययद्वानी जीवोंका अव                                                                                                                                                                 | ।-<br>प-                          | ७६ संयताः<br>सम्यग्ह                              | संयत और अस्<br>ष्टिजीयोंकासम्य                                    | यत-<br>क्त्व-                                                       |
| <b>\$</b> 8 | वहुत्व<br>इक जीवोंका दसमें गुर                                                                                                                                                                                | ३२०<br>ग-                         |                                                   | ो बल्पबहुत्ब<br>दर्शनमार्गणा                                      | <b>३२८-३३०</b><br><b>३३१</b>                                        |
|             | स्थान तक सम्यक्त्वसम्बन्ध<br>भरमबहुत्व                                                                                                                                                                        | प्री<br>३२१                       |                                                   | ोनी, अचधुदः<br>(र्शनी और के                                       |                                                                     |

|             |                                         | 414.13.13.1    | 111111111111111111111111111111111111111 |                                  | ( 22 )                     |
|-------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| क्रम नं.    | विषय                                    | पृष्ठ नं.      | क्रम नं.                                | विषय                             | पृष्ठ नं.                  |
| दर्शनी उ    | तिवोंका पृथक् पृथंग                     |                |                                         | नोंमें एक ही                     |                            |
| अस्पवद्युत  | व                                       | ३२१            | <b>होनेके</b>                           | कारण सम्यव                       | त्व-                       |
| १०          | े लेक्यामार्गणा                         | 332-339        |                                         | ो अस्पबहुत्व नही                 | i <b>€</b> ,               |
|             | चार गुणस्थानवर्त                        |                |                                         | कास्पष्टीकरण                     | <b>३४</b> २                |
|             | निल और कापोत                            |                |                                         | सम्यग्दिष्ट आदि ।                |                            |
|             | ले जीवींका अस्प                         |                |                                         | नवर्ती वेदकस                     |                            |
| बहुत्व      |                                         | ૩ <b>૩</b> ૨   | ग्हां छे ज                              | विर्वेका अस्पवदुत्व              |                            |
|             | सम्यग्हष्टि गुण                         |                | ९० उक्त                                 |                                  |                            |
|             | उक्त जीवींका सम्य                       |                | सम्बन्ध                                 | ी अस्पवदुत्वके अ<br>             |                            |
| कत्वसम्ब    | ान्धी अस्पवद्वत्व                       | <b>३३२-३३३</b> | वका नि                                  | ारूपण<br>सम्यग्डष्टिसे हे        | <b>३</b> ४३                |
|             | सात गुणस्थानवर                          |                |                                         |                                  |                            |
| तेज अं      | ौर पद्मलेक्यावार                        | ले             |                                         | कषाय गुणस्थान<br>सम्यग्दष्टि जीव |                            |
| जीवॉका      | पृथक् पृथक् अरु                         |                | अस्पबहु                                 |                                  | ।क।<br>इसक                 |
| बहुत्व      |                                         | ३३४-३३५        |                                         | ्र.<br>वोके सम्यक्त्वसं          |                            |
|             | तुम्यग्हिष आदि चा                       |                |                                         | त्वके अभावका स्प                 |                            |
|             | रोंमें उक्त जीव <del>ोंक</del>          |                | करण                                     |                                  | 384                        |
|             | सम्बन्धी अल्पबहुत                       |                | ९३ सासाह                                | (नसम्यग्दष्टि, स                 | म्य-                       |
|             | ष्टि आदि तरह गुण्                       |                |                                         | दृष्टि और मिथ्या                 |                            |
|             | र्ति शुक्रलेश्यावारे                    | ल<br>३३६-३३८   |                                         | अस्पबहुत्वका अभ                  | गव-                        |
|             |                                         |                | সৰ্হান                                  |                                  | ,,                         |
|             | तम्यग्दप्टि गुणस्था<br>र दसर्वे गुणस्था |                | 1 8                                     | ३ संज्ञिमार्गणा                  | ३४५-३४६                    |
|             | र ५सव गुजस्या<br>लेक्साबाले जीवोंव      |                |                                         | बारह गुणस्थान                    |                            |
|             | लस्याचाल जायाः<br>सिम्बन्धी अस्पवदुत    |                |                                         | विकेश अल्पबहुत्व                 |                            |
|             | , -                                     |                |                                         | जीवोंके अस्पबहुत                 |                            |
|             | व्यमार्गणा                              |                | 1                                       | निरूपण ू                         | ३४६                        |
| ८४ सर्वगुणस |                                         | य<br>३३९       | \$8                                     | आहारमार्गणा                      | ३४६-३५०                    |
|             | अस्पबद्धुत्व                            |                |                                         | तेरह गुस्थान                     |                            |
|             | जीवोंका अस्पवदुत्व                      |                |                                         | क जीवोंका अल्पब                  |                            |
|             | म्यक्त्वमार्गणा                         |                |                                         | दसर्वे गुणस्थान                  |                            |
|             | सम्यग्डिष जीवींक                        |                |                                         | ह जीवोंका सम्यव                  |                            |
| अस्पवहुर    |                                         | - <b>३</b> ४०  |                                         | ी अस्प <b>बहु</b> त्व            | \$8C                       |
| ८७ चौथ गुप  | गस्थानसे लेकर चीव                       | <b>₹</b> ^     |                                         | रक जीवोंका ब                     | ग्रह्म-<br>३४८-३ <b>४९</b> |
|             | स्थान तक शायिक                          |                | शहुत्व<br>१९ असंग्र                     | सम्यग्द्रष्टि                    |                            |
|             | ष्टे जीबोंका अल्प                       | ₁-<br>३४०-३४२  |                                         | अनाहारक जीव<br>अनाहारक जीव       |                            |
| बहुत्व      | तम्यग्हिष भादि चा                       |                |                                         | चसम्बन्धी अस्पब                  |                            |
| ८८ अस्वतर   | तस्यग्डाह स्राप्त या                    |                |                                         | 41                               | 4                          |

# शुद्धिपत्र ·

#### ₩20*5*.4

# ( पुस्तक ४ )

| ЯÃ             | पंक्ति अशुद्ध                          | गुद                                       |
|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>૨</b> ૮     | ५ णामपत्तिङ्कीणं                       | णाम पीत्तङ्कीणं                           |
| ,,             | २० जिनको ऋदि प्राप्त नहीं हुई है,      | जिनको ऋदि प्राप्त हुई है,                 |
| 8 १            | २९ विष्कंभ और आयामसे                   | धनलोक, ऊर्व्वलोक और अधोलोक, इन            |
|                | तिर्थग्डोक है,                         | तीनों छोकोके असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें   |
|                |                                        | विष्कंभ और आयामसे एक राजुप्रमाण ही        |
|                |                                        | तिर्यालोक है,                             |
| 90             | २८ तिर्यंच पर्याप मिथ्यादृष्टि         | तिर्यंच मिश्यादृष्टि                      |
| ७२             | <b>१२</b> तिर्थंच पर्याप्त जीव         | तिर्थेच जीव                               |
| "              | <b>१३</b> "                            | n                                         |
| ७४             | <b>१</b> ३ मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और  | मिथ्याद्दीष्ट मनुष्य                      |
|                | योनिमती मिथ्यादृष्टि मनुष्य            |                                           |
| ,,             | २२ "                                   | "                                         |
| ८५             | २२ खंडित करके उसकाउतनी                 | खंडित करके जो रुव्य आवे उसके असं-         |
|                | राशि                                   | <b>स्यातर्वे अथवा संस्थातवें भाग राशि</b> |
| <b>१</b> २१    | १३ देखा जाता है, (न कि यथा-            | देखा जाता है। इस प्रकारका स्वस्थानपद      |
|                | र्यतः) किन्तु क्षीणमोही                | अयोगिकेवलांमे नहीं पाया जाता, क्योंकि,    |
| <b>ર્</b> ષ્ઠર |                                        | क्षीणमोही<br>-                            |
| -              | २ उसहो अजीवो                           | उसहो अजिओ                                 |
| "<br>₹80       | <b>१३</b> यह अजीत है,<br>६ प्रमाणमेंसे | यह अजित है,                               |
| <b>१</b> ६३    |                                        | प्रमाणसे                                  |
|                |                                        | किन्तु वे एकेन्द्रियों में                |
| n              | ग्द्रियोंमें उत्पन्न                   | न कि वे अर्थात् सासादनसम्यग्दृष्टि जीव    |
|                | अल्याम क्ष्मम                          | एकेन्द्रियोमें उत्प <b>न</b>              |

|      |      | •                                                         | (,                                              |
|------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| র্ম্ | पंकि | <b>अ</b> शुद्ध                                            | गुर                                             |
| १८२  | २३   | चाहिए।                                                    | चाहिए ! (किन्तु सम्यग्निध्यादृष्टि गुणस्यानमें  |
|      |      |                                                           | मरण नहीं होता है । )                            |
| १९१  | १०   | और अधस्तन चार पृथिवियों-                                  | और सातवीं पृथिवीसम्बन्धी अधस्तन चार             |
|      |      | सम्बन्धी चार                                              |                                                 |
| २६२  | હ    | मारणंतिय (-उववाद-)<br>परिणदेहि                            | मारणंतियपरिणदेहि                                |
| ,,   | २२   | मारणान्तिकसमुद्धात और उप-                                 | मारणान्तिकसमुद्धात-पदपरिणत                      |
|      |      | पादपदपरिणत                                                |                                                 |
| २६९  | १३   | वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंका                             | असंयतसम्यग्दष्टि जीवोंका                        |
| २७३  | २१   | नारिकयोंसेस।सादन-                                         | नारिकयोंमेंसे तियेचां और मनुष्योंमें मार-       |
|      |      | सम्यग्दिष्ट                                               | णान्तिकसमुद्धात करनेवाले स्त्री और पुरुष-       |
|      |      |                                                           | वेदी सासादनसम्यग्दष्टि                          |
| ३६९  | १५   | लब्यपर्याप्त <b>ों में</b>                                | अपर्यातकोंमें                                   |
| •,   | १६   | <b>लब्ध्यपर्याप्त</b>                                     | अपर्याप्त                                       |
| 860  | १७   | अर्थात् उनमे पुनः वापिस                                   | अर्थात् अपने विवक्षित गुणस्थानको छोड़कर         |
|      |      | आनेस,                                                     | नवीन गुणस्थानमें जानेसे,                        |
| ४१७  |      | -परियद्देसुव्यण्णेसु                                      | -परियदेसु पुण्णेसु                              |
| "    |      | शेष रहने पर                                               | पूर्ण होने पर                                   |
| ४२२  | २२   | उदयमें आये हैं                                            | उपार्जित किये हैं                               |
| ४४५  |      | -णिरयगदीएण                                                | -णिरयगदीय ण                                     |
| ,,   |      | मणुसगदीपण                                                 | मणुसगदीय ण                                      |
| **   |      | तिरिक्खगईपण                                               | तिरिक्खगईप ण                                    |
| "    |      | देवगदीएण                                                  | देवगदी <b>ए ण</b><br>नहीं उत्पन्न               |
| "    |      | , <b>२०,</b> २ <b>२,</b> २४ उत्पन्न<br>अन्तर्मुहूर्तसेकाल | भन्तर्मुहूर्तसे अधिक अट्टाई सागरोपम <b>काळ</b>  |
| ४६४  | 48   | अन्तमुङ्कतस्यभारू<br>अदाई सागरोपमकालके आदि                | विवक्षित पर्यायके आदि                           |
| "    |      | अट्राइ सागरापमकालक आद<br>वर्धमान                          | विवादात प्रयासका जााद<br><b>शंका-</b> न्वर्धमान |
| ४६८  |      |                                                           | शुका—नवनाग<br>तेज                               |
| 33   |      | <b>शंका</b> —तेज                                          | तज<br>सादि                                      |
| 800  | रुष  | सादि-सान्त                                                | ZIII4                                           |

| <b>4</b> *) | षट्खंडागमकौ | प्रस्तावना |
|-------------|-------------|------------|
|-------------|-------------|------------|

Ì

पृष्ठ पंक्ति अधुद धुद

#### (प्रस्तक ५)

**२ १६** अन्तररूप......आगमको अन्तरके प्रतिपादक द्रव्यरूप आगमको

" २८ वर्तमानमें इस समय वर्तमानमें अन्य पदार्थके

७ ९ सासाण- सासण-

१० १४ कालमें .....रहने पर कालके स्थानमें अन्तर्भुहूर्तके द्वारा

१२ ८ गमिदसम्मत्त गहिदसम्मत्त १४ १७ असंयतादि प्रमतादि

१८ ४ वासपुधते वासपुधत्ते

१९. १० वेदगसम्मत्तमुवणियः वेदगसम्मत्तमुवसामियः ... २७ प्राप्त कर उपशामित कर अर्थात् द्वितीयोपशमसम्य-

क्लको प्राप्त कर

**५६ २२ यह तो राशियों**का यह तो इस राशिका

५९ २१,२२ उत्कृष्ट अन्तर जघन्य अन्तर

७१ १९ आयके उसके

७७ २६ गतिकी इन्द्रियकी

९७ ७ देवेसु देवीसु

,, २२ देवोंमें देवियोंमें १०६ २१ अन्तरसे अधिक अन्तरका अन्तरका

१९८ ९ उक्स्कसेण उक्कस्सेण

११७ १९ तीनों ज्ञानवाळे मति-श्रुतज्ञानवाळे

१२१ १ अंतरब्भंतरादो अंतरब्भंतरा दो ,, १५ अप्रमत्तसंयतका काळ अप्रमत्तसयतके दो काळ

" १५ अध्रमत्तस्यतका काळ अध्रमत्तस्यतक दा काळ " २४ तीनों झानवाळे मति-ध्रुतझानवाळे

१५७ ५ -पमत्तसंजदाण- -पमत्तसंजद-अप्यमत्तसंजदाण-

**,, १८ और प्रमत्तसं**यत प्रमत्तसंयत औ**र अप्रमत्तसंय**त

१५८ १६ (श्रेण्यारोहण करता हुआ) सिद्ध सिद्ध

" २२ (गुणस्थान और आयुके ) आयुके कालक्षयसे

काळक्षयस

| 52    | पंकि       | সহ্যৱ                                | यु <b>ब</b>                                                                               |
|-------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| १७०   | २१         | जाना जाता है कि<br>अन्तर रहित है।    | जाना जाता है कि उपशमश्रेणीके समारोहण<br>योग्य कालसे रोप उपशमसम्यक्तका काल<br>अस्प है।     |
| १८६   | २          | धम्मभावो ।                           | धम्मभावो य ।                                                                              |
| १९८   | १८-२९      | अवयवीरूप अंश                         | अवयवीरूप सम्यक्तवगुणका तो निराकरण<br>रहता है, किन्तु सम्यक्तवगुणका अवयव-<br>रूप अंश       |
| २०४   | १०         | संखेज्जाणंत-                         | असंखेजाणंत-                                                                               |
| २२४   | १९         | दयाधर्मसे हुए                        | दयाधर्मको जाननेबाठे ज्ञानियोंमें वर्तमान                                                  |
| 'n    | २ <b>१</b> | क्योंकि, आप्त यथार्थ                 | क्योंकि, दयाधर्मके ज्ञाताओंमें भी आपत,<br>आगम और पदार्थके श्रद्धानसे रहित<br>जीवके यथार्थ |
| २२५   | ۹,         | सजोगिकेवली                           | सजोगिकेवली ( अजोगिकेवली )                                                                 |
| २२६   |            | पारिणामिकभावकी                       | भव्यत्वभावकी                                                                              |
| २३८   |            | कार्मणकाययोगियोंमें                  | कार्मणकाययोगियोंसे                                                                        |
| "     | -          | कार्मणकाययोगी                        | अनाहारक                                                                                   |
| રષ્ટદ |            | पुधसत्तारंभो                         | पुषसुत्तारंभो                                                                             |
| ३६४   |            | -मेतो-                               | भेसो-                                                                                     |
| २५५   |            | प्रमाणराशिसे भाजित                   | फलराशिसे इष्छाराशिको गुणित करके<br>प्रमाणराशिसे माजित                                     |
| २७५   | २८         | सासादनसम्यग्द्धि जीव<br>संख्यातगुणित | सासादनसम्यग्दष्टि जीव संयतासंयत मनुष्य-<br>नियोंसे संख्यातगुणित                           |
| २८६   | <b>२९</b>  | असंख्यातवे                           | संख्यातवें .                                                                              |

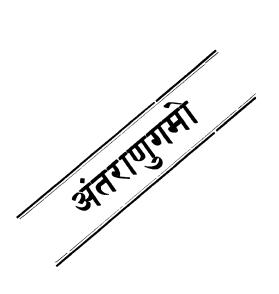



#### सिरि-भगवंत-पुष्फदंत-भृदबलि-पणीदो

# छक्खंडागमो

सिरि-वीरसेणाइरिय-विरइय-धवला-टीका-समण्णिदो

# पढमसंडे जीवहाणे अंतराणुगमो

अंताइमज्झहीणं दसद्धसयचावदीहिरं पदमजिणं । वोच्छं णमिऊणंतरमणंतरुनुंगसण्हमद्दुरगेज्झं ।।

अंतराणुगमेण दुविहो णिहेसो, ओघेण आदेसेण य' ॥ १ ॥ णाम-इत्रणा-टब्य-बेत्त-काल-भावभेटेण छन्त्रिहमंतरं । तत्य णामंतरसहो बज्जात्ये

आदि, मध्य और अन्तसे रिहत अतएव अनन्तर, अर्थात् अनन्तक्रानस्वरूप, और दशासके आधे अर्थात् पांच सी घतुण उंचादंबाले अतएव उनुंग,तथापि हान की अपेक्षा स्वक्ष्म, अतएव अतिवृक्षीहा, ऐसे प्रधम जिन श्री हुपमायको नमस्कार करके अस्त- रातुयोगद्वारको कहता है, जिसमें अनन्तर अर्थात् अन्तर रिहित गुण्यानों व मार्गणा-स्थानों व मार्गणा-स्थानों का अर्थात् अप्तानका भी वर्णन है, तथा जिसमें उनुंग अर्थात् अर्थात् आत्म व स्कूम अर्थात् अत्यत्य-कालात्मक व स्कूम अर्थात् अत्यत्य-कालात्मक अस्तरोंका भी कथन है, अतपद जो मतिहान द्वारा दुर्योद्य है।

अन्तरानुरामसे निर्देश दो प्रकारका है, ओधनिर्देश और आदेशनिर्देश ॥ १ ॥ नाम,स्थापना,दृत्य,क्षेत्र, काल और भावके भेदसे अन्तर छह प्रकारका होता है। उनमें बाह्य अर्थोंको छोड़कर अपने आपमें अर्थात् स्ववाचकतामें प्रवृत्त होनेवाला 'अन्तर'

१ विवक्षितस्य शुणान्तस्तकमे सति पुनस्तन्त्रान्तेः शब्यभ्ययन्तस्य । तत् व्रिविचम् , सामान्येन विषेषेण च । स. सि. १. ८. माण्ण अप्पाणिम्ह पयद्वो । हुवर्णतरं दुविहं सन्भावासन्भावमेषण । भरह-बाहुवर्लाणमंतरसुक्वेक्लंतो णदो सन्भावहुवर्णतरं । अंतरिमिदि चुद्धीए संकप्पिय दंड-कंड-कोदंडादओ
असम्भावहुवर्णतरं । दर्ज्वतरं दुविहं आगम-णोआगमभेएण । अंतरपाहुडजाणओ अणुवजुत्तो
अ्तंतदन्वागमो वा आगमदन्वतरं । णोआगमदन्वतरं जाणुगसरीर-भविय-चन्नदिरिचमेषण
तिविहं । आधारे आध्योवयारेण लद्धंतरसण्णं जाणुगसरीरं भविय-बहुमाण-ससुन्कादभेष्ण तिविहं । कथं भवियस्स अणाहारदाए हिदस्स अंतरववएसो १ ण एस दोसो,
कृरपञ्जयाणाहारेसु वि तंदुलेसु एत्य कृरववएसुवलंभा । कथं भूदे एसो ववहारो १ ण,
रक्कपञ्जायअणाहारे वि तुरिसे राओ आगन्छदि चि ववहारुवरंमा । मवियणोआगमहक्तंतरं भविस्सकाले अंतरपाहुडजाणओ संयदि संते वि उवजोए अंतरपाहुडअवगम-

बह बाष्य नाम-अन्तरिक्षेप है। स्थापना अन्तर सङ्गाय ओर असङ्गायके भेदसे दो प्रकारका है। भरत और बाहुबलिक बाँच उमदता हुआ नद सङ्गावस्थापना अन्तर है। अन्तर इस अकारकी बुद्धिसे संकरण करके दंड, बाण, धतुष आदिक असङ्गावस्थापना अन्तर हैं, अर्थात् दंड, बाणादिके न होते हुए भी तत्यमाण क्षेत्रवर्ती अन्तरकी, यह अंतर इतने धतुष है ऐसी जो करपना कर लेते हैं, उसे असङ्गावस्थापना अन्तर कहते हैं।

द्वव्यान्तर आगम और नोआगमके भेदसे दो प्रकारका है। अन्तर विषयक प्राधृतके हाषक तथा वर्तमानमें अनुपयुक्त पुरुषको आगमद्वव्यान्तर कहते हैं। अथवा, अन्तरहर-द्वव्यके प्रतिपादक आगमको आगमद्वव्यान्तर कहते हैं। नोआगमद्वव्यान्तर हायकहारीर, अच्छ और तह्व्यतिरिक्तके भेदसे तीन प्रकारका है। आधारमें आध्यके उपचारसे प्राप्त हुई है सन्तरसंका जिसको ऐसा बायकहारीर भव्य, वर्तमान और समुत्यकके भेदसे तीन प्रकारका है।

र्मका—अनाधारतासे स्थित, अर्थात् वर्तमानमें जो अन्तरागमका आधार नहीं हैं पेसे, भाषी शरीरके ' अन्तर ' इस संज्ञाका व्यवहार कैसे हो सकता है ?

समाधान—यह कोई दोव नहीं, क्योंकि, कुर (आत) रूप पर्यापके आधार न होने पर भी तंदुळोंमें यहां, अर्थात् व्यवहारमें, कुर संखा पाई जाती है।

श्रीका-भूत ज्ञायकशरीरके यह अन्तरका व्यवहार कैसे बनेगा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, राज्यपर्यायके नहीं धारण करनेवाले पुरुषमें भी 'राजा भाता है ' इस प्रकारका व्यवहार पाया जाना है ।

भविष्यकालमें जो अन्तरशास्त्रका झायक होगा, परंतु वर्तमानमें इस समय उपयोगके होते दुए भी अन्तरशास्त्रके झानसे रहित हैं, ऐसे पुरुषको मन्य नोआगमद्रव्यान्तर कहते हैं। रिष्ठेको । तन्बदिरिषद् ब्नैतरं तिविद्दं सचिषाचिष-भिस्सभेएण । तत्ब सचिष्वंतरं उत्तह-संभवाणं मज्बे द्विजो अजिओ । अचिषतत्व्यदिरिषद् ब्वृतरं णाम घणोजदि न्तपु-वादाणं मज्बे द्विजो घणाणिलो । भिस्सतरं जदा उज्जत-सणुंजयाणं विचालद्विद्गाम-णगरादं । खेष-कालंतराणि दव्यंतरे पविद्वाणि, छद्व्यवदिरिष्वेष-कालाणमञ्जाता । मानंतरं दुनिद्दं आगम-णोजागमभेएण । अंतरपाहु डजाणजो उवजुषो मानागमो वा आगम-मानंतरं । णोजागमभावतरं णाम ओद्द्यादी पंच भावा दोण्टं मानाणमंतरे द्विदा ।

एत्य केण अंतरेण पयदं ? णोआतामदो भावंतरेण । तत्य वि अजीवभावंतरं मोन्ण जीवभावंतरं पयदं, अजीवभावंतरं एवं एओजणाभावा । अंतरमुच्छेदो विरहो पिणामंतररामणं णत्यिनामणं अण्णभावच्यवहाणमिदि एयद्वो । एदस्स अंतरस्त अणु-गमो अंतराणुममेग विवहो णिहेसो दच्यद्विय-पाजवंद्वियणपावतंत्र्वणणा तिविहो णिहेसो विष्णां होज्ज ? ण, तहज्जस्स णयस्स अभावा । तं पि कर्ष णव्यदे ?

तद्व्यतिरिक द्रव्यान्तर सचित्त, अचित्त और मिश्रेक भेदसे तीन मकारका है। उनमेंसे वृषम जिन और संभव जिनके मध्यमे स्थित अजित जिन सचित्त तद्वव्यतिरिक द्रव्यान्तरके उराहरण हैं। धनोग्रिध और तनुवातके मध्यमें स्थित घनवात अचित्त
तद्व्यतिरिक द्रव्यान्तर हैं। उर्जायन्त भी राजुबजर मध्यमें स्थित प्राम नगरादिक मिश्र
तद्व्यतिरिक द्रव्यान्तर हैं। अग्रेयन्तर और काळान्तर, ये दोनों हो द्रव्यान्तरमें प्रविष्ट हो
जाते हैं, क्योंकि, छह द्रव्योंसे व्यतिरिक्त सेत्र और काळका समाव है।

भावान्तर आगम और नोआगमके भेदसे दो प्रकारका है। अन्तरशास्त्रके बायक और उपयुक्त पुरुषको आगमभावान्तर कहते हैं: अथवा भावकप अन्तर आगमको आगमभावान्तर कहते हैं। औदयिक आदि पांच भावोंमेंसे किन्हीं दो भावोंके मध्यमें स्थित विवक्षित भावको नोआगम भावान्तर कहते हैं।

शंका-यहां पर किस प्रकारके अन्तरसे प्रयोजन है ?

समाधान नोआगमभावान्तरसे प्रयोजन है। उसमें भी अजीवभावान्तरको छोड़कर जीवभावान्तरफ़रकत है, क्यांकि, यहां पर अजीवभावान्तरसे कोई प्रयोजन नहीं है। अन्तर, उच्छेद, विषद, परिणामान्तरगमन, नासित्वगमन और अन्यभावज्यव-अन्तर, उच्छेद, विषद, परिणामान्तरगमन, नासित्वगमन और अन्यभावज्यव-वान, ये सब एकार्यवाची नाम हैं। इस प्रकारके अन्तरके अनुगमको अन्तरानुगम कहते हैं। उस अन्तरानुगमसे दें। प्रकारका निर्देश है, क्योंकि, वह निर्देश द्रव्यार्थिक और रार्यायार्थिक नयका अवलंबन करनेवीला है।

श्रंका—तीन प्रकारका निर्देश क्यों नहीं होता है ? समाधान—नहीं, क्योंकि, तीसरे प्रकारका कोई नय ही नहीं है। श्रंका—यह भी कैसे जाना ?

१ प्रतिषु ' आजीओ ' मप्रती " अजीओ ' इति पाटः ।

२ प्रतिषु 'पुणोअहि ' इति पाटः । ३ प्रतिषु ' विश्वह ' इति पाठः ।

संगद्दासंगद्दविरित्ततिव्यसयाणुबरुंभा । एवं मणिन्म काऊण आवेणादेसेण योत्ते' उत्तं । एकेण णिदेसेण पञ्जतिमिदि चे ण, एकेण दुणयावरुंविजीवाणसुवयारकरणे उवायाभावा।

ओधेण मिच्छादिट्टीणमंतरं कैनचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पद्मच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ २ ॥

' जहा उदेसो तहा णिदेसो ' चि णायमंभालहं ओषेणेचि उर्च । सेसगुणहाण-उदस्सहो मिच्छादिहिणिदेसो । केबचिरं कालादो हिर पुच्छा एदस्स पमाणचपदुप्पायण-फला । णाणाजीविमिदि बहुस्स एयवयणिविदेसो कवं घडदे ? णाणाजीविहियसामण्ण-विवस्त्राए बहुणं पि एगचविरोहाभावा । णित्य अंतरं मिच्छचपज्रवपरिणद्जीवाणं तिसु बि कालेसु वोच्छेदो विरहो अभावो 'णित्य चि उर्च होदि । अंतरम्स पिडसेहे कदे सो पिडसेहो तुच्छो ण होदि चि जाणावणहं शिरंतरम्गहणं, विहरूनेण पिडसेहादो विदिश्चेण

समाधान—क्योंकि, लंबह (सामान्य) और अलंबह (विशेष)को छोड़करके किसी अन्य नयका विषयभूत कोई पदार्थ नहीं पाया जाता है।

इस उक्त प्रकारके बोका-समाधानको मनमें धारण करके सूत्रकारने 'ओघसे और आदेशसे 'येसा पद कहा है।

**श्रंका---एक** ही निर्देश करना पर्याप्त था ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, एक निर्देशसे देलों नयाँके अवटम्बन करनेवाले जीवोंके उपकार करनेमें उपायका अभाव है।

ओषसे मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरंतर है ॥ २ ॥

' जैसा उद्देश होता है. वैसा निर्देश होता है' इस न्यायक रक्षणार्थ ' ओघसे ' यह पद कहा। मिण्यादिए पदका निर्देश रोग गुणस्थानोंक प्रतिपेधक लिए है। ' कितने काल होता है' इस पुरस्काका फल इस सुत्रकी प्रमाणताका प्रतिपादन करना है।

र्श्वका—'णाणाजीवं' इस प्रकारका यह एक वचनका निर्देश बहुतसे जीवोंमें कैसे घटित होता है ?

समाधान—नाना जीवाँमें स्थित सामान्यकी विवक्षासे बहुनांके लिए भी एक क्वनके प्रयोगमें विरोध नहीं आता।

'अन्तर नहीं है' अर्थान् मिध्यात्वपर्यायसे परिणत जीवोंका तीनों ही कालोंमें खुच्छेद, विरह या अभाव नहीं होता है, यह अर्थ कहा गया समझना खाहिए। अन्तरके मतिषेप करते पर वह प्रतियेश जुच्छ अभावत्वर नहीं होता है, किन्तु भावान्तरभावरण होता है, इस यावके जतलानेके लिए 'निरन्तर' प्रदक्षा प्रहण किया है। प्रतियेषसे

१ प्रतिप्र ' एचि ' इति पाठः ।

२ सामान्येन तावन् मिथ्यादृष्टेनीनाजीवापेक्षया नास्त्यन्ताम् । स. सि. १, ८.

३ प्रतिषु ' अमाना ' इति पाठ. ।

मिच्छादिद्विणो सन्त्रकारुमञ्जीत नि उत्तं होदि । अथवा पञ्जबद्विपणयावर्लियजीवाणु-माहणह्रं णत्यि अंतरिमिदि पडिसेहत्यणं, दृश्बद्विपणयावर्लिजीवाणुम्महर्ड् णिरंतरिमिदि विद्विपर्यणं । एसी अस्यो उविर सन्वत्थ वत्तन्यो ।

### एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहृत्तं ॥ ३ ॥

तं जधा- एको मिच्छाविट्टी सम्मामिच्छत्त-सम्मत्त-संजमासंजम-संजमेसु बहुतो परियद्विदो, परिणामपचएण सम्मत्तं गदो, सञ्जलहुमंतीसुहुत्तं सम्मत्तेण अल्छिय मिच्छत्तं गदो, लद्धमंतीसुहुत्तं सम्मत्तेण अल्छिय मिच्छत्तं गदो, लद्धमंतीसुहुत्तं सच्मत्तेण अल्छिय मिच्छत्तं गदो, लद्धमंतीसुहुत्तं सच्मत्तेण अल्छिय मिच्छत्तं तं पुणी सम्मतृत्त्रकाले ण होदि, पुच्चकाले वहुतस्स उत्तरकाले पउत्तिविरोहा। ण च तं च उत्तरकाले उत्पर्णजह, उत्पर्णस्स उत्परिविदोहा। तदो अलिछु मिच्छत्तं पदिमिछुं ण होदि त्ति अंतरस्स अभावे। चेयेति ? एत्थ परिहारो उच्चेद्ध-सच्चेमममेदं जिद सुद्धा पज्जयणाओ अवलिवज्जिद्धा किंतु णहामणपमवलिवय अंतर-व्यतिहित्तं होनेक कारण विधिकपत्तं मिच्याहिए जीव सर्व काल रहते हैं, यह अर्थ कहा गया है। अथवा, पर्यायाधिक सरका अवलप्त्रच करनेवाल जीवोंके अनुमहक्ते लिए 'अन्तर तही हैं ? हम प्रकारका प्रतिप्यचचन और हमाधिक परवाह अवल्यक बच्चन कहा गया है। यह अर्थ आगोक स्वती मुद्रोमें भी कहना चाहिए।

एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल अन्तर्महर्त है।। ३।।

जैसे—एक मिध्यादिष्ट जीव, सम्याग्मध्यात्व, अविरतसम्यक्त्व, संयमासंयम और संयममें बहुतवार परिवर्तित होता हुआ परिणामोके निमित्तसे सम्यक्तवको प्राप्त हुआ, और वहां पर सर्थलघु अन्तर्मुहर्तकाल तक सम्यक्तवके साथ रहकर मिध्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे सर्वज्ञचन्य अन्तर्मुहर्त प्रमाण मिध्यात्य गुणस्थानका अन्तर प्राप्त हो गया।

शंका—यहां पर शंकाकार कहता है कि अन्तर करनेके पूर्व जो पहलेका मिथ्यात्व था, वही पुनः सम्यक्त्वक उत्तरकालमें नहीं होता है; क्योंकि, सम्यक्त्व प्रािक पूर्वकालमें वर्तमान मिथ्यात्वक उत्तरकालमें, अर्थात् सम्यक्त्व छोड़नेके प्रकात्, मवृत्ति होनेका विरोध है। तथा, वहीं मिथ्यात्व उत्तरकालमें भी उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि, उत्पन्न हुई बस्तुके पुनः उत्पन्न होनेका विरोध है। इसलिए सम्यक्त्व छूटनेके प्रकात शैनेनम मिथ्यात्व पहलेका मिथ्यात्व नहीं हो सकता है, इससे अन्तरका अभाव ही सिक होता है?

समाधान—यहां उक्त शंकाका परिहार करते हैं—उक्त कथन सत्य दी है, यहि शुद्ध पर्यायार्थिक नयका अवलंबन किया जाय। किंतु नैगमनयका अवलंबन लेकर अन्तर-

१ एकजीव प्रति जवन्येनान्तर्धुहूर्तः । सः सि, १, ८.

२ प्रतियु म-प्रतियु च 'पदमभिङ्कभिण ' इति पाठः ।

परूक्षा कीरदे, तस्स सामष्णविसेसुद्धयविसयनादो। तदो ण एस् दोसो। तं जहा- षटमंतिम-विच्छतं पञ्जाया अभिष्णा, विन्छत्तकस्मोदयजादत्तेण अत्तागर्म-पदस्थाणसहद्द्यणेण एपाजीबाहारत्तेण भेदाभावा। ण पुन्तुत्तरकालभेएण ताणं भेजो, तथा विवक्खामावा। तक्दा पुन्तुत्तरद्वासु अन्छिष्णसरूवेण द्विदिनन्छत्तस्स सामण्यावलंबणेण एकत्तं पत्तस्स सम्मानपञ्जाओ अंतरं होदि। एस अत्यो सम्बत्थ पउज्जिदन्तो।

#### उक्कस्सेण वे छावड्डिसागरोवमाणि देसूणाणिं॥ ४ ॥

एदस्स णिदिरसणं- एको तिरिक्खों मणुस्मो वा ठंतय-काविद्वकप्पवासियदेवेसु चोदससागरोवमाउद्विदिएसु उप्पण्णो । एकं सागरोवमं गमिय विदियसागरोवमादिसमए सम्मत्तं पढिवण्णो । तेरससागरोवमाणि तत्य अच्छिय सम्मत्तेण सह चुदो मणुसो जादो । तत्य संजमं संजमासंजमं वा अणुपालिय मणुसाउएण्णवावीसमागरोवमाउद्विदिएसु आरणच्युददेवेसु उववण्णो। तत्ते चुदो मणुसो जादो। तत्य संजममणुपालिय उविस्मोवजे

प्रकरणा की जा रही है, क्योंकि, वह नैगमनय सामान्य तथा विशेष, इन दोनोंको विषय करता है, इसलिय यह कोई दोप नहीं है। उसका स्पर्धकरण इस प्रकार है-अंतरकालके पहलका मिश्यात्व और पेकिस मिश्यात्व, ये दोनों पर्याव हैं, जो कि अनिक हैं, क्योंकि मिश्यात्व ये दोनों पर्याव हैं, जो कि अनिक हैं, क्योंकि मिश्यात्वकर्मके उदयसे उत्पक्ष होनेके कारण; आम, आमाम और पदार्थोंके अध्यानकी अपेका; तथा पक ही और वृद्धके आधार होनेसे उनमें कोई भेद नहीं है। और न पूर्वकाल तथा उत्तरकालके भेदकी अपेका भी उन दोनों पर्यायोंमें भेद हैं, क्योंकि, इस कालभेदकी यहां विवक्षा नहीं की गई है। इसलिए अन्तरके पहले और पंत्रिके कालमें अविश्विक्ष स्वरूपेस स्थित और सामान्य (प्रव्यार्थिकनय) के अवस्थननसे एक विकेश प्राव मिश्यात्वका सम्मयक्तव पर्याय अन्तर होता है, यह सिद्ध हुआ। यही अर्थ अने सर्वक्र योजित कर होता है, यह सिद्ध हुआ। यही अर्थ अने सर्वक्र योजित कर

मिध्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागरोपम काल है ॥ ४॥

इसका इद्यान्त —कोई एक तिर्यंच भयवा प्रमुख्य चौदह सागरोपप्र आयुस्थिति-बाके लांतव काणिय करपवासी देवाँमें उत्पन्न हुआ। वहां एक सागरोपप्र काल विताकर दूसि सागरोपप्रके आदि समयमें सायक्त्वको प्राप्त हुआ। तेरह सागरोप्प्र काल वहां पर रहक सम्यक्तवके साथ ही च्युत हुआ और प्रमुख्य होगया। उस प्रमुख्यक्रवे संबक्षको, अथवा संयमासंयमको अयुगालन कर इस प्रमुख्यभवसम्बन्धी आयुक्त कम बाह्य सागरोप्प्र आयुक्त स्थितिबाले आरण-कच्युतकस्थक देवाँमें उत्पन्न हुआ। वहांसे च्युत होकर पुनः प्रमुख्य हुआ। इस प्रमुख्यभवमें संयमको अयुगालन कर उपरिक्र

१ प्रतिषु ' अत्थागम ' इति पाठः ।

२ उत्कर्वेण हे बद्वष्ठी देशोने सागरीपमाणाम् । स. सि. १, ८.

देवेसु मणुसाउगेणूणएकचीससागरोवमाउद्विदियसु उववण्णो । अंचोसुद्दृव्णकाविद्वसागरोवमचरिमसमर्थ परिणामपवाएण सम्मामिञ्क्यं गदो । तत्व अंतोसुद्दृचमञ्किय
पुणो सम्मर्च पिढविज्ञय विस्तिमय चुरो मणुसो जादो । तत्व संजर्म संजमासंजर्म वा
अणुपालिय मणुस्तांउएणूणवीससागरोवमाउद्विदिएसुविज्ज्ञय पुणो जहाक्रमेण मणुसाउवेणूणवावीस-चउनीससागरोवमद्विदिएसु देवसुवविज्ज्ञय अतिसुद्दृच्णवेक्षाविद्वसागरोवमाणि । एसो
उप्यचिक्रमो अञ्चयण्णउप्यायणहं उत्तो । एरमत्वदो पुण जेण केण वि पयारेण क्षावद्वी
प्रदेवना ।

#### सासाणसम्मादिद्वि-सम्मामिञ्छादिद्वीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पद्धच जहण्णेण एगसमयं ॥ ५ ॥

तं जहा, सासणसम्मादिहिस्स ताव उचदे— दो जीवमादि काऊण एगुचरक्रमेण पिलदीवमस्स असंखेजजिदभागमेनवियप्णेण उवसमसम्मादिहिणो उवसमसम्माद्वाए एगसमयमादि काऊण जाव छावलियावसेसाए आसाणं गदा। तेचियं पि कालं सासण- प्रेयेवकमं मनुष्य आयुत्ते कम इकतीस सागरोपम आयुक्ती स्थितिवाले लहिमन्त्र देवों में उत्पन्न हुआ। वहां पर अन्तर्माहृतं कम छ्यासठ सागरोपम कालके चरम समयमं पिरणामों के निमन्त्रसे सम्यग्नियायात्वको प्राप्त हुआ। उस सम्यग्निय्यायात्र अन्तर्माहृतं काल एक स्वप्त सम्यग्नियायात्र अन्तर्माहृतं काल एक एक प्रमुक्त कालं सम्यग्नियायात्र अन्तर्माहृतं कालं एक स्वप्त प्रयाप्त सम्यग्नियायात्र अन्तर्माहृतं कालं कर एक अनुय्यभवसम्बन्धियायात्र अपाप्त सम्यग्नियायात्र अन्तर्माहृतं कालं कम प्रयाप्त सामरोपम आयुक्ती स्थाप्त कालं अन्तर्माहृतं कम वाहंत और वाह्मिस सामरोपमकी प्रयाप्त कालं क्ष्मित्र सामरोप्त कालंक स्वप्त सम्यग्नियायात्रको प्राप्त हुना यथाकमस्त मनुष्यात्रक्त कम वाहंत और वाह्मिस सामरोपमकी स्थितवाले देवों में उत्पन्न हुना । इस प्रकार समरोहृतं कम दो छ्यासठ सामरोप्त कालंक स्वित्त सामराप्त मिष्यात्रको प्राप्त हुना। इस प्रकार समरोहितं कम दो छ्यासठ सामरोप्त कालंक स्वत्म सामयमं मिष्यात्रको प्राप्त हुना। इस उत्पर बताया गया उत्पत्तिका कम अध्युत्तक सामरोप्त कालंक प्रणाप्त कालंक प्रवास कालंक स्वत्म सामय मिष्यात्रका हुना। इस उत्पर बताया गया उत्पत्तिका कम अध्युत्तक सामरोप्त मालंकल हुना हुना पर्त प्राप्त किलंक सामरोप्त कालंक प्रपार कालंक सामराने कियानियायात्रका हुना। इस उत्पर बताया गया उत्पत्तिका कम अध्युत्तक सामरोप्त मालंकल प्रपार कालंक स्वत्म सामराने कियानिया कालंक स्वत्म सामराने कियानियायात्रका हुना। इस उत्पत्ति सामराने कालंकल सामराने सामरान

सासादनसम्यग्रहीट और सम्यग्मिथ्याहीट जीवोंका जन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय होता है ॥ ५ ॥

जैसे, पहले सासादनसम्यग्हिएका अन्तर कहते हैं— दो जीवोंकी मादि करके एक एक अधिकके कमसे पत्योपमके असंख्यातवें आगमात्र विकल्पसे उपशमसम्यग्हिए जीव, उपशमसम्यक्त्यके कालमें एक समयको आदि करके अधिकसे अधिक छह आवली कालके अवशेष रह जाने पर सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुए। जितना काल अवशेष

१ सासादनसम्बन्धरेहत्तर नानाजीशोपश्चया जघन्येनैकः समयः। ××× सम्यभिभ्यादृष्टेरत्तरं नाना-जीवापेक्षया सासादनवत्। स. सि. १, ८.

गुणेण अच्छिय सध्ये मिच्छनं गदा। तिसु वि लोगेमु सासणाणमेगसमए अभावो जादो। पुणो बिदियसमए सत्तद्द जणा आवलियाए असंखेज्जदिमागमेना पिलदोवमस्स असंखेज्जदिमागमेना वा उनसमसम्मादिद्विणो आसाणं गदा। लढमंतरमेगसमओ।

सम्माभिच्छादिद्विस्स उचदे- सचट्ट जणा बहुआ वा सम्माभिच्छादिद्विणो णाणा-जीवगदसम्माभिच्छचद्वाखएण सम्मचं भिच्छचं वा सच्दे पडिवण्णा । तिसु वि रुपेगेस् सम्माभिच्छादिद्विणो एगसमयमभावीभूदा। अणंतरममए भिच्छाइद्विणो सम्मादिद्विणो वा सच्छ जणा बहुआ वा सम्माभिच्छचं पडिवण्णा। रुद्धमंतरमेगसमञो।

#### उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों ॥ ६ ॥

णिदरिसणं सासणसम्मादिहिस्स तात्र उच्चदे- मत्तह जणा वहुआ वा उवसम-सम्मादिहिणो आसाणं गदा। तेहि आमाणेहि आय-व्ययवसण पलिदोवमस्स असंखेज्जदि-भागमेत्तकालं सासणगुणप्पवाहो अत्रिच्छिणो कहो। पुणो अर्णतग्ममण् सन्त्रे सिच्छत्तं

रहने पर उपशामसम्यक्त्वको छोड़ा था. उतने ही कालप्रमाण सासादन गुणस्थानमें रह कर वे सब जीव मिष्यात्वको प्राप्त हुए, और नीनों ही लोकोमे सासादनसम्यव्हिष्योंका एक समयके लिए अभाव हो गया। पुनः छिनीय समयमें अन्य सान आठ जीव, अथवा आवलीके असंख्यानवें भागमात्र जीव अथवा पत्यापमें असंख्यानचे भागप्रमाण उपशम-सम्यव्हिष्टि को सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुए। इस प्रकार सासादन गुणस्थानका एक समयक्षर जाम्य अन्तर प्राप्त हो गया।

अब सम्बिमध्यादिष्ट गुणस्थानका ज्ञधन्य अन्तर कहते हैं- सात आठ जन, अथवा नहुतसे सम्बिमध्यादिष्ट जीव, नाना जीवगत सम्बिमध्यात्वसम्बन्धी कालके क्ष्यसे सम्बन्धस्वकी, अथवा मिध्यात्वको समीके सभी प्राप्त हुए और तीनों ही लोकोंमें सम्बिमध्यादिष्ट जीव एक समयेक लिए अभावकप हो गये। पुनः अनन्तर समयोगे ही मिध्यादिष्ट, अथवा सम्यवदिष्ट सात आठ जीव, अथवा बहुनले जीव, सम्बिमध्यात्वको प्राप्त हुए। इस प्रकारसे सम्बन्धियात्वका एक समयक्ष्य ज्ञम्य अन्तर प्राप्त हो गया।

उक्त दोनें। गुणस्थानेंका उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्योपमके असंख्यातवें भाग है।। ६।।

उनमेंसे पहले सासादनसम्प्रग्रहिका उदाहरण कहते हैं— सान आठ जन, अथवा बहुतसे उपशमसम्प्रग्रहि जीव सासादन गुणस्थानका प्रान्त हुए। उन सासादन-सम्प्रग्रहिष्ट जीविक हारा आय और व्ययंक कमवता पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र काल तक सासादन गुणस्थानका प्रयाह अविच्छित चला। पुनः उसका काल समाप्त होनेपर हुसरे समयमें ही वे सभी जीव मिथ्यात्वका प्राप्त हुण, और पत्योपमके असंख्यातयें भाग-

१ उत्कर्षेण पत्योपमासस्येयमागः। स. सि. १, ८.

गदा। पिठदोवमस्स असंखेर्ज्जदिभागमेत्तकालं सासणगुणद्वाणमंतिरदं। तदो उक्कसंतरस्य अर्णतरसम्ए सत्तद्व जणा बहुआ वा उवसमसम्मादिष्टिणो आसाणं गदा। लद्धनेतरं पिठदोवमस्स असंखेर्ज्जदिभागो।

सम्माभिच्छादिद्विस्स उन्नदे-णाणाजीवगद्सम्माभिच्छतदाए उक्कस्संतरकोम्माए जदिक्कंताए सन्त्रे सम्माभिच्छादिद्विणो सम्मानं मिच्छत्तं वा पडिवण्या। अंतिर्दि सम्माभिच्छत्तगुणद्वाणं । पुणो पलिदोवमस्स असंखेडजदिभागमेत्तउक्कस्संतरकारस्य अर्णतरसम्प अद्वावीससंतकामियभिच्छादिद्विणो वेदगसम्मादिद्विणो उनसमसम्मादिद्विणो वा सम्माभिच्छत्तं पडिवण्णा। लद्धमंतरं पलिदोवमस्स असंखेडजदिभागो।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिशागो, अंतोम्रहत्तं ॥ ७ ॥

' जहा उद्देमो तहा णिद्रमा ' ति णायादो सासणसम्मादिद्वस्स पदमं उच्चदे— एक्को मासणसम्मादिद्वी उनसमसम्मत्तपञ्छायदो केत्तियं पि कालमासाणगुणेणिल्छ्य मिच्छत्तं गदो अंतिरदो । पलिदोनमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तकालेण भूओ उनसमसम्मर्ष मात्र कालनककं लिए सासादन गुणस्थान अन्तरको प्राप्त हो गया । पुनः इस पर्योपमेके असंस्थातवें भाग प्रमाण उन्हेष्ट अन्तरकोलकं अनन्तर समयमें ही सात आठ जन, अथवा बहुतसे उपदाससम्पर्दिए जीच सामादन गुणस्थानको प्राप्त हुए । इस प्रकारके पर्योग प्रमुक्त असंस्थातवें भाग प्रमाण सासादनका उन्हेष्ट अन्तरकाल प्राप्त हो गया ।

अव सम्यग्मिथ्यादिएका उन्हुए अन्तरकाल कहते हैं— उन्हुए अन्तरके योग्ब, नाना जीवगत सम्यग्मिथ्यात्वकालके व्यतिकान्त होने पर, सभी सम्यग्मिथ्यादिष्ट जीव सम्यक्त्वको, अथवा पिथ्यात्वको प्राप्त हुए। इस प्रकारसे सम्यग्मिथ्यात्व गुणक्यात्व अन्तरको प्राप्त हुआ। पुनः पत्योपार्यके असंख्यातवे भागमात्र उन्हुए अन्तरकालके अमन्त्रम्य समयमे हो मोह कमेकी अद्वार्धन प्रकृतियाँकी सत्तावाले मिथ्यादिष्ट अथवा वेदकस्य-गृहि, अथवा उपरामसम्यग्दिष्ट जीव सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुए। इस प्रकारसे सम्य-गृहि, अथवा उपरामसम्यग्दिष्ट जीव सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुए। इस प्रकारसे सम्य-

सासादनसम्यग्दिष्ट और सम्यग्मिथ्यादिष्ट गुणस्थानका एक जीवकी अपेक्षा जवन्य अन्तर क्रमशः पल्योपमके असंख्यातर्वे भाग और अन्तर्धृहर्त है ॥ ७ ॥

जिस प्रकारसे उद्देश होता है, उसी प्रकारसे निर्देश होता है, इसी न्यायसे सासादनसम्यग्दिष्ट गुणस्थानका अन्तर पहले कहते हैं- उपश्रम सम्यक्ष्यसे पीछे लौडा हुआ कोई एक सासादनसम्यग्दिष्ट जीव कितने ही काल तक सासादन गुणस्थानमें रहा और फिर सिप्यात्वको प्राप्त हो अन्तरको प्राप्त हुआ। पुनः पस्योपमके असंस्थातवें

१ एकजीव प्रति जघन्येन पल्योपमासस्येयमागः। ××× सम्यामिष्यादृष्टेः ×× एकजीव प्रति जघन्येमानसुर्द्वतेः। स. सि. १, ८. १ प्रतिषु 'बासाण ग्रणेष ' इति पाठः । पडिबज्जिय छाविल्यावसेसाए उवसमसम्मनद्वाए आसाणं गद्दो । रुद्धमंतरं पिलेदोवमस्त असंखेज्जिदिभागो । अंतोछुहृत्तकालेण आसाणं किण्ण णीदो ? ण, उवसमसम्मत्तेण विणा आसाणगुणमाहणाभावा । उवसमसम्मत्तेण पि अंतोछुहृत्तण किण्ण पडिवज्जदे ? ण, उवस्समसम्मतिष्ट पि अंतोछुहृत्तण किण्ण पडिवज्जदे ? ण, उवस्समसम्मतिद्वी मिच्छतं गंतुण सम्मत्तस्मामिच्छत्ताणि उव्वेल्ल्माणो तेसिमंतोकोडानकोडीं पित्र सार्गायमदो सार्गायनपुण उवस्समसम्मत्तावा । ताणं विद्वीओ अंताछुहृत्तण चादिय सार्गायनपदि सार्गायनपदि सार्गायनपदि सार्गायनपदि सार्गायनपदि सार्गायनपदि सार्गायनपदि सार्गायनपदि अर्थोछुहृत्त्व चादिय सार्गायनपदि सार्गायनपदि पालिखुहृत्त्वकरिणकालेड उव्वेल्ल्लणखंडएडि चादिज्जमाणाए सम्मत्तसम्मामिच्छत्तिद्वीए पिलेद्वीवमस्स असंखेज्जिदिभागमेत्त्र अर्थोष्ट्र पित्र पालिखुहृत्त्वकरिणकालेडि उव्वेल्ल्लणखंडएडि चादिज्जमाणाए सम्मत्तसम्मामिच्छत्तिद्वीए पिलेद्वीवमस्स असंखेज्जिदिभागमेत्त्र कालेखि चित्र सार्गायनपद्य सार्गायनपद्य वा सार्गायनपुष्यत्तस्य चित्र पिलेपाणुववत्त्रत्वा । साराणपच्छायदिमच्छादिई संजमं गेण्हाविय दंगणितयमुवसामिय भागमात्र कालेखे उपशाससम्यक्तवके कालेखे छह

भागमात्र कालसे उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त होकर, उपशमसम्यक्त्वक कालमे छह आवली काल अवशेष रहने पर सासादन गुणस्थानको प्राप्त हो गया। इस प्रकारसे पत्योपमक असंस्थातवे भागप्रमाण अन्तरकाल उपलब्ध हो गया।

र्श्वका—पब्योपमके असंस्थातचे भागप्रमाण कालमें अन्तर्गुहर्त काल शेप रहने पर सासादन गुणस्थानको क्यों नहीं प्राप्त कराया ?

समाधान---नहीं, क्योंकि, उपशमसम्यक्त्वके विना सासादन गुणस्थानके प्रहण करनेका अभाव है।

शंका - यही जीव उपरामसम्यक्त्यको भी अन्तर्मुहर्नकालके पश्चात् ही क्यों नहीं प्राप्त होता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, उपशमसम्प्रग्दष्टि जीव मिथ्यानको प्राप्त होकर, सम्प्रक्त्यमष्टति और सम्प्रामिथ्याम्छतिकी उद्वेलना करता हुआ, उनकी अन्तःकोझ-कोङ्गीप्रमाण स्थितिको घात करके सागरेग्यमसे, अथवा सागरोग्यम पृथक्त्यसे जवतक नीचे नहीं करता है, तब तक उपप्रमसस्यक्त्यका प्रहण करता ही संभव नहीं है।

श्रेका—सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्निष्यात्वप्रकृतिकी स्थितिओंको अन्तर्मुहुर्त-कालमें घात करके सागरोपमसे, अथवा सागरोपमपृथक्त कालसे नीचे क्यों नहीं करता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, एस्योपमके असंख्यातयें भागमात्र आयामके द्वारा अन्तर्मुद्वते उत्कीरणकाल्याले उद्वेलनाकांडकोंसे घात कीजांनवाली सम्यक्त्व और सम्यग्निभ्यात्वप्रकृतिकी स्थितिका, एस्योपमके असंख्यातयें भागमात्र कालके विना सागरोपमके, अथवा सागरोपमपृथक्त्यके नीचे पतन नहीं हो सकता है।

श्रंका—सासादन गुणस्थानसे पीछे ठौटे हुए मिथ्यादिष्ट जीवको संयम ब्रहण कराकर और दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोंका उपशमन कराकर, पुनः चारित्रमोहका

१ प्रतिषु 'पदेणा-' इति पाठः ।

पुणो चरित्तमोहसुनसामेर्ण हेट्टा ओयरिय आसाणं गरस्स अंतोसुहुपंतरं किण्ण परुविद्? ण, उनसमसेढीदो ओरिष्णाणं सासणगमणाभावादो । तं पि कुदो णव्वदे? एदम्हादो चेव अदन्तरीवयणादो ।

सम्मामिञ्छादिहिस्स उबदे- एक्को सम्मामिञ्छादिही परिणासपबर्ण मिञ्छतं सम्मानं वा पडिवण्णो अंतरिदो । अंतोमुहुत्तेण भूओ सम्मामिञ्छतं गदो । सद्धमंतर-मंतोसहत्तं ।

#### ँ उक्कस्सेण अद्धपोग्गलपरियट्टं देसूणं' ॥ ८ ॥

ताव सासणस्युदाहरणं बुबद्रे— एक्केण अणादियमिच्छादिष्टिणा तिष्णि करणाणि काद्ग उनसमसम्मतं पडिवण्णदमसम् अर्णतो संसारो छिण्णो अद्यपोग्गळपरियद्दमेषो कद्दो । पुणो अंतोम्रहतं सम्मत्तेणिच्छय आसाणं गदो (१)। मिच्छतं पडिविज्जय अंतिरित अद्यपोग्गळपरियद्दं मिच्छतेण परिमिय अंतोम्रहत्तावसेसे संसारे उवसमसम्मत्तं पडिवण्णो एगसमयावसेसाए उयसमसम्मत्त्वाए आसाणं गदो । ठदमंतरं । भूओ मिच्छा- उपदाम करा और नीचे उतारकर, सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुए जीवके अन्तर्सुद्धतं-प्रमाण अन्तर क्यों नहीं बताया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उपशमधेणीसे उतरनेवाले जीवोंके सासादन गुण-स्थानमें गमन करनेका अभाव है।

शंका-यह कैसे जाना ?

समाधान-भूतवली आचार्यके इसी वचनसे जाना ।

अब सम्याग्मध्यादिष्ट गुणस्थानका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर कहते हैं-एक सम्यग्मध्यादिष्ट जीव परिणामीके निमित्तसे मिध्यात्वको, अथवा सम्यक्तवको प्राप्त हो अन्तरको प्राप्त हुआ और अन्तर्मृहते कालके पश्चात् ही पुनः सम्यग्मध्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकारस अन्तर्मुहर्तप्रमाण अन्तरकाल प्राप्त हो गया।

उक्त दोनों गुणस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्रलपरिवर्तनप्रमाण है।।८।।

उनमेंसे पहले सासादन गुणस्थानका उदाहरण कहते हैं- एक अनादि मिध्या-हृष्टि जीवने अधः प्रवृत्तादि तीनों करण करके उपशासस्यक्त्वको प्राप्त होंनेके प्रथम समयमें अनन्त संसारको छिज कर अधेपुत्रल्णियितनाम किया। पुनः अन्तर्गुद्दतेकाल सम्यक्त्वके साथ रहकर वह सासादनस्यक्त्वको प्राप्त हुआ (१)। पुनः मिध्यात्यको प्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त हुआ और अधेपुत्रल्णियतिकाल मिख्या स्था परिक्षमण्या संसारके अन्तर्गुद्धते अवशेष रह जाने पर अशासस्यक्त्वको प्राप्त हुआ। पुनः उपशम-सम्यक्त्वके कालमें एक समय शेप रह जाने पर सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे सुत्रोक्त अन्तरकाल प्राप्त हो गया। पुनः मिथ्यादिष्ट हुआ (२)। पुनः वेदक-

१ उत्कर्षेणार्बपुद्रस्रपरिवर्तो देशोनः । स. सि. १, ८.

विद्वी जादो (२)। वेदनसम्मर्त्त पडिविज्जिय (३) अर्णताणुर्विध विसंजोजिय (४) क्ष्मण्योद्द्वणीयं खिवय (५) अप्यमत्तो जादो (६)। तदो पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सं काद्ण (७) खवमसेढीपाओग्गविसोहीए विस्विक्षरुण (८) अपुज्यखवगो (९) अण्विसिह्यखगो (१०) सुद्वमखगो (११) खीणकसाओ (१२) सजोगिकेवली (१३) कानीमिकेवली (१४) होद्ण सिद्धो जादो। एवं समयाहियचोदसअंतोसुहृत्तिहे ऊल-मद्योगगलपरियट्टं सासणसम्मादिद्विस्स उक्कस्संतरं होदि।

सम्मामिन्छादिद्विस्स उच्चदे- एक्केण अणादियमिन्छादिद्विणा तिण्णि वि करणाणि काद्ग उससमसम्मनं गेण्हंतेण गमिदसम्मनपढमसमग् अणंतो संसारे। छिदिद्ण अदु-पोग्गलपरियद्वमेचो कदो। उत्तसमसम्मचेण अंतोष्ठहुचमन्छ्य (१) सम्मामिन्छनं पिडवण्णी (२)। सिन्छनं गेत्यंतिरदो। अद्वयोग्गलपरियद्वं पग्मिसय अंतोष्ठहुचात्रसमे संसारे उत्तसमसम्मचं पिडवण्णो। तत्येव अणंताणुर्विधं विसंजोइय सम्मामिन्छनं पिड-वण्णो। छद्धमंतरं (३)। तदो वेदगमम्मनं पिडविज्जय (४) देमणमोहणीयं स्रवेद्दण (५) अप्यमचो जादो (६)। पुणी पमचापमचपरावनसहस्सं करिय (७) खवासेहीपाओग्ग-

सम्यक्त्यको प्राप्त होकर (३) अनन्तानुबन्धीकपाथका विसंयोजन कर (४) द्रशंतमोह-शीयका क्षयकर (५) अप्रमत्तसंयत हुआ (६)। पुनः प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानॉमें सहस्यां परावर्तनीको करके (७) क्षपकश्रेणिक प्रायोग्य विद्युद्धित विद्युद्ध होकर (८) अपूर्वकरण क्षपक (१), अनिवृष्तिकरण क्षपक (१०), सुरुमसाम्परायिक क्षपक (११), श्लीणकपाय-वीतराग छ्यस्य (१२), सयोगिकेवली (१३) और अयोगिकेवली (१४) होकरके सिद्ध होगया। इस प्रकारसे एक समय अधिक बीदह अन्तमृह्वतींस कम अधेपुद्वल्यारिवर्तन सासादनसम्यवर्षका उत्हर अन्तरकाल होता है।

अब सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं—
एक अवादि मिथ्यादृष्टि जीवन तीनों ही करण करके उपशमसम्यक्त्वको प्रहण करते हुए
सम्यक्त्व प्रहण करनेके प्रथम समयमें अनन्त संसार छेदकर अर्थपुद्रलपरिवर्तन मात्र किया।
उपशमसम्यक्त्वके साथ अल्तुष्टुर्ति रहकर वह (१) सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (२)।
युन्नः मिथ्यात्वको प्राप्त हो अन्तरको प्राप्त हो गया। प्रश्चात् अर्थपुद्रलपरिवर्तनकाल प्रमाण
परिक्षमण कर संसारके अन्तर्युहर्तिप्रमाण अवशेष रहने पर उपशमसम्यवन्तको प्राप्त हुआ।
हस्त प्रकारि हो अनन्तानुवंधीकथायको विसंयोजना कर सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त कर (४)
इस्त प्रकारसे अन्तर उपलब्ध हो गया (३)। नत्यश्चात् वेदक्रमाय्यन्यको प्राप्त कर (४)
वर्षात्मोहनीयका क्षपण करके (५) अप्रमत्तसंवत हुआ (६)। युनः प्रमत्त और अप्रमत्त
गुणस्थानसम्बन्धी सहस्रों परावर्तनोंको करके (७) क्षपक्रभणिक प्रायोग्य विद्युद्धिसे विश्व

क्सिंहीए बिसुन्क्य (८),अपुब्बखबगो (९) अध्यपिष्ठिखबगो (१०) सुहुमखबगो (११) सीणकसाओ (१२) सजोगिकेवली (१३) अजोगिकेवली (१४) होर्ण सिद्धि गदो। एदेहि चोहसअंतोस्रहुत्तेहि ऊणगद्वपोग्गलपरियट्टं सम्मामिच्छनुक्कस्मंतरं होदि।

असंजदसम्मादिडिपहुडि जाव अपमत्तसंजदा ति अंतरं केव-विरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥९॥ इदो ? सन्बकालमेदाणसुनर्जमा ।

# एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहृत्तं ॥ १० ॥

एदस्स सुत्तस्स गुणहाणपरिवाडीए अत्यो उचहे। तं जहा- एक्को असंजद-सम्मादिट्टी संजमासंजमं पडिवण्णो। अतोस्रुहुतमंतरिय भूओ असंजदसम्मादिट्टी जाहो। रुद्धमंतरमंतोस्रुहुत्तं। संजदासंजदस्स उच्हे- एक्को संजदासंजदो असंजदसम्मादिट्टिं मिच्छादिद्धिं संजमं वा पडिवण्णो। अंतोस्रुहुत्यमंतरिय भूओ संजमासंजमं पडिवण्णो। रुद्धमंतोस्रुहुत्तं जहण्णंतरं संजदासंजदस्स। पमत्तसंजदस्स उच्चदे- एगो पमचो अप्यमचो

होकर (८) अपूर्वकरण क्षपक (९) अमिनुत्तिकरण क्षपक (१०) सङ्ग्रसाम्पराय क्षपक (११) श्रीणकपाय (१२) स्योगिकंदाली (१३) और अयोगिकंदाली (१७) होकरके सिद्धपदको प्राप्त हुआ। इन चौदह अन्तर्गुहुनौंस कम अर्थपुद्रल्यरिवर्तन सम्यग्निष्यास्त्रका उत्हृष्ट अन्तरकाल होता है।

असंयतसम्बग्धि गुणस्थानको आदि लेकर अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तकके प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ९ ॥

क्योंकि, सर्वकाल ही स्त्रोक्त गुणस्थानवर्ती जीव पाये जाते हैं।

उक्त गुणस्थानोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहुर्त है।।१०॥

इस सुत्रका गुणस्थानकी परिपाटीसे अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है- एक असंयतसम्यादिष्ट जीव संयमासंयमको प्राप्त हुआ। वहांपर अन्तर्गुहुर्तकाल रहकर अन्तरको प्राप्त हो, पुनः असंयतसम्यग्दिष्ट होगया। इस प्रकारसे अन्तर्गृहुर्तप्रमाण अन्तरकाल प्राप्त होगया।

अय संयतासंयतका अन्तर कहते हैं- एक संयतासंयत जीव, असंयतसम्यादि गुणस्थानको, अथवा मिथ्यादिए गुणस्थानको, अथवा संयमको प्राप्त हुआ और अन्तर्मुहतै-काळ वहांपर रह कर अन्तरको प्राप्त हो पुनः संयमासंयमको प्राप्त होगया। इस प्रकारसे संयतासंयतका अन्तर्गुहर्तकाळ प्रमाण जधन्य अन्तर प्राप्त हुआ।

र असयतसम्यन्द्रध्यावत्रमत्तानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । स. सि. १, ८.

२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः । स. सि. १, ८.

होद्य सञ्चल्हं पृणो वि पमचो जादो । लद्धमंतोष्ठहुनं जहण्णंतरं पमचस्स । अप्पमचस्स उच्चहे— एगो अप्पमचो जबसमसेटीमारुहिय पिडिणियचो अप्पमचो जादो । लद्धमंतरं जहण्णमप्पमचस्स । हेट्टिमगुणेसु किण्ण अंतराविदो ? ण, उवसमसेटीसच्यगुणहुण्य-द्वाणाहितो हेट्टिमण्यगुणहाणद्वाए संखेज्यगुणचादो ।

#### उक्कस्सेण अद्धपोग्गलपरियट्टं देसूणं ॥ ११ ॥

गुणद्वाणपरिवाडीए उक्तस्तंतरपरूवणा कीरदे- एक्केण अणादियीमच्छादिद्विणा तिष्णि करणाणि काद्गण पढमसम्मचं गेण्ड्तेण अणेतो संसारो छिदिद्गण गहिदसम्मच-पढमसम्मए अद्धयोग्गलपरियद्दमेचो कदो । उवसमसम्मचेण अंतोग्रुहत्तमन्छिय (१) छाबलियावसेसाए उवसमसम्मचद्धाए आसाण गत्गतरिदो । मिच्छचेणद्वयोग्गलपरियद्वं भ्रमिय अपन्छिमे भवे संजमं संजमासंजमं वा गत्ग कदकराणज्जो होद्गण अंतोसुहुत्तावसेसे

अब प्रमत्तसंयतका अन्तर कहते हैं- एक प्रमत्तसंयत जीव, अप्रमत्तसंयत होकर सर्वेलघु कालके पश्चात् फिर भी प्रमत्तसंयत होगया। इस प्रकारसे प्रमत्तसंयतका अन्तर्युद्वर्तकालप्रमाण जघन्य अन्तर प्राप्त हुआ।

अब अप्रमत्तसंयतका अन्तर कहते हैं- एक अप्रमत्तसंयत जीव उपशमश्रेणिपर चढ़कर पुनः छौटा और अप्रमत्तसंयत होगया। इस प्रकारसे अन्तर्मुहर्तकाल प्रमाण जघन्य अन्तर अप्रमत्तसंयतका उपलब्ध हुआ।

र्मका—नीचेके असंयतादि गुणस्थानोंमें भेजकर अप्रमत्तसंयतका जधन्य अन्तर क्यों नहीं बताया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उपशमश्रेणीके सभी गुणस्थानोंके कालोंसे प्रमत्तादि नीचेके एक गुणस्थानका काल भी संख्यातगुणा होता है।

उक्त असंयतादि वारों गुणस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अर्धपुद्रल-परिवर्तनप्रमाण है।। ११।।

अब गुणस्थान-परिपार्टासे उन्हुए अन्तरकी प्रक्रपणा काने हैं- एक अनादि मिथ्याहृष्टि जीवने तीनों करण करके प्रथमोपशामसम्यक्तको प्रहृण करते हुए अनन्त संसार
छैदकर सम्यक्त्व प्रहृण करनेके प्रथम समयमें वह संसार अर्थपुद्रहणरिवर्तनमात्र किया।
पुनः उरामसम्यक्त्वके साथ अन्तर्मृहर्तकाल रह कर (१) उपशामसम्यक्त्वक कालमें छह्
बाविख्या अवशेष रह जाने पर सामादन गुणस्थानको प्रान्त होकर अन्तरको प्रार्त्त हुआ। पुनः सिथ्यात्यके साथ अर्थपुद्रहणरिवर्तन परिश्रमण कर अन्तिम भवमें संयमको,
अथवा संयमास्यको प्राप्त होकर, इन्तकृत्य वेदकसम्यक्त्वी होकर अन्तर्मृहर्त-काल प्रमाण संसारके अवशेष रह जाने पर परिणामोंके निमित्तसे असंयतसम्यव्हिष्टि

१ उत्कर्षेणार्द्धपुद्गळपरिवर्ती देशोनः । स. सि. १,८.

संसारे परिणामपञ्चएण असंजदसम्मादिट्टी जारो। ठद्धमंतरं (२)। पुणो अप्पमच-मावेण संज्ञमं पिंडविज्जयं (३) पमचापमचपरावचसहरसं कार्ण (४) खबगलेडी-पाओग्गविसोहीए विस्तुज्ज्ञियं (५) अपुज्जो (६) अणियद्दी (७) सुडमें। (८) स्त्रीणो (९) सजोगी (१०) अजोगी (११) होर्ण परिणिउद्दे। एवमेक्कारसेहि अंतोसुदुचेहि उज्यसद्वरीग्गलयदियद्वमसंजदसम्मादिद्वीणसुक्करसंतरं होदि।

संजदासंजदस्य उच्चदे- एक्केण जणादियमिच्छादिहिणा तिणिण करणाणि काद्ण सहिदसम्मचण्यस्मर सम्मच्युणेण अणंतो संसाने छिण्णो अद्भयोग्गलपरियद्व-मेचो कदो। सम्मचण सह गहिद्रसंजमार्यजमेण अंतोमुहुनमन्छिय छात्रलियावसेसाए उवसमसम्मच्हाए आसाणं गदो (१) अंतरिदो मिच्छचेण अद्भयोग्गलपरियहं परिभामय अपन्छिमे भेवे सासंजर्भ सम्मचं संजर्भ वा पडिवाज्जिय कदकरणिज्जो होवृण परिणाम-पञ्चण संज्ञमार्सजमं पडिवण्णो (२)। लद्धमंतरं। अप्यमचभावेण संजर्भ पडिवाज्जिय (३) पमचापमचरावचसहस्यं कावृण (४) खवगसेडीपाओग्गविसोहीए विसुज्जिय (५) अपुन्तो (६) अणियद्वी (७) सुदुमो (८) स्रीणकसाओ (९) सजोगी (१०)

होगया । इस प्रकार सुत्रोक्त अन्तरकाल प्राप्त हुआ (२) । पुनः अप्रमक्त-भावके साथ संयमको प्राप्त होकर (३) प्रमक्त-अप्रमक्त गुणस्थातसम्बन्धी सहस्रों परावर्तनोंको करके (४) अपक्रप्रेणीक प्रायोग्य विद्युक्कित विद्युक्क होकर (५) अपूर्वकरणसंयन (६) अतिकृतिकरणसंयन (७) सुक्ष्मसाम्परायसंयन (८) श्लीणकपाययीतरागछस्य (९) सर्वागिकेवली (१०) और अयोगिकेवली (११) होकर निर्वाणको प्राप्त हो गया। इस प्रकारसे इन ग्यारह अन्तर्गुकृतींक कम अर्धपुप्रकर्पार-वर्तनकाल असंयतसम्बन्दिष्ट जीवॉका उन्तर अन्तर होता है।

अव संयतासंयतका उन्छए अन्तर कहते हैं— एक अनादि मिध्यादृष्टि जीवने तीनों करण करके सम्यक्त्य प्रहण करनेके प्रथम समयमें सम्यक्त्य खुण के हारा अनन्त संसार छेदकर अधेपुत्रज्यित्वतंत्रममाण किया। पुतः सम्यक्त्वके साय ही प्रहण कियं संयमासंयम् साय अन्तर्म हत्त्रके ताय अन्तर्म हत्त्रके उपरामसम्यक्त्वके काव्ये छह आविष्यां अक्षेप एह साविष्यां अधिप्रताम किया हो। (१) अन्तरको प्राप्त हो साविष्यां अक्षेप्र एहजाने पर साताद्वत्गुणस्थानको प्राप्त हो। (१) अन्तरको प्राप्त हो। और मिध्यात्वके साथ अधेपुत्रज्यित्वनं परिक्रमण कर अन्तिम भवमें असंयम-सिहत सम्यक्त्वको, अथवा संयमको प्राप्त होकर विकर्ण हो। हिम प्रकारस हम् गुणस्थानको प्राप्त हो। तिनिक्तस संयमान्यमन्त्री हो। प्रता्त होगया। पुतः अप्रमत्तमायके साथ संयमको प्राप्त होकर (३) प्रमन्तअप्रमत्त प्राप्त होगया। पुतः अप्रमत्तमायके साथ संयमको प्राप्त होकर (३) प्रमन्तअप्रमत्त प्राप्त होगया। पुतः अप्रमत्तमावके साथ संयमको प्राप्त होकर (३) प्रमन्तअप्रमत्त प्राप्त होगया। पुतः अप्रमत्तमावके साथ संयमको प्राप्त वोगय विद्युद्धिसे विद्युद्ध होकर (५) अप्वक्रपण (६) अनिकृतिकरण (७) सूक्ष्मसाम्पराय (८) सीणकवार (१)

अजोगी ( ११ ) होर्ण परिणिव्दुरो। एवमेकारसेहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणमद्धपोग्गलपरियङ्क-मुक्कस्तंत्तरं संजदासंजदस्स होदि।

पमत्तस्य उच्चदे- एकेण अणादियमिन्छादिष्टिणा तिण्णि करणाणि काद्गण उवसमसम्मनं संजमं च जुगर्न पडिवज्जेतेण अणंतो संसारो छिंदिओ, अद्भोगगलपियङ्क-मेनी कदो। अंतोमुहुनमच्छिय (१) पमनो जादो (२)। आदी दिद्वा। छात्रिल्या-वसेसाए उवसमसम्मनद्वाए आसाणं गंत्गंतिय मिन्छनेणद्रपोग्गलपियङ्कं परियङ्किय अपिन्छमे मेने सामंजमसम्मनं संजमानंजमं वा पडिवज्जिय कदकरिणज्जो होऊण अप्यमनसावेण संजमं पडिवज्जिय पमनो जादो (३)। लद्धमंतरं। तदो खनगसेढी-पात्रोग्मो अप्यमनो जादो (४)। पुणो अपुच्चो (५) अणियदी (६) सुदुमो (७) स्रीणकसाओ (८) सजोगी (९) अजोगी (१०) होद्ण णिव्याणं गदो। एवं दमिह अंतोमुहुनेहि ऊणमद्रपोग्गलपियङ्कं पमनस्युक्संतरं होदि।

अप्यमत्तरस उच्चदे- एकेण अणादियमिच्छादिष्टिणा तिण्णि वि करणाणि करिय उवसमसम्मत्तमप्यमनगुणं च जुगवं पडिवण्णेण छेन्ण अणेतो संसारो अद्योगगङ-

सयोगिकेवली (१०) और अयोगिकेवली (११) होकर निर्वाणको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे इन ग्यारह अन्तर्मृहतौंसे कम अर्धपुद्रलपरिवर्तनकाल संयतासंयतका उल्ह्रेप्ट अन्तर होता है।

अब प्रमस्तसंयतका अन्तर कहते हैं— एक अनादि मिध्यादांग्ट जीवने तोनों ही करण करके उपासस्यम्बन्ध और संयमको एक साथ प्राप्त होत हुए अनन्त संसार छेदकर कर्षपुद्रक्षपरिवर्तनमात्र किया। पुनः उस अवस्थामें अन्तर्सपृद्ध हुए । कुनः उपासस्यम्बन्ध के अधुद्रक्षपरिवर्तनमात्र किया। पुनः उस अवस्थामें अन्तर्सपृद्ध हुए । पुनः उपासस्यम्बन्ध कालमें छह आविख्यां अवदोग रहजोत पर सासादन गुणस्थानको जाकर अन्तरको प्राप्त होकर मिध्यात्रके साथ अर्थपुद्धलपरिवर्तनकाल परिश्रमण कर अन्तिम भवमें असंयमस्विहत सम्यक्तको, अथवा संयमासंयमको प्राप्त होकर छत्वहस्य वेदकः सस्यम्बन्ध हो अप्तयमानको आत्म होकर प्रस्तको कालो स्वस्यमस्व हो अप्तयमानको अन्तर प्राप्त होत्या। पश्चात् क्षप्रकृष्णेकि प्रायोग्य अप्रमत्तसंयत हो स्या (३)। पुनः अपूर्वकरणसंयत (५) अनिवृत्तिकरणसंयत (६) सूक्ष्मसम्प्रसंयत (७) श्रीणकायवर्तिनागुद्धस्य (८) स्वरोगकेवर्छो (९) और अयोगिक्वर्छो (९) होकर निर्वाणको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे दश अन्तर्मुद्धतौसे कम अर्थ-प्रस्तिकाल मन्तर्सवत्वका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

अब अप्रमत्तसंयतका अन्तर कहते हैं- एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीवने तीनों ही करण करके उपरामसम्यक्षको और अप्रमत्तसंयत गुगस्थानको एक साथ प्राप्त होकर सम्यक्त्य प्रहण करनेके प्रथम समयमें ही अनन्त संसार छेवकर अर्थपुद्रलपरिवर्तन मात्र परियद्भमेको पहमसमए करो । तत्यंतोग्रुहुतमिन्छ्य (१) पमचो जारो अंतिरिरो मिन्छचेषा अद्वपोम्गलपरियर्ट्ट परियद्भिय अपन्छिमे अने सम्मन्तं संजमासंजमं ना पिंड-बिज्जय सन्त कम्माणि खर्षिय अप्पमचो जारो (२)। लद्धमंतरं। पमचापमचपरावच-सहस्सं कार्ण (३) अप्पमचो जारो (४)। अपुन्नो (५) अणियट्टी (६) सुहुमो (७) स्रीणकसाओ (८) सजोगी (९) अजोगी (१०) होत्ण णिन्याणं गरो। (एवं) दसहि अंतोग्रुहुचेहि ऊणमद्वपोम्गलपरियर्ट्ट (अप्पमचस्मुकस्संतरं होदि)।

चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं काळादो होदि, णाणाजीवं पहुच जहण्णेण एगसमयं ॥ १२ ॥

अपुन्वस्स ताव उच्चदे— सत्तद्व जणा बहुआ वा अपुन्वकरणउनसामगदार स्वीणाए अणियहिउनसामगा वा अप्पमत्ता वा कार्ल करिय देवा जादा। एगसम्बर्ध-मंतरिदमपुन्वगुणहाणं। तदा विदियसमए अप्पमत्ता वा ओद्रंता अणियद्विणो वा अपुन्व-करणउनसामगा जादा। लद्धमेगसमयमंतरं। एवं चेव अणियद्विउनसामगाणं सुहुम-उनसामगाणं उनसंतकसायाणं च जहण्णंतरमेगसमओ वत्तन्वो।

किया। उस आप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें अन्तर्मुहृते रहकर (१) प्रमत्तसंयत हुआ और अन्तरको प्राप्त होकर मिथ्यात्यके साथ अर्थपुद्रल्परिवर्तनेन काल परिवर्तन कर अन्तिम अवसं सत्ययस्य अथवा संयमासंयमको प्राप्त होकर दर्शनमोहकी तीन और अन्तर्तानुवंधीको वार, इन सात प्रकृतियोको अथवा कर अप्रमत्तरंयत हो गया (२) । इस प्रकार अप्रमत्त संयतका अन्तरकाल उपल्डण हुआ। पुनः अमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानमें सहकों परावर्तनोंको करके (३) अप्रमत्तसंयत हुआ (४)। पुनः अपूर्वकरण (५) अतिवृत्तिकरण (६) स्वस्मात्माराय (७) श्रीणकराय (८) सर्यागिकेवली (९) और अर्यागिकेवली (१०) होकर विविधिकरण प्राप्त हुआ। इस प्रकार दश अन्तर्मुहृतीसे कम अर्थपुद्रल्परिवर्तकाल अप्रमत्तसंयतका उन्हरू अन्तर है।

उपश्चमश्रेणीके चारों उपशामकोंका अन्तर कितने काल तक होता है ? नाना

जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ १२ ॥

उनमें से पहले अपूर्वकरण उपशामकका। अन्तर कहते हैं- सात आठ जन, अथवा बहुतके जीव, अपूर्वकरण गुणस्थानके उपशामककाल झीण हो जाने पर अनिवृष्तिकरण उपशामक अथवा अममत्तसंथत होकर तथा मरण करके देव हुए। इस मकार एक समयके किन्ने अपूर्वकरण गुणस्थान अन्तरको प्राप्त होगया। तत्यक्षात् द्वितीय समयमें अप्रमत्तसंयत, अथवा उतरते हुए अनिवृत्तिकरण उपशामक जीव. अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती उपशामक होगए। इस प्रकार एक समय प्रमाण अन्तरकाल रूप्य होगया। इसी प्रकारने अनिवृत्तिकरण उपशामक और उपशानतकहाय उपशामकाल एक समय प्रमाण जम्म अनिवृत्तिकरण उपशामक और उपशानतकहाय उपशामकाल एक समय प्रमाण जम्म अन्तर कहना चाहिए।

१ चतुर्णामुपश्चमकानां नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः । स. सि. १, ८.

#### डक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ १३ ॥

तं जघा- सत्तद्व जणा बहुआ वा अपुन्यउवसामगा अणियट्टिउवसामगा अप्य-मचा वा कार्ल करिय देवा जादा । अंतरिदमपुच्यगुणहाणं जाव उनकारसेण वासपुधत्तं । तदो अदिक्किते वासपुधते सत्तद्व जणा बहुआ वा अप्यमना अपुच्वकरणउवसामगा जादा । रुद्धमुककार्सतरं वासपुधत्तं । एवं चेव सेसतिण्हमुवसामगाणं वासपुधत्तंतरं वत्त्वन्तं, विसेसाभावा ।

# एगजीवं पहुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ १८ ॥

तं जया- एक्को अपुन्वकरणो अणियद्विउरसामगो सुहुमउवसामगो उत्संत-कसाओ होर्ण पुणो वि सुहुमउवसामगो अणियद्विउरसामगो होर्ण अपुन्वउरसामगो जारो । रुदुमंतरं । एदाओ पंच वि अद्वाओ एक्कट्ठं करे वि अनेसुहृत्तमेव होदि ति जहण्णेतरमंतोस्रहत्तं होदि ।

एवं चेव सेसतिण्हमुवसामगाणमेगजीवजहणांतरं वत्तव्वं । णवरि अणियट्टि-

उक्त चारों उपशामकोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथकत्व है ॥ १३ ॥

जैसे-सात आठ जन, अथवा बहुतसं अपूर्वकरण उपशामक जीव, अनिवृत्तिकरण उपशामक अथवा अप्रसमसंयन हुए और वे भरण करके देव हुए। इस प्रकार यह अपूर्व करण उपशामक प्राथन अपूर्व करण उपशामक प्राथन उन्हरूकरासे वर्षपृथन्यके छिए अन्तर्यक्ष प्राप्त होना स्वाप्त करा अथवा बहुतसं अप्रमत्तर्ययत जीव, अपूर्वकरण उपशामक हुए। इस प्रकार वर्षपृथन्य प्रमाण उन्हरूट अन्तर प्राप्त होनाया। इसी प्रकार अविवृत्तिकरणादि तीनों उपशामकोका अन्तर वर्षपृथन्य प्रमाण कह्न वाहिए, क्योंकि, अपूर्वकरण उपशामकके अन्तरमं तीनों उपशामकोका अन्तर वर्षपृथन्य प्रमाण कह्न वाहिए, क्योंकि, अपूर्वकरण उपशामकके अन्तरमं तीनों उपशामकोका अन्तर वर्षपृथन कर्म क्रिक्ट विशेषता नहीं है।

चारों उपशासकोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्गृहुर्त है ॥ १४ ॥ जैसे – एक अपूर्वकरण उपशासक जीव, अनिवृत्ति उपशासक, सुश्मसाम्पराधिक उपशासक और उपशासनकाया उपशासक होकर फिर भी सुश्मसाम्पराधिक उपशासक सीर अनिवृत्तिकरण उपशासक होकर अपूर्वकरण उपशासक होगाया हिस प्रकार अन्तर अपर्वकरण उपशासक होगाया हिस प्रकार अन्तर उपलब्ध हुआ। ये अनिवृत्तिकरणसं लगाकर पुनः अपूर्वकरण उपशासक होनेक पूर्व तकक पांची हो गुणस्थानीक कालोंको एकव करने पर भी खह काल अन्तर्गृहते ही होता है।

इसी प्रकार रोप तीनों उपरामकोंका एक जीवसम्बन्धी जधन्य अन्तर कहना चाहिए। विरोष बात यह है कि अनिवृत्तिकरण उपरामकके सङ्गसास्परायिक

१ उत्कर्वेण वर्षपृथक्तवम् । सः सिः १,८.

२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्गुर्ह्तैः । स. सि, १, ८.

उनसामगस्स दो सुद्दुमद्वाओं एगा उनसंतकसायद्वा च जहण्णेतरं होदि। सुद्दुमउन-सामगस्स उनसंतकसायद्वा एनका चेन जहण्णंतरं होदि। उनसंतकसायस्स पुण हेद्वा उनसंतकसायमोदिरय सुद्दुमसांपराओ अणियिङ्किराणो अपुञ्चकरणो अप्पमचो होद्ण पमचापमचपरानचसहस्सं करिय अप्यमचो अपुञो अणियद्वी सुदुमो होद्ण पुणो उनसंत-कसायगुणद्वाणं पडिनण्णस्स णनदासमुहभेचमंतोसुद्दुचसंतरं होदि।

#### उक्कस्सेण अद्धपोग्गलपरियट्टं देसुणं'॥ १५ ॥

अपुष्वस्स ताव उच्चदे- एक्केण अणादियमिष्ठादिष्टिणा तिण्णि करणाणि करिय उवसमसम्मन्तं संजर्म च अक्कमेण पडिवण्यदमसम्प अर्णतसंसारं छिदिय अद्धपोग्गलपरियद्दमेनं कदेण अप्पमनद्धा अंतोम्रहन्तेन्ता अणुपालिदा (१)। तदो पमन्तो जादो (२)। वेदरासम्मन्त्रभुवणिय' (३) पमनापमन्परावनसहस्सं काद्ण (४) उवसमसेहीपाओग्गो अप्पमन्ते जादो (५)। अपुष्वो (६) अणियद्दी (७) सुदुमो (८) उवसंतकसायो (९) पुणो सुदुमो (१०) अणियद्वी (११) अपुष्वकरणो जादो (१२)।

सम्बन्धी दो अन्तर्मुहृतेकाल और उपशान्तकपायसम्बन्धी यक अन्तर्मुहृतेकाल, ये तीनों मिलाकर ज्ञाच्य अन्तर होना है । स्इमसाम्परायिक उपशान्तकके उपशान्तकपायसम्बन्धी एक अन्तर्मुहृतेकाल ही ज्ञाच्य अन्तर होता है । किन्तु उपशान्तकपाय उपशान्तक उपशान्तकपायमें नीच उत्तरकर सुस्मसाम्पराय () अनिवृत्तिकरण (२) अपूर्वकरण (३) और अप्रमत्तसंयन (४) होकर, प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानसम्बन्धी सहस्रों एरावर्गनांको करके (\*) पुनः अप्रमत्त (३) अपूर्वकरण (७) अनिवृत्तिकरण (४) और सुस्मताम्परायिक होकर (०) पुनः उपशान्तकपाय गुणस्थानसम्बन्धी सहस्रों एरावर्गनांको करके (\*) पुनः अप्रमत्त (३) अपूर्वकरण (७) अनिवृत्तिकरण (४) और सुस्मतामरायिक होकर (०) पुनः उपशान्तकपाय गुणस्थानको प्राप्त हुए जीवकें ती अदाओंका सम्मिलिन प्रमाण अन्तर्मुहृतेकाल अन्तर होना है ।

उक्त चारों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कु**छ कम अर्ध-**पुद्रत्यरिवर्तन काल है ॥ १५॥

इनमेंसे पहले यक जीवकी अपेक्षा अपूर्वकरण गुणस्थानका उत्कृष्ट अस्तर कहते हैं- एक अनादि मिथ्यादिए जीवने तीनों ही करण करके उपशाससम्बन्ध और संयमको एक साथ प्राप्त होनेके प्रथम समयमे ही अनन्त संसारको छेदकर अर्थपुत्रलपरिवर्तनमात्र करके अन्तर्गृहर्तमाण अप्रमस्तं-ध्वरके कालका अनुपार्ग्य क्रिया (१)। पीछे प्रमस्तंध्वर हुआ १)। पुनः वेदकस्ययन्त्वको प्राप्त कर (३) सहजो प्रमन्त प्रमुक्त अप्रमस्तंध्वर हुआ १)। पुनः वेदकस्ययन्त्वको प्राप्त कर (३) सहजो प्रमन्त्रभ्य पराप्तंत्रभ्य करके (४) उपशामकेणीक योग्य अप्रमन्तत्वयत्त होगया (५)। पुनः अपूर्वकरण (१) अनि- वृत्तिकरण (१) सहस्रसाम्पराप (१०) अत्वन्त्रस्तामराप (१०) अति पुनः अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती होगया (१२)। पक्षात् सीचे

१ उत्कर्षेणार्धपुद्रलपरिवर्ता देशोनः । स. सि. १,८.

२ प्रतिषु '-मुबसामिय ' इति पाठः ।

हेड्डा पिडेय अंतरिदो अद्धपोग्गलपरियई परियद्विद्ण अपन्छिमे भेषे दंसणित्तं खिषय अपुन्चुवसामगो जादो (१२)। लद्धमंतरं। तदो अणियद्वी (१४) झुदुमो (१५) ज्वसंतकसाओ (१६) जादो। पुणो पिडिणियत्तो सुहुमो (१५) अणियद्वी (१८) अपुन्चो (१९) अपप्यत्तो (२०) पमत्तो (२१) पुणो अप्पमत्तो (२२) अपुन्च-खनगो (२३) अणियद्वी (२४) सुहुमो (२५) खीणकसाओ (२३) स्त्रोगी (२५) अद्वान्यो (२३) अणियद्वी (२४) सुहुमो (२५) खीणकसाओ (२३) स्त्रोगी (२५) सुहुमो (२५) खीणकसाओ (२३) स्त्रोगी (२५) सुन्चम्यत्रो । एवर्ग सिहुनेहि क्रणमद्वाने एवर्ग सिहुनेहि क्रणमद्वाने एवर्ग सिहुनेहि क्रणमद्वाने स्वर्धा च्याने परिवाहीय छन्दीसं च्याने अतिमुहुनेहि क्रणमद्वाने स्वर्धा स्वर्धा

चदुण्हं खबग-अजोगिकेवलीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पद्मच जहण्णेण एगसमयं ॥ १६ ॥

तं जहा- सत्तष्ट जणा अडुत्तरसदं वा अपुत्रवरूरणखवगा एक्कम्हि चेव समए सम्बे अणियद्विखवगा जादा। एगसमयमंतरिदमपुत्रशुणहाणं । विदियसमए सत्तष्ट बणा अडुत्तरमदं वा अप्यमत्ता अपुत्रवरूरणखगा जादा। छद्धमंतरमेगसमओ। एवं

गिरकर अन्तरको प्राप्त हुआ और अर्थपुद्रलपरियर्ननकाल प्रमाण परियर्नन करके अस्तिमअवर्ष दर्शानसिह्तीयकी तीनी प्रकृतियांका क्ष्यण करके अपूर्वकरण उपदासक हुआ (१३)
इस प्रकार अन्तरकाल उपलब्ध होगया। नृतः अतिवृत्तिकरण (१४) सुक्षमसाम्यराषिक (१५) और उपदाननक्षाय उपशामक होनाया (१६)। पृतः लोटकर सुक्षमसाम्यराषिक (१७) अतिवृत्तिकरण (१८) अपूर्वकरण (१९) अग्रमत्तसंयत (२०) प्रमत्तसंयत (२१)
पुत्तः अग्रमत्तसंयत (२२) अपूर्वकरण क्षयक (१३) अतिवृत्तिकरण अपक (१४) सुक्षमसाम्यराषिक क्षयक (१५) क्षणिकपाय क्षयक (२६) अतिवृत्तिकरण अपक (१४) सुक्षमसाम्यराषिक क्षयक (१५) क्षणिकपाय क्षयक (१६) सर्वोग्तिकयले (१८०)
होकर निवृण्यको मात हुआ। इस प्रकार अद्भुत्तिक क्षयक्षित्रलाक अपूर्वकरणका उत्कृष्ट अन्तर होना है। इसी प्रकारसे तीनों उपशासकोंका अन्तर
जानना वाहिए। किन्तु यिशेण वात यह है कि परिणार्टीक्रमसे अतिवृत्तिकरण उपसामकके क्षयतिस, सुक्षससाम्यस्य उपशासकके चौर्योस और उपशासकोंका व्यक्ति क्षयक्ष

चारों क्षपक और अयोगिकेवर्लका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय होता है ॥ १६ ॥

जैसे— सात आठ जन, अथया अधिकसे अधिक एक सी आठ अपूर्वकरण क्ष्मपक एक ही समयमें सबके सब अनिवृत्तिकापक होगये। इस प्रकार एक समयके लिए अपूर्व-करण गुणस्थान अन्तरको प्राप्त होगया। द्वितीय समयमें सात आठ जन, अथवा एक सी आठ अप्रमत्तसंथत एक साथ अपूर्वकरण क्षमक हुए। इस प्रकारसे अपूर्वकरण क्षमकका एक समय प्रमाण अन्तरकाठ उपलब्ध होगया। इसी प्रकारसे होष गुणस्थानोंका भी

१ चतुर्णा क्षपकाणामयोगकेवार्रुनां च नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः सययः। स. सि. १, ८,

सेसमुणद्वाणाणं वि' अंतरमेगसमयो वत्तव्वो ।

उक्कस्सेण छम्मासं ॥ १७ ॥

तं जथा- सत्तद्द जया अहुत्तरसदं वा अपुरुवकरणखबरगा अवियद्धिखवगा जादा। अंतरिदमपुरुवखबरगुणहाणं उक्करसंण जाव छम्मासा ति । तदो सत्तद्व जणा अहुत्तरसदं वा अप्पमत्ता अपुरुवखवगा जादा। रुद्धं छम्मासुक्करसंतरं। एवं सेसगुणहाणाणं पि छम्मासुक्करसंतरं वत्तरुं।

्**एगजीवं पहुच्च ण**त्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १८ ॥ करे। ? स्वराणं परणासाता ।

सजोगिकेवलीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १९ ॥

कुदो ? सजोगिकेवलिविरहिदकालाभावा ।

एगजीवं पडुच णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ २० ॥

अन्तरकाल एक समय प्रमाण कहना चाहिए।

चारों क्षपक और अयोगिकेवर्लीका नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तरकाल छद्द मास है।। १७॥

जसं— सात आठ जन, अथवा एक सी आठ अपूर्वकरणक्षपक जीव श्रीनृष्ठास्करण क्षपक हुए । अनः अपूर्वकरणक्षपक गुणस्थान उत्करित छह मासके लिए अन्तरको प्राप्त होगया। तत्त्रश्चात् सात आठ जन, अथवा एक सी आठ अप्रमन्तसंयत जीव अपूर्वकरणक्षपक हुए । इस प्रकारसे छह मास उत्कृष्ट अन्तरकाल उपलब्ध होगया। इसी प्रकारसे छेव गृणस्थानोंका भी छह मासका उत्कृष्ट अन्तरकाल वहना चाहिए ।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त चारों क्षपकोंका और अयोगिकेवलीका अन्तर नहीं होता है. निरंतर है।। १८ ॥

क्योंकि, क्षपक श्रेणीवाले जीवोंके पतनका अभाव है।

सयोगिकेवित्योंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता है, निरन्तर है ॥ १९ ॥

क्योंकि, संयोगिकेवली जिनोंसे विराहित कालका अभाव है। उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है॥ २०॥

१ प्रतिपु 'हि' इति पाठः। २ उत्कर्षेण वण्मासाः। सः सिः १,८.

३ एकजीव प्रति नास्त्यन्तरम् । स. सि. १, ८.

४ सयोगकेविकनां नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम् । सः सिः २, ८.

#### कुदो ? सजोगीणमजोगिआवेण परिणदाणं पुणो सजोगिआवेण परिणमणाभावा । एवमोशाणुगमो समतो ।

आदेसेण गदियाणुवादेण णिरयगदीए णेरहएसु मिच्छादिट्टिः असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णित्य अंतरं, णिरंतरं ॥ २१ ॥

कुदो ? मिन्छादिष्टिः असंजदसम्मादिङ्गीहि निगहिदपुढशीणं सन्बद्धमणुवलंगा । एगजीवं पद्भन्न जहण्णेण अंतोसुहत्तं ॥ २२ ॥

मिच्छादिहिस्स उन्नदे- एको भिच्छादिही दिहमगो परिणामपन्यएण सम्मा-भिच्छानं वा सम्मनं वा पिडविजय मध्यवहण्णमंतेष्ठहुनमिच्छप पुणो भिच्छादिद्वी जादो । उद्धर्मतेष्ठहुनमंतरं । सम्मादिद्वि पि भिच्छत्तं शेद्ण सध्यवहण्णेणतोष्ठपुनेण सम्मन्तं पडिवजाविय अभेजदसम्मादिद्विस्स जहण्णेतरं वनव्यं ।

क्योंकि, अयोगिकवाटीसपेन परिणत हुए सर्योगिकवीलयोंका पुनः सर्यागि-केवलीसपेन परिणमन नहीं होता है।

#### इस प्रकारसे अधानुगम समाप्त हुआ।

आदेशको अपेक्षा गतिमार्गणाके अनुवादसे नरकगतिमें, नागकेयोमें सिध्यादिष्ट और असंयतसम्बन्धिः जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है. निरन्तर है ॥ २१ ॥

क्योंकि, मिध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंसे रहित रत्नप्रभादि पृथिवियां किसी भी कालमें नहीं पायी जाती हैं।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त दोनों गुणस्थानोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुह्न हैं ॥ २२ ॥ इनमेंसे पहले मिध्यादृष्टिका जघन्य अन्तर कहते है— देखा है मार्गको जिसने ऐसा एक मिध्यादृष्टि जीव परिणामोंके निमित्तसे सम्यग्निध्यात्वको अथवा सम्यक्त्वको प्राप्त होकर, सर्वज्ञघन्य अन्तर्गुहुर्नकाल रहकर, पुनः मिध्यादृष्टि होगया । इस प्रकारसे अन्तर्गुहुर्तनमाल जघन्य अन्तरकाल लघ्य हुआ । इसी प्रकार किसी एक असंयतसम्यन्दि नारकीको मिध्यान्य गुणस्थानमे ल जाकर सर्वज्ञघन्य अन्तर्गुहुर्तकाल ह्यारा पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त कराकर असंयतसम्यन्दिष्ट जीवका जघन्य अन्तर कहता चाहिए।

र विश्वेषेण गल्यत्रादेन नरकाती नारकाणां सत्ततः पूर्विशेषः मिध्याटष्टवसंयतसम्यष्टवर्गानीनाज्ञावायेक्षयाः मारुयन्तरम् । सः सिः १,८

२ एकजीव मति जधन्येनान्तर्प्रहुर्तः । स. सि. १, ८.

#### उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि देसुणाणि ॥ २३ ॥

तं जहा- मिच्छादिद्विस्स उक्करसंतरं बुबदे। एक्को तितिक्खो मणुसो वा अद्वावीस-संतक्तिम्मओ अघो सत्तमीए पुढवीए णेरहएसु उववण्णो छदि पञ्जनीहि पञ्जनपदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) वेदरासम्मन्तं पढिवज्जिय अंतरिदो घोवावसेसे आउए मिच्छनं गदो (४)। लद्धमंतरं। तित्किखाउअं बंधिय (५) विस्मिमय (६) उबिहदो। एवं छहि अंतोसुदुनेदि उणाणि तेनीसं सागरोवमाणि मिच्छनुक्कस्संतरं होदि।

असंजदसम्मादिष्ट्रिस्म उक्करमंतरं तुबदे- एक्को तिरिक्खो मणुस्सो वा अद्वावीत-संतक्किमओ भिच्छादिद्वी अधे। सत्तमीण पुटबीए णेरहण्सु उववण्णे। छिह पज्जतीहि पज्जत्तपदो (१) विस्मंतो (२) विसुदो (१) वेदगसम्मनं पिडवण्णो (४) संकिलिद्वो भिच्छनं गंत्गंतरिदो । अवसाणे तिरिक्खाउअं वंधिय अंतोमुहुनं विस्समिय विसुदो होद्ण उक्समसम्मनं पडिवण्णो (५)। लद्धमंतरं। भूओ भिच्छनं गंत्णुब्बिट्टरो (६)। एवं छिह अंतोमुहुनेहि ऊणाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि अमंजदसम्मादिष्टि-जकस्तरं होदि।

मिथ्यादृष्टि और अमयतसम्यग्दृष्टि नारिकयोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागरोपम है।। २३।।

जैसे, पहले मिथ्यादिष्ट नारकीका उन्छप्ट अन्तर कहते हैं- मोह कर्मकी अधाईस प्रकानियोंकी सत्तावाला कोई एक निर्यंच अथवा मनुष्य, नीचे सातवी पृथिवीके नार-कियोंमें उत्पन्न हुआ, और छहाँ पर्याप्तियोंसे पर्याप्त होकर (१), विश्वास के (२), विश्वास हार् (३), वेद्कसम्यवस्थको प्राप्त कर आयुके थोड़े अवदाय रहने पर अन्तरको प्राप्त मिथ्यात्यको प्राप्त हुआ (४)। इस प्रकार अन्तर प्राप्त हुआ। चुनः निर्यंच आयुको संघकर (५), विश्वास लेकर (६) निकला। इस प्रकार छह अन्तर्सुहतोंसे कम तेतीस सागरोपस काल मिथ्यात्यका उन्छप्ट अन्तर है।

अब असंयतसम्यग्हिए नारकीका उन्हाए अन्तर कहते हैं- मोह कर्मकी अद्वार्दस कर्ममाहितयोंकी सत्तावाला कोई एक निर्मन् अथवा महाप्य मिष्याहिए जीव निव सातवी पृथिवांके नारकियोंके उनका हुआ, और छहाँ पर्याप्तियोंने पर्यात होकर (१) विश्राम छकर (२) विग्रुत होकर (३) वेदकसम्यक्तको प्रात हुआ (४)। पुन: संह्रिष्ट हो मिष्यात्वको प्रात हाकर (अन्तरको प्रान हुआ (४)। पुन: संह्रिष्ट हो सिष्यात्वको प्रात हाकर अन्तरको प्रान हुआ (अ)। हुस अन्तर्भेहृत विश्राम करके विग्रुत होकर उपशाससम्यक्तको प्रात्न हुआ (५)। इस प्रकार हस गुणस्थानका अन्तर लच्च हुआ। पुन: मिष्यात्वको जाकर नरकोन निकला। इस प्रकार हह अन्तर्भुहृतींसे कम तेतीस सागरोपम काल असंयतसम्यम्यप्टिका उन्हार अन्तर होता है।

१ उत्कर्षेण पुरु वि सप्त-दश-सप्तदश-द्वाविंशति-त्रयाश्चिशत्सगरोपमाणि दश्चोनानि । स. सि. १, ८.

### सासणसम्मादिद्विसम्माभिच्छादिद्वीणमंतरं केवनिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २४ ॥

तं जहा- णिरयगरीए द्विदसासणसम्मादिद्विणो सम्मामिच्छादिद्विणो च सच्ये गुणंतरं गदा । दा वि गुणद्वाणाणि एगसमयमंतरिदाणि । पुणो विदियसमए के वि उत्तसमसम्मादिद्विणो आसाणं गदा, मिच्छादिद्विणो असंजदसम्मादिद्विणो च सम्मा-मिच्छत्तं पडिवण्णा । रुद्धमंतरं दोण्हं गुणद्वाणाणमेगसमओ ।

#### उनकरसेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों ॥ २५ ॥

तं जहा- णिरयगरीए द्विद्वासणसम्मादिष्टिणो सम्मामिच्छादिष्टिणो च सन्त्रे अष्णपुणं गदा । देशिण वि गुणद्वाणाणा अंतरिदाणि। उक्तस्तेण पिन्दोवमस्स असंखेज्जदि-भागमेत्तो देण्हं गुणद्वाणाणमंतरकालो होदि । पुणो तेश्वयमेचकाले विदेकंते अप्पप्पणो कारणीभूदगुणद्वाणहितो देण्हं गुणद्वाणाणं संभेवे जादे लद्धमुक्तस्तंतरं पिन्दोवमस्स असंखेज्जदिमागो ।

सासादनसम्यग्दष्टि और सम्यग्मिथ्यादिष्ट नाराकेयोंका जन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर होता है ॥ २४ ॥

जैसे— नरकगितमें स्थित सासादनसम्यग्रहिए और सम्यग्मिष्याहिए सभी जीव अन्य गुणस्थानको प्राप्त हुए, और दोनों ही गुणस्थान एक समयके ठिए अन्तरको प्राप्त होगये। पुनः द्वितीय समयमें कितने ही उपदामसम्यग्रहिए नारकी जीव सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुए और मिथ्याहिए तथा असंयतसम्यग्रहिए नारकी जीव समयग्रिम्थयाल गुणस्थानको प्राप्त हुए। इस प्रकार दोनों ही गुणस्थानोंका अन्तर एक समयग्रमण ठच्छा होगया।

उक्त दोनों गुणस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर पत्योपमके असंख्यातयें भाग है ॥२५॥
जैसे— नरकपातिमें स्थित सासादनसम्यग्दिए और सम्यग्मिध्यादिए, ये सभी जीव अन्य गुणस्थानको प्राप्त हुए और दोनों ही गुणस्थान अन्तरको प्राप्त होगये। इन दोनों गुणस्थानोंका अन्तरकाल उन्कर्यसे पत्योपमके असंख्यानये भागमात्र होता है। पुत्रः उतना काल व्यतीत होनेपर अपने अपने कारणभूत गुणस्थानोंसे उक्त दोनों गुणस्थानोंके संभव होजानेपर पत्योपमका असंख्यातयां भागप्रमाण उन्कृष्ट अन्तर क्रभ्य होनया।

१ सासादनसम्यन्दष्टिसम्यग्मिष्यादृष्ट्योर्नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः । स. सि. १. ८.

२ उत्कर्षेण पस्योपमासस्येयमागाः । सः सिः १,८.

एगजीवं पहुन्यः जहण्णेण पिछदोवमस्स असंखेन्बदिभागो, अंतोमुहत्तं ॥ २६ ॥

तं जहा— 'जहा उदेसो तहा णिदेसो 'ति गायादो सासणस्स पिरुदेवसस्स असंखेज्जिदिभागो, सम्मामिच्छाइद्विस्स अंतीम्रहुनं जहण्णंतरं होदि । दोण्डं णिदिस्सर्व-एकको णेरहजो अणादियमिच्छादिद्वी उनसमसम्मत्तपाओग्गसादियमिच्छादिद्वी वा सिष्णं करणाणि काद्ण उनसमसम्मत्ते पिरुदेवणा । उनसमसम्मतेण केत्तियं हि कालमिक्किंग आसाणं गंत्ण मिच्छतं नदो अंतरिदो । पलिदोनमस्स असंखेज्जिदिमागमेत्रकालेण उव्वेत्णसंडएहि सम्मत्त-सम्मामिच्छादिद्वीओ सागरीवमपुत्रवादो हेद्वा करिय पुणो तिण्णि करणाणि काद्ण उनसमसम्मत्तं पिडविज्जिय उनसमसम्मत्तद्वाए छानिल्यावसेसाय आसाणं गरो । उद्धमंतरं पलिदोनमस्स असंखेज्जिदमागो । एक्को सम्मामिच्छादिद्वी सिच्छतं सम्मत्तं वा गंत्णांतिमुहुनमंतिय पुणो सम्मामिच्छतं पिडविज्जो । उद्धमंतोष्ठुहुत्वनंतिय पुणो सम्मामिच्छतं पिडविज्जो ।

उक्त दोनों गुणस्थानोंका जधन्य अन्तर एक जीवकी अपेक्षा परयोपमका असंख्यानवां भाग और अन्तर्भहते हैं ॥ २६ ॥

जैसे— जैसा उद्देश होता है, उसी प्रकारका निर्देश होता है, इस न्यायके अजुलार सामावनकाभ्यादिका जधन्य अन्तर पत्योपमका असंख्यातवां भाग, और

सम्योग्मध्याद्देशिका जघन्य अन्तर अन्तर्महर्न है।

अव कमजाः सासादनसम्यग्दिष्टं और सम्यग्मियादिष्टं, इन दोनौं गुणक्कानोके अन्तरका उदाहरण कहते है— एक अनादि मिय्यादिष्टं जारकी जीव अयथा उपशमक्कान स्वयं क्षेत्र मिय्यादिष्टं जीव, तीनों करणें कराके उपशमसम्प्रकृत्वको प्राप्त हुआ और उपशमसम्यक्त प्राप्त हुआ और उपशमसम्यक्त प्राप्त हाथ कि तति हो काल रहकर पुनः सासादन गुणक्षानको जाकर मिय्यावको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तरको प्राप्त होकर पत्योगमके असंक्यावर्षे भागमात्र कालसे उद्धलना- कोडकोंसे सम्यक्त्य और सम्यग्निष्यात्व, इन दोनों करण करते और उपशमसम्यक्त्यको प्राप्त करके उपशमसम्यक्त्यके हुनः तीनों करण अवदोष रह जान पर सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुआ। इस प्रकार पत्योगमके असंस्थात्वको आग प्रमाण अन्तरकाल उपलब्ध होग्या। यक सम्यग्निष्यादिष्टं जीव मिय्यात्वको अथवा सम्यक्त्यको प्राप्त होकर और वहां पर अन्तर्ग्वहर्तको अन्तर होकर अर्थासम्यव्यक्तको प्राप्त होकर और वहां पर अन्तर्ग्वहर्तको अपना सम्यग्निक्यात्वको प्राप्त होकर और सम्यग्निक्यात्वको अपना सम्यक्त्यको प्राप्त होकर और सम्यग्निक्यात्वको प्राप्त होता । इस प्रकार सम्यग्निक्यात्वको स्वाप्त होता ।

१ एकजीवं प्रति जघन्येन पत्योपमासल्येयमागोऽन्तर्मुहूर्तश्च । स. सि. १, ८.

#### उक्करसेण तेत्तीसं सागरोवमाणि देसुसाणि ॥ २७ ॥

तं जधा- एको सादिओ जणादिओ वा मिन्छादिद्दी सत्तमपुद्धीणेरहएसु उव-बण्णो छहि पञ्जत्तपहि पञ्जतपदो (१) विस्तंतो (२) विसुद्धो (३) उनसमसम्मत्तं पिडवण्णो (४) आसाणं गंतूण मिन्छत्तं गदो अंतिरिदा। अवमाणे तिरिक्खाउअं बंधिय विसुद्धो होद्ण उनसमसम्मत्तं पडिवण्णो। उनमसम्मत्तद्वाए एगसमयानसेसाए आसाणं गदो। सद्धमंतरं। तदो मिन्छत्तं गंतूण अंतोमुहुत्तमन्छिय (५) उनिहृदो। एवं पंचिह अंतोमुहुचेहि समयाहिएहि ऊषाणि तेत्तीसं सागरोनमाणि सासणुकस्संतरं होदि।

सम्मामिन्छादिहिस्स उबदे- एक्को तिरिक्खो मणुसे वा अद्वावीससंतकक्षिमजो सचमपुढवीणरहएसु उववण्णो छहि पञ्जनीहि पञ्जनयदो (१) विस्संतो (२) विस्सुदो (३) सम्मामिन्छनं पहिचण्णो (४)। पुणो सम्मनं मिन्छनं वा गंतूण देखणतेचीसाउद्विदिनंतिस्य मिन्छनं गारो (५)। तदो मिन्छनं गंतूण अंतोष्ठहनमन्छिय (६) उबद्विदो । छहि अंतोष्ठहुन्तेहि ऊणाणि तेचीसं सागरोवमाणि सम्मामिन्छन् गर्दा (५) तदो सिन्छनं गंतूण अंतोष्ठहुन्तेहि ऊणाणि तेचीसं सागरोवमाणि सम्मामिन्छन् क्रस्तंतरं होदि ।

सम्यग्मिथ्यादृष्टिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीम सागरोपम काल है ॥२७॥

जैसे- एक सादि अथवा अनादि मिथ्यादृष्टि जीव सानवी पृथिविके नारिक्योंमें उत्पन्न हुआ। छहाँ पर्यक्षियोंसे पर्यात होकर (१) विश्वाम छ (२) विश्वास हो। (३) उपराम-सम्यक्त्यको मात हुआ (४)। पुनः सासादृत गुणस्थानमें जाकर मिथ्यात्यको प्राप्त हो। सम्यक्त्यको प्राप्त हुआ। आपुके अन्तमें नियंच आयुको बांधकर विश्वाह हो। उपरामसम्यक्त्यको प्राप्त हुआ। पुनः उपरामसम्यक्त्यको प्राप्त हुआ। पुनः उपरामसम्यक्त्यको प्राप्त हुआ। पुनः सम्याद्यको जाकर समय अवदेग रहेन पर सासा-दम गुणस्थान प्राप्त हुआ। पुनः मिथ्यात्यको जाकर समयाद्यक्त रांच अन्तमुंहुनौस कम तेतीस सायार्यक्र सालाह सासादृत गुणस्थानका उन्हृष्ट अन्तर है।

अब सम्यग्मिथ्यादिष्का उन्कृष्ट अन्तर कहने हैं – मेहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता रखनेवाला एक तिर्यंच अथवा मनुष्य सातवी १थिवींक नारिक्योंमें उत्पन्न होकर कहीं पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विद्युज हो (३) सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त इबा (४)। पुनः सम्यक्त्यको अथवा मिथ्यात्वको ज्ञाकर देशोत तेतील सागरोपप्रममाण आयुस्थितिको अन्तरप्ति विज्ञास ले सम्यग्नियात्वको प्राप्त होकर अन्तर्मुहुर्त रहकर (६) विक्रहा। इस प्रकृत खुआ (५)। पृक्षान् मिथ्यात्वको प्राप्त होकर अन्तर्मुहुर्त रहकर (६) विक्रहा। इस प्रकृत छुआ (५)। पृक्षान् मिथ्यात्वको प्राप्त होकर अन्तर्मुहुर्त रहकर (६) विक्रहा। इस प्रकृत छुआ (५)। पृक्षान् तेतील सागरोप्रमकाल सम्यग्निथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

पढमादि जाव सत्तमीए पुढवीए णेरहएसु मिन्<mark>डादिट्टि-असंजद-</mark> सम्मादिट्टीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं प**डुच** णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ २८ ॥

कुदो १ भिच्छादिष्टि-असंजदसम्मादिद्विविरहिदसत्तमपुढवीभरहयाणं स**व्यका**ल-मणुबर्लभा ।

एगजीवं पहुच्च जहणोण अंतोमुहुत्तं ॥ २९ ॥

कुदो ? मिच्छादिद्दी असंजदसम्मादिद्दी अण्णगुणं णेद्ण सन्वजहण्णेण अंतो-सुहुनकालेण पुणो तं चेत्र गुणं पडिवज्जाविदे अंतोसुहुनमेन्नंतरुवरुंमा ।

उक्कस्तेण सागरोवमं तिण्णि सत्त दस सत्तारस वावीस तेतीसं सागरोवमाणि देसुणाणि ॥ ३०॥

एत्य तिष्णि-आदीमु सागरीवममहो पादेक्कं संबंधणिज्जो । 'जहा उद्देसी तहा णिदेमो 'त्ति णायादो पटमीए पुटबीए देखणमेगं सागरीवमं, विदियाए देखणसिण्यि सागरीवमाणि, तदियाए देखणसत्तामाणे, चउत्थीए देखणदससागरीवमाणि,

प्रथम पृथिवींने लेकर सातवीं पृथिवी तकके नारकियोंने मिथ्यादाष्ट्रे और असं-यतमम्यग्दार्थ जीवोंका अन्तर कितने काल है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा कोई अन्तर नहीं है. नियन्तर है ॥ २८ ॥

क्योंकि, मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टियाँसे रहित**्रे सानों पृथिवियाँमें नार-**कियोका सर्वकाल अभाव है।

उक्त दोनों गुणस्थानोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्भ्रहर्त है।।२९॥ क्योंकि, मिध्यादिए और असंयतसम्यग्दिए, इन दोनोंको ही अन्य गुणस्थानमें ले जाकर सर्वजयन्य अन्तर्ग्रहर्त कालसे पुनः उसी गुणस्थानमें पहुंचाने पर अन्तर्गुहर्त मात्र कालका अन्तर पाया जाता है।

उक्त दोनों गुणस्थानोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर देशोन एक, तीन, सात. टडा. सचरह. बार्डम और तेतीस सागरोपम काल है ॥ २०॥

यहां पर तीन आदि संख्याओं में सागरोपम शब्द प्रत्येक पर सम्बन्धित करना चाहिए। जैसा उद्देश होता है, वैसा निर्देश होता है, इस न्यायसे प्रथम पृथिवीमें देशोन एक सागरोपम, द्वितीय पृथिवीमें देशोन तीन सागरोपम, तीसरी पृथिवीमें देशोन सात सागरोपम, बोथीमें देशोन दश सागरोपम, पाचवीमें देशोन सत्तरह सागरोपम, ख्रुटीमें

१ उत्कर्षेण एक-त्रि-सन्त-दश-सन्तदश-दाविधति-त्रविक्षत्रत्यागरीपमाणि देशोनानि । स. सि. १, ८.

पंचारिक देश्याससारस्तामारोवमाणि, छड्डीए देश्यावादीससागरोवमाणि, सत्तमीए देश्याकेंग्रीससागरोवमाणि सि वत्तवं । णविर दोण्टं पि गुणहाणाणं सत्तमाण् पुढवीए देश्यापंचार्षां छजीताहुन्तमेषे । तं च णिरओवे परुविद्वित्तिदि णेह परुविज्जदे । सेसपुढवीसु
सिच्छादिह्द्रीणं सग-समाजाउद्विदीओ चहुहि अतीहहुन्तेहि उजाओ । के ते चत्तारि अतीहुन्ता है छ पज्जतीओ समाणणे एक्को, विस्तमणे विदिओ, विसोहिआऊरणे तदिओ,
अवसाणे मिच्छतं गदिस्स चउरओ अतीहहुन्ते । असंतदसम्मादिद्वीणं सेसपुढवीसु सगसगजाउद्विदीओ पंचारि अतीहहुन्तेहि उजाओं अंतरं हेहि । तं जवान एक्को तिरिक्त्वो
मणुस्सो वा अद्वानीससंतक्तमेजो पदमादि जाव छहि पुज्जतिह सण्डजत्यदो (१) विस्ततो (२) विस्तुदो (३) मन्मतं पडिवण्णो (४) सावणं मेतुणुच्यादिशो एवं पंचाहि अतीहहुन्तेहि उजाओं सग-सगदिदीओ सन्ममुक्तसंतरं होदि ।

हैशील बार्रस सागरोपम और सातवीमें इंद्रोल तेतीस सागरोपम अन्तर कहना चाहिए। विशेष बात यह है कि प्रथम और चतुर्य, इन दोनों गुणस्थानेका सातवी पृथिवीमें हैशीक्का प्रमाण छह अन्तर्युहतेमात्र है। यह नारकियोंके आग्न वर्णनमे कह आय है, इसिक्य वहां नहीं कहते हैं। येग अर्थात प्रथमसे लगाकर छठी पृथिवीतककी छह पृथिवीतकिया है। वात्र अन्तर्युहनोंसे कम अपनी अपनी आपी आमुस्थिति प्रमाण है।

र्शका--वे चार अन्तर्मुद्धर्त कीनसे हैं?

समाधान—छडों पर्वाप्तियोंके सम्यक् निष्पन्न करनेमें एक. विधाममें दृसरा, विद्युविको आपूरण करनेमें तीसरा, और आयुके अन्तमें मिध्यात्यको प्राप्त होनेका वीधा अन्तर्मुद्वर्ष है।

असंयतसम्बन्धियोंका रोज पृथिवियोंमें पांच अन्तर्मुहर्तोंन कम अपनी अपनी कायुस्थिति प्रमाण अन्तर होता है। वह इस प्रकार है— मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई पक तिर्चेच अथवा मजुष्य प्रथम प्रथिवींस लक्षर छठी पृथिवी तक कही की उत्तर हुआ, और छटों पर्यासियोंसे पर्यात हो। (१) विश्वास ले (२) विश्वास है (१) प्रयास ले (२) विश्वास है (१) स्वर्णक्ष माम्य ले (२) विश्वास है (१) स्वर्णक्ष माम्य स्वर्णक्ष माम्य हुआ (१)। पुनः सांवर्णक्ष माम्य हुआ (१)। पुनः सासावन गुणस्थानमें जाकर निकला। इस प्रकार पांच अन्तर्मुहर्नोंस कम अपनी अपनी पृथिवींकी स्थिति वहांके असंयतसम्बग्धप्रेयोंका उत्तर्ष्ट अन्तर होता है।

१ मतिषु ' कणावे ' इति पाठः ।

सासणसम्मादिष्टि-सम्मामिच्छादिद्वीणमंतरं केवितरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २१ ॥

एदस्स अत्थो सुगमो ।

उक्करसेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ३२ ॥

जधा णिरओघम्हि पलिदौवमस्स असंखेज्जदिमागपरूपणा कदा, तहा एत्थ वि कादव्या।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पिलंदीवमस्स असंखेज्जदिभागी, अंतोमुहृतं ॥ ३३ ॥

एदं पि सत्तं सगम चेय, णिरओधिम्ह परूविदत्तादो।

उक्कस्सेण सागरोवमं तिाण्णि सत्त दस सत्तारस वावीस तेत्तीसं सागरोवमाणि देसुणाणि ॥ ३४ ॥

एदस्स मुत्तस्य अन्थे भण्णमाणे- सत्तमपुढवीसासणसम्मादिहि-सम्मामिच्छा-

उक्त सातों ही पृथिवियोंके सासादनसम्यग्दिष्ट और सम्यग्मिध्यादिष्ट नारकि-योंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जयन्यसे एक समय है ॥ ३१ ॥

इस सुत्रका अर्थ सुगम है।

उक्त प्रथिवियोंमें ही उक्त गुणस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमके असंख्यातर्वे भाग है ॥ ३२ ॥

जिस प्रकार नारिकयोंके ओघ अन्तरवर्णनमें पब्योपमके असंख्यातवें भागकी। प्रकृतणा की है, उसी प्रकार यहां पर भी करना चाहिए।

उक्त गुणस्थानोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमग्रः पल्योपमका असंख्यातवां भाग और अन्तर्ग्रहुर्त है ॥ ३३ ॥

यह सूत्र भी सरल ही है, क्योंकि, नारकियोंके ओघ अन्तरवर्ण**नमें प्ररूपित** किया जा चुका है।

सातों ही पूर्विवियोंमें उक्त दोनों गुणस्थानोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर क्रमदाः देशोन एक, तीन, सात, दश्च, सचरह, बाईस और तेतीस सागरोपम है ॥ २५ ॥ इस सबका अर्थ कहने पर- सातवाँ प्रवियोक सासादन सम्यन्तिष्ट और सम्य दिद्वीणं णिरञोचुक्कस्तमंगो, सत्तमपुद्रिवं चेवमस्सिद्ण तत्थेदेसिमुक्कस्सपरूवणादो । पदमादिछपुद्रश्रीसासणाणमुक्कस्ते भण्णमाणे एक्को तिरिक्खों मणुस्सा वा पदमादिछसु पुद्रविसु उववण्णो । छिद्द पञ्जत्तीिह पञ्जत्तयदो (१) विस्सतो (२) विसुद्धो (३) उवसमसम्मत्ते पडिवञ्जिञ्ण आसाणं गदो (४) मिन्छत्तं गत्गुणंतरिदो। सग-सगुक्कस्स-द्विदीजो अन्छिय अवसाणे उवसमसम्मत्तं पडिवण्णो उवसमसम्मत्तद्वाए एगसमयाव-सेसाए सात्रणं गत्णुच्वद्विदो । एवं समयाहियचदुहि अंतोमुहुत्तेहि उज्णाओ सग-सगुक्कस्मिद्दिदीओ साराणाणुक्कस्संतरं होदि ।

एदे(सं सम्माभिचछादिई)णं उच्चंदं - एक्को अड्डाबीससंतक्तिम्मओ अप्पिदणेर-इप्सु उववण्णो छहि पञ्जभीहि पञ्जसयदो (१) विस्मंतो (२) विसुदो (३) सम्मा-भिच्छतं पहिवण्णो (४) भिच्छमं सम्मानं वा गंतुगंतिरहो । सगद्विदमच्छिय सम्मा-भिच्छतं पहिवण्णो (५)। लद्धमंतरं । भिच्छनं सम्मानं वा गंतुण उच्चद्विदो (६)। छहि

रिमध्यादृष्टि नारिकर्येका उन्कृष्ट अन्तर नारकसामान्यके उन्कृष्ट अन्तरके समान है, अयोकि, अध्यवर्णनमें सात्रवीं पृथिवीका आध्य अकर ही इन दोनों गुणस्थानों की उन्कृष्ट अन्तर-प्रकृषणा की गई है। प्रधमादि छह पृथिवियों सासादन सम्यन्दृष्टि विशिक्षा उन्कृष्ट अन्तर-प्रकृषणा की गई है। प्रधमादि छह पृथिवियों उन्यक्ष हुआ। इन्हर् पर्याप्ति स्त्राप्ति हो। १२ विश्वाम ले (२) विश्वाद हो। १३ उपशासमध्यक्त्वको प्राप्त होकर सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुआ। ७६ (३) विश्वाद हो। १३ उपशासमध्यक्त्वको प्राप्त हुआ। स्त्राप्ति हुआ। १४ विश्वास हो। सिम्प्रयान्यको क्षाक्र अन्तरको प्राप्त होत्रया। पुतः अपनी अपनी पृथिवियोको उन्कृष्ट स्थिति प्रमाण रहकर आयुके अन्तमे उपशाससम्यक्त्यको प्राप्त हुआ। उपशाससम्यक्त्यको स्त्राप्ति स्त्राप्ति अपनी अपनी पृथिवीको उन्कृष्ट स्थिति उस उप पृथिवीके सासादनसम्यन्दिष्टियोंका उन्कृष्ट अन्तर होता है।

अब इन्ही पृथिवियों के सम्यान्मध्याद्दांध्र नारिकयोंका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं-मोहकर्मकी अद्वारंत्त महतियोंकी सत्ता रखनेवाला कोई एक तियेंच अथवा मनुष्य विव-श्वित पृथिविके नारिकयोंमें उत्पन्न हुआ। छहां पर्यात्तियोंसे पर्यात्त हों (१) विश्राम छ (२) विग्रुक हो (३) सम्यान्मध्यात्वको माप्त हुआ (४)। पुनः मिष्यात्वको अथवा सम्यान्वको जाकर अन्तरको माप्त हुआ, और जिल गुणस्थातको गया उत्तमें अपनी आयुस्थितिममाण रहकर सम्यान्मध्यात्वको माप्त हुआ (५)। इस प्रकार अन्तरकाल माम होगया। पुनः मिष्यात्वको अथवा सम्यान्वको माप्त होकर निकला (६)। इन छन्नो अतेतमुहुचेहि ऊणाओ सम-सगुक्कस्सिट्टिरीओ सम्मामिच्छनुक्कस्मतरं होदि। सन्द-गृदीहितो सम्मामिच्छादिट्टिणिस्सरणकमो बुच्चदे। तं जहा— जो जीवो सम्मादिद्दी होद्ण आउअं बंधिय सम्मामिच्छत्तं पडियज्जिद, तो सम्मत्तेणय णिप्किद्दि । अह मिच्छादिद्दी होद्ण आउअं बंधिय जो सम्मामिच्छत्तं पडियज्जिद, सो मिच्छत्तेणेव णिप्किद्दि । क्यमेदं णव्यदे ? आहत्त्यपरंपरागद्यदेसादां।

तिरिनखगदीए तिरिनेखेसु मिन्छादिट्टीणमंतरं केवचिरं कालादी होदि, णाणाजीवं पडुन्च णात्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३५॥

सुगममेदं सुत्तं ।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहत्तं ॥ ३६ ॥

कुदो ? तिरिक्समिच्छादिद्विमण्णगुणं णेद्ण सञ्ज्ञहष्णोण कालेण पुणो तस्सेव गुणस्स तिम्म ढोइदे अंतोष्ठहुचंतरुबलंभा ।

अन्तर्गृहृतोंसे कम अपनी अपनी पृथिवीकी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण नारकी सम्यग्मिथ्या-हृष्टियोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

अब सर्व गतियोंसे सम्यम्मिध्यादिष्टियोंके निकलनेका क्रम कहते हैं। वह इस प्रकार है- जो जीव सम्यग्दिए होकर और आयुको बांधकर सम्यम्मिध्यान्यको प्राप्त होता है, वह सम्यक्त्यके साथ ही उस गतिसे निकलता है। अथवा जो मिध्यादिए होकर और आयुको बांधकर सम्यम्मिध्यान्यको प्राप्त होता है, वह मिध्यात्यके साथ ही निकलता है।

श्रीका-यह कैसे जाना जाता है?

समाधान-अाचार्यपरम्परागत उपदेशमे जाना जाता है।

तिर्यंच गतिमें, तिर्यंचोंमें मिथ्यादिष्ट जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३५ ॥

यह सूत्र सुगम है।

तिथैच मिथ्यादृष्टि जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्श्वहर्त है ॥ ३६ ॥

क्योंकि, निर्यंच मिथ्यादिए जीवको अन्य गुणस्थानमें ले जाकर सर्वज्ञघन्य कालसे पुनः उसी गुणस्थानमे लौटा ले जानपर अन्तर्मुइतैप्रमाण अन्तर प्राप्त होता है।

सन्मं वा सिच्ड वा पडिवडिय मगदे णियमण ॥ सम्मत्तमिच्छपरिणामेसु जिहें आउग पुरा बद्धं ।
 तिहें सरण सरणतसम्बन्धादो वि य ण मिससिम्म ॥ गो. जी २३, २४.

२ तिर्यमातौ तिरक्षां मिथ्यादृष्टेर्नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । स सि १, ८.

३ एकजीव प्रति जपन्येनान्तर्मुहूर्तः । स. सि. १, ८.

### उक्कस्सेण तिष्णि पलिदोवमाणि देसूणाणि ॥ ३७ ॥

णिदरिसणं- एको तिरिक्सो मणुस्सो वा अद्वावीससंतकस्मिओ तिपलिदोवमाउ-द्विदिएस कुक्कुड-मक्कडादिएस उनवण्णो, वे मास गब्भे अन्छिद्ण णिक्संतो ।

एत्व वे उवदेसा । तं जहा- तिरिक्खेसु वेमाम-सुड्वपुधनस्सुवरि सम्मनं संजमासंजमं च जीवो पडिवज्जिदि । मणुतेसु गन्भादिशहुवस्सेसु अंतेसुड्वन्यसिष्ट्यु सम्मनं संजमं संजमानंजमं च पडिवज्जिदि ति । एसा दिक्खणपडिवनी । दिक्खणं उज्जुवं आहरियपरंपरागदिमिदि एवट्टो । तिरिक्खेसु तिष्णिपक्ख-तिष्णिदिवस-अंतोसुड्वन-स्सुविर सम्मनं संजमानंजमं च पडिवज्जिदि । मणुतेसु अहवस्साणसुविर सम्मनं संजमं संजमानंजमं च पडिवज्जिदि । । एसा उत्तरपडिवनी । उत्तरमणुज्जुवं आहरियपरंपराए णागदिमिदि एयट्टो ।

पुणो मुहृत्तपुधत्तेण विसुदो वेदगसम्मत्तं पडिवण्णो । अवसाणे आउअं वंधिय मिच्छत्तं गदो । पुणो सम्मत्तं पडिवजिजय कालं काद्ण सोहम्मीसाणदेवेसु उत्रवण्णो । आदिष्ठेडि मुहुत्तपुधत्तव्यहिय-वेमासेहि अवसाणे उवलद्ध-वेअंतोमुहुत्तेहि य ऊणाणि तिण्णि

तिर्येच मिथ्यादृष्टि जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पुरुपोपम है ॥ ३७ ॥

इसका उदाहरण- मोहकर्मकी अष्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक नियंच अथवा मनुष्य तीन पत्योपमकी आयुम्थितिवाले कुक्कुट-मर्कट आहिमें उत्पन्न हुआ और वो मत्त्व गर्भेमें रहकर निकला।

स्स विषयमें दो उपदेश है। ये इस प्रकार है— निर्यचं में उत्पन्न हुआ जीव, हो माल और मुद्दर्त-पृथमस्त्रमें उपर सम्यक्ष्य और संयमासंयमको प्राप्त करता है। मनुष्यों में गर्भकालंस प्रारंभकर, अन्तर्यहुर्तसे अधिक आठ वर्षोके व्यतान है। जात स्वस्त्रमें स्वया और संयमासंयमको प्राप्त होता है। यह दक्षिण प्रतिपत्ति है। दक्षिण, ऋतु और आचार्यपर्परागत, यं तीनों शब्द एकार्थक हैं। तियंचों में उत्पन्न हुआ जीव विषय स्वयासंयमको प्राप्त होता है। मनुष्यों उत्पन्न हुआ जीव आठ वर्षोके ऊपर सम्यक्ष्य और संयमासंयमको प्राप्त संयमको प्राप्त होता है। यह उत्तर प्रतिपत्ति है। उत्तर, अनुजु और आचार्यपरम्परासे अनागत, ये तीनों एकार्यवाची हैं।

पुनः मुद्दर्गश्यक्त्वसे विशुद्ध होकर वेदकसम्पक्त्यको प्राप्त हुआ। पश्चात् अपनी आयुक्ते अन्तमे आयुक्ते यांधकर मिध्यात्वको प्राप्त हुआ। पुनः सम्पक्त्वको प्राप्त हो, काल करके सौधमे पदान द्वामें उत्पन्न हुआ। हत्त प्रकार आदिक मुद्दतेपृथक्त्वसे अधिक हो मासांसे और आयुक्ते अवसानमें उपलब्ध दो अन्तर्मद्वातांसे कम तीन

१ उत्कर्षण त्रीणि पल्योपमानि देशोनानि । स. सि. १, ८.

पलिदोवमाणि मिच्छत्तकस्तंतरं होदि ।

सासणसम्मादिद्विपहुडि जाव संजदासंजदा ति ओवं' ॥ ३८॥

कुदो ? ओघचदुगुणहाणणाणेगजीव-जहण्युककस्तंतरकालेहिंतो तिरिक्खगदिचहु-गुणहाणणाणेगजीव-जहण्युक्कस्तंतरकालाणं भेदामावा । तं जहा- सासणसम्मादिष्टीणं णाणाजीवं पडुच्च जहण्येण एगसमओ, उक्कस्तेण पलिदोवमस्त असंखेजजीदमागो ।

एत्य अंतरमाहप्पजाणावणहुमप्पाबहुमं उबहे- सन्वत्योवा सासणसम्मादिहि-रासी । तस्सेव कालो णाणाजीवगदो असंखेजगुणो । तस्सेव अंतरमसंखेजगुणं । एदमप्पा-बहुगं ओघादिसन्त्रमन्गणासु सासणाणं पर्जजिदन्वं ।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण पिलदोवसस्स असंखेजजिदसागो । एदस्स कालस्स साहणउवएसा उचदे। तं जहा तसेसु अन्छिद्ण जेण सम्मत्तत्तसमा-मिच्छत्ताणि उच्वेल्लिदाणि सो सागरोवमपुध्येषण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तद्विदंसंत-क्रम्मेण उवसमसम्मत्तं पडिवज्जदि। एदम्हादो उनिरामासु द्विदीसु जिद सम्मत्तं गेण्हदि, तो णिच्छण्ण वेदगसम्मत्तमेव गेण्हदि । अध एईदिएसु जेण सम्मत्त-पच्योपमकाल मिच्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

तिर्येचोंमें सासादनसम्पर्न्दृष्टिसे लेकर संयतासंयत गुणस्थान तकका अन्तर ओघके समान है ॥ ३८॥

क्योंकि, ओघके इन चार गुणस्थानोंसम्बन्धी नाना और एक जीवके जयन्य और उत्कृष्ट अन्तरकालोंसे तिर्यचगतिसम्बन्धी इन्हीं चार गुणस्थानोंसम्बन्धी नाना और एक जीवके जयन्य और उन्कृष्ट अन्तरकालोंका कोई भेद नहीं है। वह इस प्रकार है- सासा-दनसम्बन्धिट जीवोंका अन्तर नाना जीवोंकी अपक्षा जयन्यसे एक समय और उन्कर्षसे पन्नोपप्रका अनंस्थातवां भाग है।

यहांपर अन्तरके माहाल्यको बतलानेके लिए अस्पबहुत्व कहते हैं- सासादन-सम्प्रविद्यारि। सबसे कम है। नानाजीवगत उत्तीका काल असंस्थातगुणा है। और उत्तीका अन्तर, कालसे असंस्थातगुणा है। यह अस्पबहुत्व ओघादि सभी मार्गणाओंमें सासादनसम्प्रविद्योंका कहना चाहिए।

सासादनसम्यग्दिए जीवोंका अन्तर एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे पत्योपमका असंख्यातवां भाग है। इस कालके साधक उपदेशको कहते हैं। वह इस प्रकार है– अस जीवोंमें रहकर जिसने सम्यक्त्य और सम्यग्निम्प्यात्व, इन हो प्रकृतियोंका उद्वेलन किया है, वह जीव सम्यक्त्य और सम्यग्निम्प्यात्वक स्थितिके सन्वक्षप्रकार के स्वाद्यक्त्य के प्रकार के स्वाद्यक्त्य के प्राप्त होता है। यदि इससे अप्रकार कियाति रहनेपर सम्यक्त्यको प्रकार करते कियाति के सम्यक्त्य और सम्यग्निम्प्रात्वको इरोज करके जिसने सम्यक्त्य और सम्यग्निम्प्रात्वको इरोज करके जिसने सम्यक्त्य और सम्यग्निम्प्रात्वको इरोलमा

१ सासादनसम्बन्दष्टचादीनां चतुर्णां सामान्योक्तमन्त्राम् । सः सिः १, ८.

सम्मामिन्छचाणि उज्बेल्जिदाणि, सो पिलेदोबमस्स असंखेन्जिदिमागेणूणसागरो-वनमेचे सम्मच-सम्मामिन्छचाणं द्विदिमंतकम्मे सेसे तसेसुवविजय उवसमसम्मचं पिडेबज्जिदि । एदाहि द्विदीहि ऊणसेमकम्मद्विदिउज्वेल्लणकालो जेण पिलेदोबमस्स असंखेजिदिभागो तेण सासणेगाजीवजहर्णातरं पि पिलेदोबमस्स असंखेज्जिदभागमेचं होदि। उक्कस्सण अद्योगगलपरियद्वं देवणं। णवरि विसेसो एत्य अस्यि तं मणिस्सामो-

एको तिरिक्खों अणादियमिच्छादिद्दी तिण्णि करणाणि करिय सम्मनं पडिवण्णपदमसमए संसारमणंत छिदिय पोग्गलपियहुई काऊण उवसमसम्मनं पडिवण्णों आसाणें गदो मिच्छनं गैतुर्णतिय (१) अद्वयोग्गलपियहुं पिभिमय दुचिरमें भवे पंचिदियतिरिक्खेसु उवविज्ञाव मणुसेसु आगुअं वेधिय तिरिष्णे करणाणि करिय उवसमसम्मनं पडिवण्णों । उवसमसम्मनं पडिवण्णों । उवसमसम्मन्ता आसाणां गदो । उवसमसम्मन्ता आसाणां गदो । उद्यमसम्मन्ता आसाणां गदो । उद्यमसम्मन्ता आसाणां गदो । सच्चमंतरं । आविलयाण असंखेज्जदिभागमन्तासाण्यहमच्छिय मदो मणुसो जादो । सच मासे गन्ने अच्छिद्धणं पावस्ता । सच वस्माणे अतेप्रहुत्वनकियपंचमासं च गमेदृण (२) वेदगसम्मनं पडिवण्णों (३) अणंताणुवंधी विमंजह्वय (४) दंसणसोहणीयं खविय (५) अप्पमत्ते (६) पमत्ते (७) पुणो अप्यमत्ते (८) पुणो अपुव्यदिछिहं अंतोपुहृत्तेहि की है, वह पत्थोपमके असंख्यातवं भागसे सम्यक्त्य और सम्यम्पिय्यात्वका स्थितसन्त्र अवशेष रहनेपर वस जीवोंमं उत्पन्न होकर उपशाससम्बन्धकाम । अपिता है। इन स्थितिसन्त अवशेष रहनेपर वस जीवोंमं उत्पन्न होकर उपशाससम्बन्धकाम । अपिता हो। इन स्थितिसन्त गुणस्थानका पक्षजीवसन्त्र जीवसन्त्र आगाया हो होना है। स्थितका अपाया की स्वाप्त । विभिन्न स्मापक अपाया हो होना है। स्थितका अपाया हो होना है।

सासावन गुणस्थानका एक जीवसम्बन्धी उन्हुन् अन्तर देशोन अर्धपुद्रव-परिवर्तनप्रमाण है। पर यहां जो विशेष यात है, उसे कहने हैं— अनादि प्रिध्या-हारि एक तिर्पेष तीनों करणोंको करके सम्यक्ष्यको प्राप्त होनेके प्रथम समयसे अनन्त संसारको छेदकर और अर्धपुद्रव्यियर्तनप्रमाण करके उपशाससम्बन्धकर अन्तर को प्राप्त होकर होर अर्धपुद्रव्यियर्तनप्रमाण करके डिक्स्स भवमें एंके निद्रय तिर्पेचोंमें उत्पन्न होकर और मनुष्योंमें आयुक्त बांधकर, तीनों करणोंको करके उप शाससम्बन्धको प्राप्त होका । युनः उपशासम्बन्धक कालमें मनुष्यातिके योग्य आव-छोंके अर्सक्यात्वे भागामा कालके अवशेष रहनपर सासादन गुणस्थातको मान्य हुन्न । इस प्रकारसं उक्त अन्तर लब्ध हो गया । आवलींक असंख्यात्वे भागमात्र हुन्न । इस प्रकारसं उक्त अन्तर लब्ध हो गया । आवलींक असंख्यात्वे भागमात्र काल सासा-नम् गुणस्थानमें रहकर मरा और मनुष्य होगया । यहांपर सात मास गर्भमें रहकर विकला तथा सात वर्ष और अन्तर्गुह्नसे अधिक पांच मास विताकर (२) वेदक्त सम्बन्धको प्राप्त हुआ (३) पुनः अनन्तरावृत्यकायका विस्थोजन करके (४) दर्शन-मोहनीयका क्षयकर (५) अप्रमत्त (६) प्रमत्त (७) पुनः अप्रमत्त (८) हो, पुनः सम्माभिच्छादिहिस्स णाणाजीवं पड्ड जहण्णेण एयसमञ्जो, उन्कस्सेण पिट-दोवमस्स असंखेज्जीदमागा । एत्थ दव्य-कालंतरअप्पावहुगस्स सासणभंगो । एगजीवं पड्डच्च जहण्णेण अंतोमुहुनं, उक्तस्तेण अद्योग्माठपरियट्टं देयुणं । णविर एत्थ विसेसो उच्चदे- एक्को तिरिक्खो अणादियमिच्छादिट्टी तिष्णि करणाणि काऊण सम्मानं पिड-वण्णपदमसम् अद्योग्माठपरियट्टमेनं संसारं काऊण पदमसम्मनं पिडवण्णो सम्मा-मिच्छनं गटो (१) मिच्छनं गंतुण (२) अद्योग्माठपरियट्टं परियद्विदण द्चरिमभ्रवे

करणादि छह गुणस्थानांसम्बन्धः छह अन्तर्मुहर्तीसे (१४) निर्वाणको प्राप्त हुआ। इस प्रकार चौत्रह अन्तर्मुहर्तीसं तथा आवलीके असंस्थातवें भागसे अधिक आठ वर्षोसे कम अर्थपृद्ररूपरिवर्तन सासादन सम्यन्दिष् गुणस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है।

अब यहांपर उपगुक्त होनेवाला अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है- सासाइन गुणस्थानको प्राप्त होनेके द्वितीय सामयमें यदि वह जीव मरता है तो नियमसे देवगतिमें उरुष होता है। इस प्रकार आवलींके अमंस्थानवे भागप्रमाण काल देवगतिमें उरुष होनेके योग्य होता है। उसके उपर मनुष्यातिक योग्य काल आवलींक असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसी प्रकारस आगे आगे संबी पंचेत्रिय तिर्यंच, असंबी पंचेत्रिय तिर्यंच, चतुरित्रिय, बीट्यि, ब्रीटिय और एकेरियमें उरुष होने योग्य होता है। यह नियम सर्वंच सासाइन गुणस्थानको प्राप्त होनेवालींका जानना चाहिए।

सम्यामण्यादि गुणस्थानका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उन्कर्षसे परुयोगमके असंस्थातवें भागप्रमाण अंतर है। यहां पर द्रव्य, काल और अन्तर सम्बन्धी अत्यवहुन्य सासादनगुणस्थानके समान है। इसी गुणस्थानका अन्तर एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्गद्भद्वतें और उन्कर्षसे देशोन अधेपुद्धल्यिदर्शन काल है। केवल यहां अधेपुद्धल्यात् है जिस करते हैं- अनादि मिध्यादिक तियंच तियान के स्वाचे करते हैं- अनादि मिध्यादिक तियंच तियान सिध्यादिक करके प्रयोग्धादिक प्रयोग्धादिक करके प्रयोग्धादिक स्वाच्यादिक स्वाच्यादिक

पंचिदियतिरिक्षेषु उववज्जिय मणुसाउअं वंधिय अवसाणे उवसमसम्मचं पहिवज्जिय सम्मामिन्छचं गदो (३)। लद्धमंतरं। तदो मिन्छचं गदो (४) मणुसेषुववष्णो। उवरि सासणमंगो। एवं सत्तारसर्अतोष्ठहुत्तव्यहिय-अहवस्सेहि उग्गमद्वपोग्गलपरियद्वं सम्मा-मिन्छचुक्कस्तंतरं होदि।

असंजदसम्मादिद्विस्स णाणाजीवं पहुच्च णिय अंतरं, एमजीवं पहुच्च जहष्णेण अंतोमुहुनं, उक्करसेण अद्वर्षागालपियदं देम्रणं । णविर विसेसो उच्चदे- एक्को अणादियमिच्छादिद्वी तिष्णि करणाणि काऊण पदमसम्मनं पढिवण्णो (१) उवसम-सम्मन्तद्वाए छाविल्यावसेसाए आसाणं गंत्णतिरो । अद्वर्षागालपियदं परियद्विद्ण दुचिसमवे पंचिदियतिरिक्सेस उववण्णो । मणुसेस वासपुधनाउअं विधय उवसमसम्मनं पिडवण्णो । तदो आविल्याए असंख्ञादिभागमेनाए वा एवं गंत्ण समऊणछाविल्य-मेनाए वा उवसमसम्मनद्वाए सेसाए आसाणं गंत्ण मणुनगदियाओग्याम्हि सदो मणुसो जादो (२)। उविर सामणभगो । एवं पण्णासेहि अंतोमुहुनेहि अन्महियअहु-वस्सेहि ऊणमद्वर्पागालपियदं सम्मनुककस्तरं होदि ।

उत्तम्ब होकर मनुष्य आयुको बांधकर अन्तमें उपरामसभ्यक्त्वको प्राप्त होकर सम्य-मिम्प्यात्वको गया (३)।इस प्रकार अन्तर प्राप्त हुआ। पुनः मिष्यात्वको गया (४) और मरकर मनुष्योमें उत्पन्न हुआ। इसके पश्चातका कथन सासावनसभ्यादृष्टिके समान ही है। इस प्रकार सत्तरह अन्तर्मुहतोंस अधिक आठ वर्षोस कम अर्धपुद्रलपरिवर्तनकाल सम्यग्निम्प्यात्वका उन्हुए अन्तर होता है।

असंयतसः धग्दिष्टिका नाना जीवांकी अपेक्षा अन्तर नहीं है: एक जीवकी अपेक्षा ज्ञावन्यसे अन्तर्मुद्धर्त और उत्कर्षसे देशोन अधेपुद्रलपरिवर्तन प्रमाण अन्तरकाल है। केवल जो विरोपता है वह कही जाती हैं एक अनार्दिमिध्यादि जीव तीनों ही करणोंको करके प्रयमेणशासस्यपन्तको प्राप्त हुआ (१) और उपशासस्यपन्तको प्राप्त हुआ (१) और उपशासस्यपन्तको प्राप्त होत्राच आवित्यो अवर्थेषु रह जाने पर सासादन गुणस्थानको जाकर अन्तरको प्राप्त होत्रच सा प्रमाप्त अधेपुत्रलपरिवर्तन काल परिवर्तित होकर विवर्षा भवमें पंचित्रय तिर्वचोंमें उत्पन्न हुआ। पुनः मुल्योंमें वर्षपृथक्त्यको आयुक्तो बांधकर उपशासस्यपन्त्यको प्राप्त हुआ। पीछे आवलींके असंस्थातवे भागमात्र कालके, अथवा यहांसे लगाकर एक समय कम छह आवली कालप्रमाण तक, उपशासस्यपन्त्यक कालमें अवशेष रह जानेपर सासा-वन गुणस्थानको जाकर मुल्यातिक योग्य कालमें मरा और मुख्य हुआ (२)। इसके उत्पर्तानको जाकर मनुष्यातिक योग्य कालमें मरा और मुख्य हुआ (२)। इसके उत्पर्तानको जाकर मनुष्यातिक योग्य कालमें मरा और मनुष्य हुआ (२)। इसके उत्पर्तानको जाकर मनुष्यातिक योग्य कालमें मरा और मनुष्य हुआ (२)। इसके उत्पर्तानको जाकर मनुष्यातिक योग्य कालमें मरा और मनुष्य हुआ (२)। इसके उत्पर्तानको जाकर मनुष्यातिक योग्य कालमें मरा और मनुष्य हुआ (२)। इसके अर्थ सामान कथन जानना चाहिए। इस प्रकार उत्पर्द अन्तर होता है।

संजदासंजदाणं णाणाजीवं पहुच्च णित्य अतरं, एगजीवं पहुच्च जहुण्णेण अंतोमुद्दुणं, उक्कस्तेण अद्धूपोगंगलपरियद्वं देवूणं । एत्य विसेसो उच्चदे— एक्को अणादियमिच्छाविद्वी अद्धूपोगंगलपरियद्वस्सादिसमए उनसमसम्मणं संजमासंजमं च जुगवं पहिबण्णो (१) छानिष्ठपावसेसाए उनसमसम्मण्याए आसाणं गंतूणंतिरहो मिच्छणं गदो ।
अद्धूपोगंगलपरियद्वं परिभीय दुचिरमे भेवं पीचिद्यितिरिक्चेस उप्यज्जिय उनसमसम्मणं संजमासंजमं च जुगवं पिडिवण्णो (२) । लद्धमंतरं । तदो मिच्छणं गदो (३) आउअं वंधिय (४) विस्सामिय (५) कालं गदो मणुसेसु उनवण्णो । उनिर सासाण्यंसो । एवमद्वारसमंतीसुद्दुच्वन्मदिय-अद्वरमाद्वार जुण्यसंग्यलपरियद्वं सजदासंजदुक्कस्संतरं होदि । तिरिक्षेसु संजमान्यनम्मद्वणादो पुच्चमं मिच्छादिद्वं मणुलाउअं किण्ण वंधा-विदो ? ण. बद्धमणमाउमिच्छादिद्वस्स संजममाहणाभावा ।

पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्खपज्जत्त-पंचिंदियतिरिक्ख-जोणिणीषु मिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३९ ॥

संयतासंयतोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है। एक जीवकी अपेक्षा ज्ञान्यसं अन्तर्मुंद्वते और उन्करंसे कुछ कम अधेपुद्रल्यरिवर्तनकाल अन्तर है। यहांपर जो विरोपता है उसे कहते हैं - एक अनारि मिण्याविष्ठ जीव अधेपुद्रल्यरिवर्तनके आदि समयों उपशासक्यवन्त्रके जीर संवमासंयमको युगपत् प्राप्त हुआ (१) उपसासक्यवन्त्रके काल अन्तरको और संवमासंयमको युगपत् प्राप्त हुआ (१) उपसासक्यवन्त्रके काल अन्तरको प्राप्त होता हुआ मिण्यात्यमें गया। पश्चात् अधेपुद्रल्यरिवर्तनकाल परिश्चमण करके द्विज्वरम भवमें पंवेन्द्रियतिर्यंवोंमें उत्पन्न होकर उपशासक्यवन्त्रको और संवमासंयमको युगपत् प्राप्त हुआ (२)। इस मकार अन्तर प्राप्त हुआ। पश्चात् विष्यात्वको गया (३) च आयु वांचकर (४) विश्वाम ले (५) मरकर मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। हसके ऊपर सासादनका वांचकर (४) विश्वाम ले (५) मरकर मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। हसके ऊपर सासादनका ही कम मिण्यात्वको स्वाप्त स्व

र्श्वम — तिर्येखोंर्मे संयमासंयम प्रहण करनेसे पूर्व ही उस मिष्याहरि जीवको मनुष्य आयका बंध क्यों नहीं कराया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, मनुष्यायुको बांध लेनेवाले मिष्यादृष्टि जीवके सर्वमका प्रहण नहीं होता है।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंचपर्याप्त और पंचेन्द्रिय तिर्यंच योतमतियोंमें मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ै नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३९ ॥ सुगममेदं सुत्तं।

एगजीवं पहुच्च जहणोण अंतोमुहत्तं ॥ ४० ॥

कुदो ? तिण्हं पंचिदियतिरिक्खाणं तिष्णि मिच्छादिद्विजीवे दिद्वमगे सम्मर्चं णेद्रण सञ्बजहण्णकालेण पुणो मिच्छचे गेण्हाविदे अतीम्रहुचकालुवलेमा ।

उनकस्सेण तिण्णि पछिदोवमाणि देसुणाणि ॥ ४१ ॥

तं जवा- तिण्णि तिरिक्खा मणुप्ता वा अद्वावीससंतकस्मिया तिपिल्ट्रोवमाउ-द्विदिएसु पंचिदियतिरिक्खतिगङ्ककुड-मक्कडादिएसु उववण्णा, वे मासे गन्भे अन्छिद्ण णिक्खता, सुदुत्तपुष्टवेण विसुद्धा वेदगतम्मतं पिडवण्णा अवशाणे आउअं वैधिय मिच्छकं गदा। लद्धमंतरं। भूओ सम्मतं पिडविज्ञिय कालं करिय सोधम्मीसाणदेवेसु उववण्णा। एवं वेअंतोसुदृत्वेहि सुदुत्तपुष्ट्यतन्मिहिय-वेमाभेहिय उज्याणि तिण्णि पलिदाव-माणि तिण्दं भिच्छादिईणसुक्कस्थतं होदि।

सासणसम्मादिट्टि-सम्माभिच्छादिट्टीणमंतरं केविचरं कालादो **होदि, णाणाजीवं** पहुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ ४२ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंमें एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्महर्त है।। ४०॥

क्योंकि, तीनों ही प्रकारके पंचेन्द्रिय तियंचांके तीन मिळ्याहिए हप्रमार्गी जीवोंको असंबतसम्बन्ध गुणस्थानमें ले जाकर सर्वजयन्यकालसे पुनः मिळ्यात्यके प्रहण कराने पर अन्तर्महर्तकालप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त तीनों ही प्रकारके मिथ्यादृष्टि तिर्यंचोंका अन्तर कुछ कम तीन पल्योपम-प्रमाण है ॥ ४१ ॥

असे- मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियांकी सत्ता रखनेवाले तीन तियंच अथवा मनुष्य, तीन पत्योपमकी आयुस्थितिवाले पंचेन्द्रिय तियंच अक कुक्कुट, मर्कट आदिमें उत्तक हुए व दो माल गर्भेमें रहकर निकले और शुद्धगेष्ट्रपक्तवसे विश्वत होकर वेदक सम्मन्दक्तवा आपना हुए और अयुक्ते अन्तमें आगामी आयुक्ते वांधकर मिण्यात्वको प्राप्त हुए। इस्तं प्रकार प्राप्त हुआ। पुनः सम्यक्तवको प्राप्त कर और मरण करके सीधर्म-ईशान वेचोंमें उत्तक हुए। इस प्रकार इन दो अन्तर्भुंहतींसे और मुद्धतंप्रवन्त्वसे अधिक दो मालोंसे कम तीन पत्योपमकाल तीनों जातिवाले तियंच मिण्यादिष्टयांका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

उक्त तीनों प्रकारके तिर्यंच सासादनसम्यग्दष्टि और सम्यग्मिथ्यादिष्ट्यांका अन्तर कितने काल दोता है ? नाना जीवांकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय होता है ॥४२॥

**१ प्रतिपु '**सम्मश्वस्त ' इति पाठः ।

तं जहा- पंचितियतिरुखतिगसासणसम्मादिष्टिपवाहो केचियं पि कालं णिरंतर-मागदो । पुणो सन्त्रेसु सासणेसु भिच्छचं पडिवण्णेसु रगसमयं सासणगुणविरहो होर्ण-विदियसमए उनसमसम्मादिष्टिजीवेसु सासणं पडिवण्णेसु रुद्धसेगसमयमेतरं । एवं चेव तिरिक्खतिगसम्माभिष्छादिद्वीणं पि वचन्वं ।

#### उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ४३ ॥

तं जहा- पंचिदियतिरिक्खतिगसासणसम्मादिष्टि-सम्मामिच्छादिष्टिजीवेसु सम्बेसु अष्णगुणं गदेसु दोण्हं गुणहाणांगं पंचिदियतिरिक्खतिएसु उक्तस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेचंतरं होद्ण पुणो दोण्हं गुणहाणांगं संमवे जादे लद्धमंतरं होदि ।

एगजीवं पहुच जहण्णेण पिटदोवमस्स असंखेज्जिदभागो, अंतोमुहृतं ॥ ४४ ॥

पंचिदियतिरिक्खतियसासणाणं पिलदोवमस्स असंखेजजदिभागो, सम्मामिच्छा-दिद्वीणं अंतोग्रहुचमेगजीवजहष्णंतरं होदि । सेसं सुगर्म ।

जेसे- पंचेन्द्रिय तिर्यंच-त्रिक सासादनसम्यग्दष्टि जीर्चोका प्रवाह कितने ही काल तक निरन्तर आया । पुनः सभी सासादन जीवोंके मिथ्यात्वको प्राप्त हो जानेपर एक समयके लिए सासादन गुणस्थानका चिरह होकर द्वितीय समयमें उपदामसम्यग्दिष्ट जीयोंके सासादन गुणस्थानको प्राप्त होनेपर एक समय प्रमाण अन्तरकाळ प्राप्त होगया । इसी प्रकार तीनों ही जातिवाळे तियंच सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंका भी अन्तर कहना चाहिए ।

उक्त तीनों प्रकारके तिर्यंच सासादन और सम्यग्मिध्यादृष्टियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है ॥ ४३ ॥

जैंसे- तीनों ही जातिवाले पंचेन्द्रिय तियंच सासादनसम्यव्हि और सम्य-ग्मिप्यादृष्टि सभी जीवोंके अन्य गुणस्थानको चले जानेपर इन दोनों गुणस्थानोंका पंचेन्द्रिय तियंचित्रकमें उत्कर्षसे पच्योपमके असंख्यातवें भागमात्र अन्तर होकर पुनः दोनों गुणस्थानोंके संभव हो जानेपर उक्त अन्तर प्राप्त हो जाता है।

सासादनसम्यग्दिष्ट और सम्यग्मिथ्यादिष्ट गुणस्थानका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर कमञ्चः पल्योपमके असंख्यातवें भाग और अन्तर्गृहूर्त है ॥ ४४॥

पैचेन्द्रिय तिर्येचित्रक सासादनसम्यग्दिष्टियोंका पत्योपयके असंख्यातर्वे माग और सम्यग्निप्यादिष्योंका अन्तर्मुद्वर्तप्रमाण एक जीवका जघन्य अन्तर होता है। शेष सुगम है।

### डक्कस्सेण तिष्णि पलिदोनमाणि पुरवकोडिपुधरोणव्यहि-याणि ॥ २५ ॥

एत्य ताव पंचिदियतिरिक्खतासणाणं उच्चदे । तं जहा- एक्को मणुते। णेत्स्ओ देवो वा एगसमयावसेताए सातणद्वाए पंचिदियतिरिक्खसु उववण्णो । तत्य पंचा-णउदिपुच्चकोडिअन्महियतिण्णि पलिदोवमाणि गमिय अवसाणे ( उवसमसम्मर्च घेण्ण ) एगसमयावसेसे आउए आसाणं गदो कालं करिय देवो जादो । एवं दुसमऊणसगद्विदी सासणुकस्संतरं होदि ।

सम्माभिच्छादिद्वीणमुच्चदे - एक्को मणुसो अद्वावीसधंतकिम्मओ सण्णिपंचि-दियतिरिक्खसम्मुच्छिमपज्जनएसु उवरण्णो छहि पज्जनीहि पज्जनपदो (१) विस्सतो (२) विसुद्धो (३) सम्माभिच्छनं पहिचण्णो (४) अंतरिय पंचाणउदिपुज्वकोडीओ परिममिय तिपलिदोविमएसु उववज्जिय अवसाणे पहमसम्मनं घेन्ण सम्माभिच्छनं गदो । लद्धमंतरं (५) । सम्मनं वा भिच्छनं वा जेण गुणेण आउअं वद्धं तं पहिचित्रिय (६) देवेसु उववण्णो । छहि अंतोमुहुनेहि ऊणा सगद्विदी उक्कस्संतरं होदि । एवं पंचि-

उक्त दोनों गुणस्थानवर्ती तीनों प्रकारके तिथैचोंका अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वसे अधिक तीन पत्योपम है ॥ ४५ ॥

इनमेंसे पहळे पंचिन्द्रिय तिर्यंच सासाइनसम्यग्दष्टिका अन्तर कहते हैं। जैसे-कोई एक मनुष्य, नारकी अधवा देव सासाइन गुणस्थानके कालमें एक समय अवशेष रह जानेपर पंचेन्द्रिय निर्यचोंमें उत्पन्न हुआ। उनमें पंचानेच पूर्वकारिकालसे अधिक तीन पत्योपम बिताकर अन्तमें (उपशाससम्यक्त प्रत्य करके) आयुके एक समय अवशेष रह जाने पर सासाइन गुणस्थानको प्राप्त हुआ और मरण करके देव उत्पन्न हुआ। इस प्रकार दें। समय कम अपनी स्थित सासाइन गुणस्थानका उन्ह्रप्ट अन्तर होता है।

अब तिर्यंचिक सम्यग्मिथ्याइष्टिगंका अन्तर कहते हैं – मोहकर्मकी अद्वारंस प्रकृति संग्रं सक्ता रखनेवाला कोई एक मञ्जूय, संज्ञी पंचीन्द्रय तिर्यंच सम्मृद्धिम पर्याप्तकांमं उत्पन्न हुआ और कहां पर्याप्तियांसे पर्याप्त हो। (१) विभ्राम ले (२) विष्णुङ हो। (३) स्वाप्त्र साम्याप्तको प्राप्त हुआ (४) तथा अन्तरको प्राप्त होकर पंचानवे पूर्वकोटि कालप्रमाण उन्हीं तिर्यंचोंमें परिभ्रमण करके तीन पर्योपमकी आयुवाले तिर्यंचोंमें उत्पन्न होकर और अन्तमें प्रथम सम्यग्नव्यको प्रवृत्त कालप्त मान्त हुआ (५)। पोड तिर्यं कालप्त मान्त हुआ (६)। विश्वं सम्यग्नव्यक्त अपना सिम्याप्त हुआ (६)। विश्वं सम्यग्नव्यक्त अपना सिम्याप्त विश्वं सम्यग्नव्यक्त कालप्त सम्यग्तिका कालप्त स्वार्यं हिम्स कुला हमान्तिका स्वर्यान विश्वं पर्याप्तको कालप्ति हमें प्रयाप्त स्वर्यंच पर्याप्तको कालप्ति हमें स्वर्यंच प्रविष्ट होन्स हम्स कुला हम स्वर्याण प्रविच्या स्वर्यंच पर्याप्तको कालप्ति हम स्वर्यंच प्रविच्यांका स्वर्यंच प्रविच्यांका स्वर्यंच प्रविच्यांका स्वरंपति स्वरं

दियसिरिक्खपञ्जराणं। णविर सत्ततालीसपुण्यकोडीओ तिण्णि पल्दिनेवसाणि च पुण्युप्तासमयछेअतीसुद्दुचेहि य ऊणाणि उक्तस्तरं होदि। एवं जोणिणीसु वि। णविर सम्मापिच्छादिद्विउक्कस्तिन्द्द अत्थि विसेसो। उच्चदे- एक्को णेरहको देवे वा संप्रसो वा
अद्वावीससंतकित्मको पीचिंदियतिरिक्खजोणिणिकुक्कुड-मक्कडेसु उववण्णो वे मासे मन्त्रे अच्छिय णिक्खंता सुद्दुचपुत्रचेण विसुद्धो सम्मामिच्छतं पडिवण्णो। पण्णास्स पूष्यकोडीओ परिमित्मय कुरत्यु उववण्णो। सम्मत्रेण वा मिच्छत्तेण वा अच्छितः अवसीणे
सम्मामिच्छतं गदो। लद्धसंतरं। जेण गुणेण आउअं वद्धं, तेणेव गुणेण सदे वेदो
तावे। दोहि अतीसुद्दुचेहि सुदुचपुत्रचाहिय-वेसासिह य ऊणाणि पुच्ककोडिपुत्रचन्दियतिण्णि पिल्दोवमाणि उक्तसंतरं होदि। सम्बुच्छिमेसुप्तद्वय सम्मामिच्छतं कृष्णः
पिविउन्जाविदो ? ण, तत्य हिथवेदाभावा। सम्बुच्छिमेसु इत्यि-पुरिसवेदा किम्बई ण
होति ? सहावदो चेय।

असंजदसम्मादिट्टीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, **माणाजीवं** पहुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ४६ ॥

उत्तर सन्तर जानना चाहिए। विशेषता यह है कि सैंतालीस पूर्वकोटियां और पूर्वीक हो समय और छह अन्तरहोता है। हसी प्रकार योनिमतियां का भी अन्तर जानना चाहिए। केवल उनके सम्प्रीमध्याहिए हसी प्रकार योनिमतियां का भी अन्तर जानना चाहिए। केवल उनके सम्प्रीमध्याहिए सम्प्रप्ते उत्तरहे अल्पाद होता है। इसी प्रकार योनिमतियां का भी अन्तर जानना चाहिए। केवल उनके सम्प्रमिध्याहिए सम्प्रप्ते उत्तर इसी कि अध्या मनुष्य, पंचेन्द्रिय तिर्येच योनिमती इंक्डर, प्रकंट आदिमें उत्तरह हुआ, दे साम गर्भेमें रहकर निकला व सुक्रतेष्ट्रपक्त्यते सिक्का हिन्द स्वार्क्त सिक्का व सुक्रतेष्ट्रपक्त्यते सिक्का हिन्द स्वार्क्त साम पहकर आयुक्त अन्तर्म सम्यग्निम्यात्वकी प्राप्त हुआ। इस सम्यन्त अथवा मिथ्यात्वके साथ रहकर आयुक्त अन्तर्म सम्यग्निम्यात्वकी प्राप्त हुआ। इस सम्यन्तिम्यात्वकी प्राप्त हुआ। इस सम्यन्तिम्यात्वकी प्राप्त हुआ। इस सम्यन्त अथवा मिथ्यात्वक साथ रहकर आयुक्त अन्तर्म सम्वर्क्त स्वार्कित विश्व युक्त स्वर्क्त स्वार्क्त स्वर्क्त स्वर्क्त स्वर्कत स्वर्वत स्वर्वत स्वर्वत स्वर्कत स्वर्वत स्वर्कत स्वर्वत स्वर्वत स्वर्कत स्वर्वत स्वर्वत स्वर्वत स्वर्वत स्वर्कत स्वर्वत स

र्युका-- सम्मूर्विछम तियंचोंमें उत्पन्न कराकर पुनः सम्यग्मिश्यात्वको क्यों नहीं

प्राप्त कराया ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, सम्मूर्विछम जीवोंमें स्रविदका अभाव है। श्रृंका—सम्मूर्विछम जीवोंमें स्वीवेद और पुरुषवेद क्यों नहीं होते हैं?

समाधान - स्वभावसे ही नहीं होते हैं।

उक्त तीनों असंपतसम्पादष्टि तिर्यचोंका अन्तर कितने काल होता है ? नामा जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ४६ ॥

**१** प्रतिपु ' क ' इति पाठी नास्ति ।

कुदो ? अमंजदसम्मादिद्विभिन्दिर्पचिदियतितिक्खितगरस सव्बद्धमणुवलंभा । एगजीवं पद्धच्च जहण्णेण अंतोमुहत्तं ॥ ४७ ॥

कुदो ? पाँचिदियतिरिक्सतियअसंजदसम्मादिङ्गीणं दिदृमग्गाणं अण्णगुणं पिड-बज्जिप अइदहरकारुण पुणरागयाणमतोमुहुचत्तरुठंशा ।

#### उक्कस्सेण तिष्णि पिलदोवमाणि पुन्वकोडिपुधत्तेणन्भिहयाणि ॥ ४८ ॥

पंचिदियतिरिक्खअसंजदमम्मादिद्वीणं ताव उबदे- एको मणुसो अद्वावीससंत-किम्मजो सिष्णपंचिदियितिरिक्खमस्मृहिल्छमपरज्ञत्तरमु उववण्णा छहि पञ्जत्तिहि पञ्जत्व यदो (१) विस्संतो (२) विमुद्धो (३) वेदगमम्मत्तं पडिवण्णा (४) संकलिद्वो मिच्छत्तं गंतृणंतरिय पंचाणउदिपुटवकोडीओ गमर्ण तिपलिदावमाउद्विदिग्मुववण्णा योवावसेसे जीविए उवसमयम्मत्तं पडिवण्णा। लद्धमंतरं (५)। तदा उवममसम्मतद्वाए छ आवलियाओ अन्यि त्ति आसाणं गंतृण देवा जाहा। पंचिह अंतोपुट्चेहि उज्णाणि पंचाणउदिपुटवकोडिअब्सिहयतिण्णि पलिदावमाणि पंचिदियतिरिक्सअमंजदसम्मादिद्वीणं

क्योंकि, असंयतसम्यन्दष्टि जीवोंसे विरक्षित पंचेन्द्रिय तिर्यचित्रक किसी भी कारुमें नहीं पाये जाते हैं।

उक्त तीनों अमंयतसम्यग्रहष्टि तिर्थचोंका एक जीवकी अपेक्षा जयन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है ॥ ४७॥

क्योंकि, देखा है मार्गको जिल्होंन ऐने तीनों प्रकारके एंचेन्ट्रिय निर्यंच असंयतसम्यन्हिंए जीवोंके अन्य गुणस्थानको प्राप्त होकर अत्यन्य कालेन पुनः उसी गुण-स्थानमें आनेपर अन्तर्मुहर्न कालप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त तीनों असंयतमम्पग्टिए तिर्घचोंका एक जीवकी अपेक्षा उन्क्रुप्ट अंतर पूर्वकोटिप्रथक्त्वसे अधिक तीन पन्योपमकाल है ॥ ४८ ॥

उकस्संतरं होदि ।

पंचिदियतिरिक्खपञ्जलएसु एवं चेव। णविर सत्तेतालीसपुच्वकोडीओ अहियाओ ति भाणिदच्यं। पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु वि एवं चेव। णविर कोच्छि विसेसो अरिथ, तं परुवेमो। तं जहा- एक्को अट्टाबीससंतकिम्मओ पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु उववण्णो। दोहि मासेहि गञ्मादो णिक्खिमय सुद्रुत्तपुध्यत्तेण वेदगसम्मत्तं पडिवण्णो (१) संकिलिट्टो मिच्छलं गंतुणंगिद पण्णारम पुरुत्तपुध्यत्तेण वेदगसम्मत्तं पढिवण्णो (३० उपण्णो)। अवसाणे उवसमसम्मत्तं गदो। लद्धमंतरं (२)। छाविष्यविस्ताए उवसमसम्मत्तद्वाए आसाणं गदो मदो देवे जादे । दोहि अतीसुद्रुत्तिह सुद्रुत्तपुध्यत्त्मिदिय उमासेहि य उमा सगद्विदी असंवदसमारिद्वीणस्वकम्मतर होदि।

संजदासंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ४९ ॥

कृदो १ संजदासंजद्विगिहदर्पाचिदियातिवस्त्रतिगस्म सम्बदाणुवलंगा । एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहृत्तं ॥ ५० ॥

असंयतसम्बन्दिएयोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्यानकोमें भी इसी प्रकार अन्तर होता है। विदोपता यह है कि हनके सैतालीस पूर्वकीटियां ही अधिक होती है, ऐसा कहना चाहिए। पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमतियांमें भी इसी प्रकार अन्तर होता है। केवल जो थोड़ी विदोपता है उसे कहते हैं। यह इस प्रकार है – मोहकमंकी अद्वारंभ प्रकृतियांकी सत्तावाला एक जीव पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमतियांमें उत्पन्न हुआ। है । मासके प्रधात गर्भसे निकलकर सुदूर्तपृथक्तमें वेदकरान्यस्वको प्राप्त हुआ। है। य संतिष्ठ हो मिथ्यात्वमें जाकर अन्तरको माल हो पम्द्रह पूर्वकोटिकाल परिक्रमण करके तीन पत्योपमकी आयुद्धितिचाले भोगभूमियोंमें उत्पन्न हुआ। वहां आयुक्त अन्तमें उपदामसभ्यक्त्यको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर प्राप्त हुआ। वहां अयुक्त अन्तमें उपदामसभ्यक्त्यको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर प्राप्त हुआ (१)। युनः उपदामसभ्यक्त्यको छह आविल्यां अवशेष रह जाने पर सासा-दन गुणस्थानको प्राप्त हुआ और सरकर देव होगया। इस प्रकार दो अन्तर्मुहूतोंसे और मुद्धतेषुयक्तसे अधिक दो मासोंसे कम अपनी स्थित असंयतसम्यन्दिष्ट योनिमती तिर्यचोका उन्ह्यु अन्तर होता है।

तीनों प्रकारके संयतासंयत तिर्यंचोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है. निरन्तर है ॥ ४९ ॥

क्योंकि, संयतासंयतोसे रहित तीनों प्रकारके पंचेन्द्रिय तियंच जीवोंका किसी। भी कालमें अभाव नहीं हैं।

उन्हीं तीनों प्रकारके तिथैच संयतासंयत जीवोंका एक जीवकी अयेक्षा जवन्य अन्तर एक अन्तर्सृहुर्त है ॥ ५० ॥ **डुदो १ पींचिदियतिरिक्स्यतिगसंजदासंजदस्स** दि**डुमग्गस्स अण्णगुणं गंत्ण अहद-हरकालेण पुणरागदस्स अतोष्ठडुचंत**रुगलंगा ।

### उक्कस्सेण पुन्वकोडिपुधत्तं ॥ ५१ ॥

तस्य ताव पंचिदियतिरिक्ससंजदासंजदाणं उच्चदे । तं जहा- एको अहावीस-एंतकस्मित्रो सिण्पपंचिदियतिरिक्ससमुच्छिमपज्जचएमु उववण्णो छिह पज्जचिहि पज्जचयते (१) विस्तती (२) बिसुद्धी (३) बेदगसम्मन्तं संजमासंजमं च जुगवं पिट-बण्धो (४) सिकिछिद्दो सिन्छनं गंतुणंतरिय छण्णउदिपुउनकोडीओ पित्रमिय अपस्छिमाए पुज्वकोडीए मिच्छनेण सम्मन्येण वा सोहम्मादिसु आउअं वंधिय अंतोमुहुनावसेसे जीविए संजमासंजस्य पिडिचणो (५) कार्ल करिय देवो जादो । पंचिह अंतोमुहुनेहि ऊणाओ कृष्णउदिपुच्वकोडीओ उक्कस्संतरं जादं।

पंचिदियतिरिक्खपज्जनएसु एवं चेव । णविर अहेताली:मपुटवकोडांओ चि भाणिदच्वं । पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु वि एवं चेव । णविर कोह विमेमो अन्यि ते भणिस्सामो । तं जहा- एक्को अड्डाबीससेतकम्मिओ पंचिदियतिरिक्छजोणिणीसु उप्पणी

क्योंकि, देखा है मार्गको जिन्होंने, ऐसे तीनों प्रकारके पंचिन्द्रय निर्यंच संयता-श्रंवकके अन्य गुणस्थानको जाकर अतिम्बल्पकालसे पुनः उसः। गुणस्थानमें आने पर अन्तर्भुतिप्रमाण काल पाया जाता है।

उन्हीं सीनों प्रकारके निर्यंच संयतासंयत जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि-

इनमेंसे पहले पंचेन्द्रिय तिर्यंच संयतासंयतांका अन्तर कहते हैं। जैसे-मोह-कर्मको अद्वार्षेक महतियांकी सतावाला एक जीव संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंच सम्मूर्लिय प्यान्तकोंमें उत्पन्न हुआ, व छहां पर्यान्तियोंसे पर्यात हां (१) विश्वास छ (२) विशुक्त हुँ। (३) वेवकस्तयम्बन्द और संयमासंयमको एक साथ प्रान्त हुआ (४) तथा संक्षिप्ट हो क्रिण्यात्यको जाकर और अन्तरको प्रान्त हां छथाक्षेत्र पूर्वकोदित्रमाण परिक्रमण कर अन्तिम पूर्वकोद्धिते प्रिष्यात्व अथवा सम्यक्त्यक साथ सीधमीदि कर्साको आयुको बांधकर ह जीवनके अन्तर्गहुर्ते अवशेष रह जाने पर संयमासंयमको प्राप्त हुआ (५) और मरण कर देव हुआ। इस मकार पांच अन्तर्गहुर्तोस होन छथाक्षेत्र पूर्वकोदियां पंचेन्द्रिय तिर्यंच संवतार्क्षयतीका उन्ह्रप्ट अन्तर होता है।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्तकोंमें भी इसी प्रकार अन्तर होता है। विशेषता यह है कि इ**बके** अकृताळीस पूर्वकोटिप्रमाण अन्तरकाल कहना चाहिए। पंचेन्द्रिय तिर्यंच योति-म**तियोंमें भी इ**सी प्रकार अन्तर होता है। केवल कुछ विशेषता है उसे कहने हैं। जैसे-मोक्कर्मकी अद्वारंस प्रकृतियोंकी सत्तावाला एक जीव पंचेन्द्रिय तिर्यंच योतिमतियोंमें वे क्रांसे गन्मे अन्छिय िक्सबंतो पुहुचपुधचेण विस्तुद्धो वेदक्सम्माचं संजनासंजमं च सुग्वं पढिवण्णो (१)। संक्षिलिङ्को मिन्छत्तं गंत्गंतिय सोलसपुष्वकोडीको परिभमिय देवाउत्रं बंधिय अंतोसुहुचावसेसे जीविए संजमासंजमं पढिचच्चो (२)। लद्धमंतरं। मदो देवो बादो । वेद्दि अंतोसुहुचेहि पुहुचपुधचन्मिद्दय-वेमासेहि य उज्याओ सोलहपुष्य-कोडीओ उक्कस्संतरं होदि।

पंचिदिय।तिरिक्खअपज्जत्ताणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णापाजीवं पहुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ५२ ॥

सुगममेदं सुत्तं ।

एगजीवं पद्धस्य जहण्मेण खुद्दाभवग्गहणं ॥ ५३ ॥

कुदो ? पंचिदियतिरिक्खअपज्जनयस्स अण्णेसु अपज्जनस्सु खुद्दाभवग्गहणाउ-द्विदीएसु उनक्जिम पडिभियस्तिय आग्रदस्स खुद्दाभवग्गहणमेन्तेतस्वरुंमा ।

उक्कस्सेण अपंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्टं ॥ ५४ ॥

कुदो ? पंचिदियितिरिक्सअपअत्तयस्स अणिपदजीवेसु उप्पक्तिय आवित्याए उत्पन्न हुआ व दो मास गर्भमें रहकर निकला, मुहुर्तपृथक्त्वसे विद्युक्त होकर, वेदकसम्ब-क्त्यको और संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। पुत्रः संह्निष्ट हो मिध्यात्वकी जाकर, अन्तरको प्राप्त हो, सोलह पूर्वकोटिप्रमाण परिभ्रमण कर और देवासु बांधकर जीयनके अन्तर्गृहर्तप्रमाण अवरोण रहनेपर संयमासंयमको प्राप्त हुआ। (२)। हस प्रकार अन्तर प्राप्त हुआ। प्रध्यात् मरकर देव हुआ। हस प्रकार दे। अन्तर्गृहर्तो और मुहुर्तपृथक्त्वसे अन्तर होता है।

पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ५२ ॥

यह सूत्र सुगम है।

पंचेत्रिय तियेच लब्ध्यपर्याप्तकोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्षुद्रभव-अहणप्रमांगें हैं ॥ ५३ ॥

क्योंकि, पंचेन्द्रिय तिर्यंच लञ्यपर्याप्तकका श्रुद्रसवमदणप्रमाण आयुस्थितिकाले अन्य अपर्याप्तक जीवोंमें उत्पन्न होकर और लीटकर माथे हुए जीवका श्रुद्रसक्सदय-प्रसाव अन्तर पाया जाता है।

पंचेन्द्रिय तिर्थेच लब्ध्यपर्याप्तकोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्क्रुष्ट अन्तर अनन्त-कालप्रमाण असंख्यात पुद्रलपरिवर्तन है ॥ ५४ ॥

क्योंकि, पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध्यपर्याप्तकके अविवक्षित जीवोंमें उत्पन्न होकर आवः

असंखेज्जदिभागमेत्तपोग्गलपरियङ्गाणि परियङ्गिय पढिणियत्तिय आर्गतृण पंचिदिय-तिरिक्खापज्जत्तेसु उप्पष्णस्स सुत्तुत्तंतस्वलंमा ।

### एदं गदिं पडुच्च अंतरं ॥ ५५ ॥

जीवहाणम्हि सम्गणिविसेसिदगुणहाणाणं जहण्णुक्कस्तंतरं वचवं । अदीदसुचे पुणो सम्मणाए उत्तमंतरं । तदो णेदं घडदि चि आसंक्रिय गंथकत्तारो परिहारं भणदि-एवमेदं गर्दि पहुच्च उत्ते सिस्समझविष्कारणहं । तदो ण दोमो चि ।

गुणं पहुच्च उभयदो वि णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ५६ ॥ एदस्सत्थो- गुणं पहुच्च अंतरे भण्णमाणे उभयदो जहण्णुकक्तसेहिंतो णाणेग-

एदस्सत्थां— गुणं पडुच्च अंतरं भण्णमाणं उभयदां जहण्णुक्कस्मेहितो णा जीविहि वा अंतरं णत्थि, गुणंतरगहणाभावा पवाहवोच्छेदाभावाच्च ।

मणुसगदीए मणुस-मणुसपज्जत-मणुसिणीच्च मिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं काळादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णात्थि अंतरं, णिरं-तरं ॥ ५७ ॥

स्त्रीके असंख्यातर्थे भागमात्र पुरुष्टगरिवर्तन परिश्रमण करके पुनः लौटकर पंचेन्द्रिय तिर्यंच रुष्ट्यपर्याप्तकोमें उत्पन्न हुए जीवका स्वोक्त उत्कृष्ट अन्तर पाया जाता है।

यह अन्तर गतिकी अपेक्षा कहा गया है ॥ ५५ ॥

यहां जीयस्थानखंडमें मार्गणाविशेषित गुणस्थानोंका जयन्य और उत्कृष्ट अन्तर कहना चाहिए । किन्तु, गत सुत्रमें तो मार्गणाकी अपेक्षा अन्तर कहा है और इसिटए यह यहां घटित नहीं होता है। ऐसी आशंका करके प्रेयकर्ता उसका परिहार करते हुए कहते हैं कि यहां यह अन्तर-कथन गतिको असे डिए किया है, अतः उसमें कोई दोष नहीं है।

गुणस्थानकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट, इन दोनों प्रकारोंने अन्तर नहीं है, निरन्तर है।। ५६।।

इसका अर्थ-गुणस्थानकी अपेक्षा अन्तर कहने पर जयन्य और उत्कृए, इन दोनों ही प्रकारोंसे, अथवा नाना जीव और एक जीव इन दोनों अपेक्षाओंसे, अन्तर नहीं है, क्योंकि, उनके मिथ्यादिष्ट गुणस्थानके सिवाय अन्य गुणस्थानके प्रहण करनेका अभाव है, तथा उनके प्रवाहका कभी उच्छेद भी नहीं होना हैं।

मनुष्यगतिमें मनुष्य, मनुष्यपर्याप्तक और मनुष्यनियोंमें मिध्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥५७॥

१ मनुष्यगती मनुष्याणां मिश्यादृष्टेस्तिर्यन्तत् । सः सि. १, ८.

सुगममेदं सुत्तं। •

## एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ५८ ॥

कुदो ? तिविहमणुसमिच्छादिद्विस्स दिट्टमग्गस्स गुणंतरं पडिवर्ज्जिय अइदहर-कालेण पडिणियत्तिय आगदस्स सच्यजहण्णेतीम्रहुत्तंतरुवलंभा ।

### उक्कस्सेण तिण्णि पल्टिदोवमाणि देसूणाणि ॥ ५९ ॥

ताव मणुसमिष्टादिद्वीणं उच्चदे । तं जधा- एक्को तिरिक्को मणुस्सी वा अद्वावीससंतक्तिमओ तिपलिदेविभिष्ट मणुसेसु उववण्णो । णव मासे गर्न्से अन्छिदो । उत्ताणसेञ्जाए अंगुलिआहारेण सत्त, रंगतो सत्त, अधिरगमणेण सत्त, थिरगमणेण सत्त, कलासु सत्त, गुणेसु सत्त, अण्णे वि सत्त दिवसे गिमप विद्युद्धो वेदगसम्मत्तं पिडवण्णो । तिण्णि पिलदोवमाणि गमेद्ण भिष्ठसं गदो । लद्धमंतरं (१) । सम्मतं पिडवण्णो । मदो देवो जादो । एग्णवण्णविवसन्मिद्धयणविद्द मासेष्ट वेअंतोसुहृत्वेहि य ऊणाणि तिण्णि पलिदोवमाणि मिष्टलुक्तसंतरं जादं । एवं मणुसपज्जत्वनमणुसिणीसु वत्तव्यं, भेदाभावा ।

यह सूत्र सुगम है।

उक्त तीनों प्रकारके मजुष्य मिथ्यादृष्टियोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्सहर्त है ॥ ५८ ॥

क्योंकि, इष्टमागीं तीनों ही प्रकारके मनुष्य मिथ्यादृष्टिके किसी अन्य गुणस्थानको प्राप्त होकर अति स्वल्पकालसे लोटकर आजान पर सर्व जघन्य अन्तर्गुहुर्तप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त तीनों प्रकारके मनुष्य भिथ्यादृष्टियोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्योपम है ॥ ५९॥

उनमेंसे पहले मनुष्य सामान्य मिथ्यादृष्टिका अन्तर कहते हैं। वह इसमकार हैमोहकर्मकी अद्वारंत प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक नियंव अथवा मनुष्य जीव तीत पत्यापमकी स्थितिवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। तो मास गर्भमें, रहकर निकला। फिर उत्तानशय्यासे अंगुष्ठको चूसते हुए सात, रंगते हुए सात, अस्थर गमनसे सात, स्थिर गमनसे सात, कलाओंमें सात, गुणोंमें सात, तथा और भी सात दिन विताकर विगुक हो येदकसम्यक्त्यको प्राप्त हुआ। प्रधान तीन पत्योपम विताकर मिथ्यात्यको प्राप्त हुआ। इस प्रकारते अन्तर प्राप्त होगया (१)। पीछे सम्यक्तको प्राप्त होकर (२) मरा और देव होगय। इस प्रकार उनंचास दिनोंसे अधिक नी मास और दो अन्तर्गुंद्वतींसे कम तीन पत्योपम सामान्य मनुष्यके मिथ्यात्यका उत्कृष्ट अन्तर होता है। इसी प्रकारसे मनुष्य पर्योग्न सामान्य मनुष्यके मिथ्यात्यका उत्कृष्ट अन्तर होता है। इसी प्रकारसे मनुष्य सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिन्छादिद्वीणमंतरं केवविरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ ६० ॥

्रकृदो १ तिबिहमणुसेसु द्विदसासणसम्मादिद्वि-सम्मामिन्छादिद्विगुणपरिणदजीवेसु अष्णागुणं गदेसु गुणंतरस्स जहण्येण एगसमयदंसणादो ।

#### उक्कस्सेण प्रतिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ६१ ॥

**कुदो** ? सासणसम्मादिष्टि-सम्मामिच्छादिष्टिगुणहाणेहि विणा तिविहशणुस्साणं प<del>रिद्रोवमस्स</del> असेखेञ्जदिसागमेत्तकालमगद्दाणादंसणादो ।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिशागो, अंतौसुहुर्तं ॥ ६२ ॥

साराणस्म जहर्णातरं पलिदीवमस्स असंखेज्जदिभागो। कुरो ? एतिएण कालेण विषा पढमसम्मनग्गहणपाओग्गाए सम्मन-सम्मामिच्छत्तद्विदीए सागरोवमपुधनादो हेट्टिमाए उप्पत्तीए अभावा। सम्मामिच्छादिद्विस्स अंतोम्चहुन्तं जहर्णातरं, अष्णपुणं

उक्त तीनों प्रकारके मनुष्य सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्निण्यादृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जधन्यसे एक समय अन्तर है ॥ ६० ॥

क्योंकि, तीनों ही प्रकारके मनुष्योमें स्थित सासादनसम्यण्टिए और सम्य-म्मिक्याष्टि गुणस्थानसे परिणत सभी जीवोंके अन्य गुणस्थानको चले जानेपर इन गुण-स्थानोंका अन्तर जघन्यसे एक समय देखा जाता है।

उक्त मनुष्योंका उत्कृष्ट अन्तर पत्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण है ॥ ६१ ॥ क्योंकि, सासादनसम्यग्हिए और सम्यग्मिध्यादिष्ट गुणस्थानके विना तीनों ही प्रकारके मनुष्योंके पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र काल तक अवस्थान देखा जाता है।

उक्त तीनों प्रकारके मनुष्योंका एक जीवकी अपेक्षा जयन्य अन्तर क्रमझः पुरुषोपमका असंस्थातवां भाग और अन्तर्ग्रहर्त है ॥ ६२ ॥

सासादन गुणस्थानका जघन्य अन्तर पत्योपमका असंस्थातवां भाग है, क्योंकि, इतने कालके विना प्रथमसम्यक्तयके प्रहण करने योग्य सागरोपमृथक्त्यसे नीचे होनेवाली सम्यक्त्यप्रकृति तथा सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिकी स्थितिकी उत्पत्तिका अभाव है।सम्यग्मिथ्यादष्टिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुदूर्त होता है, श्योंकि. उसका अन्य गुणस्थानको

१ <del>तासादनसम्य</del>ग्दृष्टिसम्यग्मिथ्यादृष्टभोर्नानाजीवापेश्वया सामान्यवत् । स सि. १, ८.

२ एक्स्प्रीवं प्रति जधन्येन पत्योपमासंख्येयभागोऽन्तर्महूर्तश्च । स सि. १, ८.

गंत्ण अंतोमुहुत्तेण पुणराममुब्हंभा ।

#### उक्कस्सेण तिष्णि पलिदोवमाणि पुन्वकोडिपुधत्तेणन्मिहयाणि' ॥ ६३ ॥

मणुससासणसम्मादिष्ट्रीणं ताव उच्चदे- एक्को तिरिक्खो देवो णेरहञो वा सासणद्वाए एगो। समञ्जो अत्थि चि मणुसो जादो। विदियसमए मिच्छनं गंत्य अतिरिय सचेतालीसपुच्चकोडिअञ्मिह्यतिण्णि पलिटोबमाणि भिमय पच्छा उवसमसम्मर्च गदो। तिम्ह एगो समञ्जो अत्थि चि सासणं गंत्या मदो देवो जादो। दुसमऊणा मणुसुक्कस्स-द्विदीं सासणुकस्संतरं जादं।

सम्माभिच्छादिष्टिस्स उच्चदे - एक्को अद्दावीससंतकस्मिओ अण्णगदीदो आगदो मणुतेसु उववण्णो । गद्भादिअद्दवस्सेसु गदेसु विसुद्धो सम्माभिच्छनं पडिवण्णो (१)। भिच्छनं गदो सत्तेतालीसपुन्यकोडीओ गमेद्ण तिपलिदोवमिएसु मणुसेसु उववण्णो आउअं वंधिय अवसाणे सम्माभिच्छनं गदो । लद्धमंतरं (२)। तदो भिच्छन्तसम्मनाणं जेण आउअं वद्धं तं गुणं गंतृण मदो देवो जादो (३)। एवं तीहि अंतोसुहुत्तेहि अहुवस्सेहि जाकर अन्तर्गहत्तेसे पुनः आगमन पाया जाता है।

उक्त मनुष्योंका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिवर्षपृथक्त्वसे अधिक तीन पत्योपम-काल है ॥ ६३ ॥

पहले मनुष्य सासादनसम्यन्दष्टियोंका उन्कृष्ट अन्तर कहते हैं- एक तिर्यंच, देव अथवा नारकी जीव सासादन गुणस्थानके कालमें एक समय अवशेष रहते पर मनुष्य हुआ। वितीय समयमें मिण्यात्वका जाकर और अन्तरको प्राप्त होकर सैंताळीस पूर्ष- केटियोंसे अधिक तीन पत्योपमाक परिभ्रमणकर पीछे उपशामसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। उस उपशामसम्यक्त्वके कालमें एक समय अवशेष रहनेपर सासादन गुणस्थानको जाकर मरा और देव होगवा। इस प्रकार दो समय कम मनुष्यकी उन्कृष्ट स्थिति सासादन गुणस्थानका उन्कृष्ट अन्तर होगवा।

अब मनुष्यसम्प्रीमध्यादृष्टिका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- मोहकर्मकी अद्वाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक जीव अन्य गतिसे आकर मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। गर्भको आदि लेकर आठ वर्षोंक व्यतीत होने पर विशुद्ध हो सम्यमिष्यात्वको प्राप्त हुआ (१)। पुनः मिष्यात्वको प्राप्त हुआ, सैंतालील पूर्वकोटियां विताकर, तीन पच्योपमकी स्थिति वाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और आयुको बांधकर अन्तमें सम्यमिष्यवात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार केन्त्रमें सम्यमिष्यवात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार केन्त्रमें सम्यम्थायात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार केन्त्रस्थान और सम्यक्त्वमेंसे जिसके द्वारा आयु बांधी थी, उसी गुणस्थानको जाकर मरा और देव होगया (२)। इस प्रकार तीन

र उत्कर्षेण त्रीणि पच्योपमानि पूर्वकोटीपृथक्त्वैरभ्यधिकानि । स. सि. १, ८.

२ प्रतिपु ' दुसमऊणाणमणुकस्सद्विदी ' इति पाठः ।

य ऊणा सगड्डिदी सम्मामिच्छत्तुक्कस्तंतरं।

एवं मणुसपज्जत्त-मणुसिणीणं पि । णवरि मणुमपज्जत्तेसु तेवीस पुल्वकोडीओ, मणुसिणीसु सत्त पुल्वकोडीओ तिसु पलिदोवमेसु अहियाओ त्ति वत्तव्यं ।

असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पद्धच णिथ अंतरं, णिरंतरं ॥ ६४ ॥

सगममेदं सुन्ते ।

एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहत्तं ॥ ६५ ॥

इदो ? तिविहमणुसेमु द्विदअसंजदमम्मादिद्विस्स अण्णगुणं गंतूणंतरिय पिडणिय-चिय अतोम्रहत्तेण आगमणुवलंशा ।

उक्कस्सेण तिाण्ण पलिदोवमाणि पुन्यकोडिपुधत्तेणन्भहियाणि । ॥ ६६ ॥

मणुसअसंजदसम्मादिङ्कीणं ताव उच्चदे- एक्को अङ्गावीमसंतकस्मिओ अण्णगदीदो

अन्तर्भेहर्त और आठ वर्षोंस कम अपनी स्थिति सम्यग्मिध्यात्वका उन्छए अन्तर है।

हसी प्रकार मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यानयोका भी अन्तर जानना चाहिए। विदेश बात यह है कि मनुष्यपर्याप्तकों नें तंत्रीस पूर्वकोटियां और तीन पत्योपमका अन्तर कहना चाहिए। और मनुष्यनियों सात पूर्वकोटियां तीन पत्योपमों अधिक कहना चाहिए।

असंयतमस्यग्दाष्टि सनुष्यत्रिकका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ६४ ॥

यह सूत्र सुगम है।

एक जीवकी अपेक्षा मनुष्यत्रिकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ॥ ६५ ॥

क्योंकि. तीन प्रकारके मनुष्योंमें स्थित असंयतसम्यग्दिष्टका अस्य गुणस्थानको जाकर अस्तरको प्राप्त हो और लौटकर अस्तर्महर्तसे आगमन पाया जाता है।

असंयत्सम्यग्दष्टि मनुष्यत्रिकका उन्क्रुष्ट अन्तर पूर्वकोटिवर्षपृथक्त्वसे अधिक तीन पल्पोपम है ॥ ६६ ॥

इनमेंसे पहले मनुष्य असंयतसम्यग्दिएका उत्कृष्ट अन्तर कहते है- अट्टाईस मोह-

१ असयतसम्यन्दष्टेर्नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । स सि १.८.

२ पुक्जीवापेक्षया जधन्येनान्तर्मुहूर्तः । स सि. १, ८.

३ उत्कर्षेण त्रीणि पच्योपमानि पूर्वकोर्दापृथक्त्वेरन्यधिकानि । स. सि. १, ८.

आगरो मणुसेसु उवनण्यो। गन्भादिअहबस्सेसु गदेसु विसुद्धो वेदमसम्मन्तं पिडवण्यो (१)।
मिच्छन्तं गंतुर्णतिस्य सनेत्रालीसपुन्वकोडीओ गमेदृण तिपलिदोविमएसु उववण्यो। तदो
बद्धाउओ संतो उवसमसम्मन्तं पिडवण्यो (२)। उवसमसम्मनद्धाए छ आवलियावसेसाए सासणं गंत्र्ण मदो देवो जादो। अड्डवस्पेहि वेहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणा समिद्धिदी असंजद-सम्मादिद्वीणं उक्करसंतरं होदि। एवं मणुसपज्जत्त-मणुसिणीणं पि। णवरि तेवीस-सन्त-पुन्वकोडीओ तिपलिदोवसेसु अहियाओ नि वत्तन्वं।

संजदासंजदपहुडि जाव अपमत्तसंजदाणमंतरं केविचरं कालादो होदि. णाणाजीवं पडच णित्य अंतरं. णिरतरं ॥ ६७ ॥

सुगगमेदं सुत्तं ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमहत्तं ॥ ६८ ॥

कुरो ? तिविहमणुसेसु हिर्दातेगुणद्वाणजीवस्स अण्णगुणं भंतूणंतरिय पुणे अंतो-म्रहत्तेण पोराणगुणस्सारामुवलंसा ।

प्रकृतियोंकी सत्तावाला काई एक जीव अन्यगतिसे आया और मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ।
पुनः गर्भको आदि लेकर आठ वर्षके बीतनेपर विद्युद्ध हो वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त
हुआ (१)। पुनः मिथ्यावको जाकर अन्तरको प्राप्त हो सेतालीस पूर्वकोटियां विताकर
तीन पत्योपमवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। तत्पक्षात् आयुको बांघता हुआ उपदाससम्यत्वको प्राप्त हुआ (२)। उपदाससम्यत्वको प्राप्त हुआ (२)। उपदाससम्यसातावन गुणस्थानको जाकर मरा और देव हुआ। इस प्रकार आठ वर्ष और दो अन्तमहितांंसे कम अपनी स्थित असंयतसम्यन्दिका उत्कृष्ट अन्तर है।

स्सी प्रकार मजुष्यपर्यान और मजुष्पनियोंका भी अन्तर कहना चाहिए। विशेष बात यह है कि मजुष्यपर्यान अनंदरतसम्बद्धियाँका अन्तर तेहेंस पूर्वकेदियां तीन पत्थापममें अधिक तथा मजुष्यनियाँमें सात पूर्वकेदियां तीन पत्थोपममें अधिक होती हैं, ऐसा कहना चाहिए।

संयतामंयतोंसे लेकर अप्रमत्तमंयतों तकके मनुष्यत्रिकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ६७ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्भृहूर्त है ॥ ६८ ॥

क्योंकि, तीन प्रकारके मनुष्योंमें स्थित संयतासंयतादि तीन गुणस्थानवर्ती जीवका अन्य गुणस्थानको जाकर अन्तरको प्राप्त होकर और पुनः लौटकर अन्तर्भुद्वर्त हारा पुराने गुणस्थानका होना पाया जाता है।

१ संयतासयतप्रमत्ताप्रमत्तानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । स. सि. १, ८.

२ एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः । स सि. १, ८.

# , उक्कस्सेण पुन्वकोडिपुधत्तं ॥ ६९ ॥

मणुससंजदासंजदाणं ताव उचदे- एक्को अहावीमसंतकाम्मओ अण्णगदीदो आनंतूण मणुसेमु उववण्णो । अह्वविस्तओ जादो वेदगसम्मनं संजमासंजमं च समगं पडिवण्णो (१)। मिच्छत्तं भंतूर्गतिस्य अहुदालीसपुज्यकोडीओ परिममिय अवसाणे देवाउअं विश्वय संजमासंजमं पडिवण्णो । लहुमंतरं (२)। मदो देवो जादो । एवं अहुवस्सेहि वे-अतोसुहुन्तिह य ऊणाओ अहुदालीसपुज्यकोडीओ संजदासंजदुकस्संतरं होदि।

पमचस्स उक्कस्संतरं उबदे- एको अद्वावीसमंतकिस्मओ अण्णानदीदो आगंत्ण मणुसेसु उक्वण्णो । गन्भादिअद्वरस्मेहि वेदगमस्मतं संजयं च पिडिगण्णो अप्पमचो (१) पमचो होद्ण (२) मिच्छ्पं गंतुर्गतिय अद्वेतालीमपुष्यकोडीओ परिमीमय अपिष्ठमाए पुक्वकोडीए बद्धाउओ संतो अप्पमचा होद्ग पमचो जादो । लद्धमंतरं (३)। मदो देवो जादो। तिण्णिअतोसुहुचन्भिहयअद्वयस्मण्गअद्वेदालीसपुष्यकोडीओपमनुककस्संतरं होदे।

उक्त तीनों गुणस्थानवाले मनुष्यत्रिकोंक। उन्क्रष्ट अन्तर पूर्वकोटीपृथक्त्व है।।६९॥

इनमेंसे पहले मनुष्य संयनासंयतका उन्हण्ड अन्तर कहते हैं- मोहकर्मकी अद्वाईस प्रकृतियोंकी सत्ता रखनेवाला कोई एक जीव अध्यगितस आकर मनुष्योंमें उत्पन्न हो आठ वर्षका हुआ। और वेदकसम्यक्त नथा संयमास्यमको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। पुनः मिष्यात्यको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ । इस अक्तार्य वायुक्त अन्तर अवनरको प्राप्त हुआ । इस प्रक्षार्य परिक्रमण कर आयुक्त अन्तर्म वेदायुक्तो बांधकर संयमासंयमको प्राप्त हुआ। इस प्रकार स्वाद अन्तर क्रम्म इस (१)। पुनः मरा और देव हुआ। इस प्रकार आठ वर्ष और दे। अन्तर्मृहतींसे क्रम अक्तालीस पूर्वकोटियां संयतासंयतका उन्हण्ड अन्तर होता है

अब प्रमत्तसंयतका उन्हए अन्तर कहते हैं- मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता रखनेवाला कोई एक जीव अन्यगतिसे आकर मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। पुनः गर्भको बादि लेकर आठ वर्षसे वेदकसम्यक्त्य और संयमको प्राप्त हुआ। पश्चात् वह अप्रमत्तसंयत (१) प्रमत्तसंयत होकर (२) मिण्यात्यों जाकर और अन्तरको प्राप्त होकर, अद्वतालीस पूर्वकोटियां परिअमण कर अन्तिम पूर्वकोटियें वदागुण्क होता हुआ अप्रमत्तसंयत होकर पुनः प्रमत्तसंयत हुआ। इस प्रकारसे अन्तर लच्च होगया (३)। पश्चात् मरा और देव होगया। इस प्रकार तीन अन्तरहेवां से अधिक आठ वर्षसे कम अद्वतालीस पूर्वकोटियां प्रमत्तसंयतका उन्हए अन्तर होता है।

१ उत्कर्षेण पूर्वकोटीपृथक्लानि । स. सि १,८.

अप्यमनस्स उक्कस्संतरं उज्बदे- एक्को अह्वातीससंतक्रिम्मओ अष्णागदीदो आगंत्ण मणुसेसु उप्यज्जिय गन्भादिअह्वस्सिओ जादो। सम्मन्तं अप्यमनपुणं च जुगवं पिडवण्णो (१)। पमने होद्गंतिरदो अहेतालीसपुन्यकोडीओ परिमिय अपन्छिमाए पुन्यकोडीए बद्धदेवाउओ संतो अप्यमनो जादो। लद्धमंतरं (२)। तदो पमनो होद्ण् (३) मदो देवो जादो। तिहि अंतोष्ठहुत्तेहि अन्महियअहुवस्सेहि ज्ञ्णाओ अहुदालीस-पुन्यकोडीओ उक्करसंतरं। पज्जन-मणुसिणीसु एवं चेव। णवरि पञ्जतेसु चडवीस-पुन्यकोडीओ. मणुसिणीसु अहुपुन्यकोडीओ ति वन्तवं।

चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पद्भच जहण्णेण एगसमयं ॥ ७० ॥

कुदो ? तिबिहमणुस्साणं चउन्त्रिहउवसामगेहि थिणा एगसमयाबद्वाणुवर्लमा । उकस्सेण वासपुधत्तं ॥ ७१ ॥

करता पात्युपा । ०२ ॥ कृदो ? तिविहमणुस्साणं चउव्विहउवसामगेहि विणा उक्कस्सेण वासपृथत्तावहाणु-वरुंमादो ।

अव अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- मोहकर्मकी अद्दार्श्स प्रकृतियोंकी सत्ता रखनेवाला कोई एक जीव अन्य गतिले आकर मनुष्योंमें उत्पन्न होकर गर्मको आदि ककर आड वर्षका हुआ और सम्यक्त्व तथा अप्रमत्त गुणस्थानको एक साथ प्राप्त हुआ (१)।पुनः प्रमत्तसंयत हो अन्तरको प्राप्त हुआ और अहतालील पूर्वकोटियां परिश्रमण कर अन्तिम पूर्वकोटियां वरायुको बांधता हुआ अप्रमत्तसंयत होनया। इस प्रकारते अन्तर प्राप्त हुआ (२)। तत्यक्षात् प्रमत्तसंयत होकर (३) मरा और देव होगया। ऐसे तीन अन्तर्मुहृताँसे अधिक आड वर्षोंसे कम अकृतालील पूर्वकोटियां उत्कृष्ट अन्तर होता है।

े पर्याप्न मनुष्यनियोंमें इसी प्रकारका अन्तर होता है। विशेष वात यह है कि इन पर्याप्तमनुष्योंके चीवीस पूर्वकोटि और मनुष्यनियोंमें आठ पूर्वकोटिकालप्रमाण अन्तर

कहना चाहिए।

चारों उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जयन्यसे एक समय अन्तर है ॥ ७० ॥

क्योंकि, तीनों ही प्रकारके मनुष्योंका चारों प्रकारके उपशासकोंके विना एक समय अवस्थान पाया जाता है।

चारों उपग्रामकोंका उत्कर्षसे वर्षपृथक्तव अन्तर है ॥ ७१ ॥

क्योंकि, तीनों प्रकारके मनुष्योंका चारों प्रकारके उपशासकोंके विना उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व रहनेवाला पाया जाता है।

१ चतुर्णामुपद्मनकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

एगजीवं पहुच जहण्णेण अंतोमुहुतंं ॥ ७२ ॥ सुगममेदं सुनं, ओधिह उननादो । उकस्सेण पुन्वकोडिपुधतं ॥ ७३ ॥

मणुस्साणं ताव उबदे- एक्को अहावीससंतकस्मिओ मणुसेसु उववण्णो गरुभादिअहुबस्सेहि सम्मनं संजमं च समगं पडिवण्णा (१) । पमचापमचसंजदहाणे सादासादबंघपराविचतस्सं कार्ण (२) दंसणमोहणोयमुवमामिय (३) उवसममेढीपाओग्गअप्यमचो जादो (४) । अपुवो (५) ऑणपट्टी (६) सुहुमो (७) उवमंतो (८)
सुहुमो (९) अणिपट्टी (१०) अपुव्वो (११) अपमचो होर्ण्वादि । अहेतार्लीसपुव्वकोडीओ परिभमिय अपिन्छमाण पुव्वकोडील वढदेवार्ज सम्मनं संजमं च पिटबिजय दंसणमोहणीयमुवसामिय उवसमसेढीपाओग्गिवसंहीण विस्तित्वय अपमचो होर्ण् अपुचो जादो । लह्मगंतं । तदो णिहा-प्यलाणं वंधवोच्छेदपढमममण कालं गदो देवो
जादो । अहुस्वसेहि एक्कारसर्थतोमुहुचिह य अपुव्वदाण सच्चमागंण च उज्याओ
अहुताळीसपुव्यकोडीओ उक्कस्संतरं होदि । एवं चेव निण्डमुवसामगाणं । णविर दसिंह

> उक्त गुणस्थानोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्गृहर्त है ॥ ७२ ॥ यह सूत्र सुराम है, क्योंकि, ओघर्म कहा जा चुका है।

१ एकजीव प्रति जवन्येनान्तर्मुहूर्तः । सः सि 🛂, ८.

२ उत्कर्षेण पूर्वकोटीपृथक्त्वानि । सः सिः १,८.

णविह अष्ट्रहि अंतोपुहुचेहि एगसमयाहियअड्डवस्सीह य ऊणाओ अड्डेदालीसपुड्व-कोडीओ उक्कस्संतरं होदि चि वचन्वं । पञ्जन-मणुसिणीसु एवं चेव । णविर पज्जनेसु चउवीसं पुड्वकोडीओ, मणुसिणीसु अड्ड पुड्वकोडीओ चि वचन्वं ।

चदुण्हं खवा अजोगिकेवलीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि,

णाणाजीवं पद्भन्न जहण्णेण एगसमयं ॥ ७४ ॥

कुदो १ एरेसु गुणहाणेसु अण्णगुणं णिव्युदि च गदेसु एदेसिमेगसमयमेच-जहण्णतरुवलंगा।

उक्कस्सेण छम्मासं, वासपुधत्तं ॥ ७५ ॥

मणुस-भणुसपञ्जताणं क्रमासमंतरं होदि । मणुसिणीसु वासपुधत्तमंतरं होदि । जहासंखाए विणा कथमेटं णव्यदे ? गुरूवदेसादो ।

एगजीवं पहुच्च णिथ अंतरं, णिरंतरं ॥ ७६ ॥

कुदो ? भूओ आगमणाभावा। णिरंतरणिहेसो किमई वुञ्चदे ? णिग्मयमंतरं जम्हा हाता है। किन्तु उत्तमें कमशः दश, नी और आठ अन्तर्मृहृतोंसे और एक समय अधिक आठ वर्षोंसे कम अड़तालीस पूर्वकोटियां उत्कृष्ट अन्तर होता है. ऐसा कहना चाहिए। मनुष्पपर्यातोंमें वा मनुष्पत्तियाँमें भी ऐसा ही अन्तर होता है। विशेषता यह है कि पर्यानोंमें चौजीस पूर्वकीटियाँ और मनुष्पत्तियोंमें आठ पूर्वकीटियोंके काल्प्रमाण अन्तर कहना चाहिए।

चारों क्षपक और अयोगिकेवालियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना

जीवोंकी अपेक्षा जघन्यमे एक समय है ॥ ७४ ॥

क्योंकि, इन गुणस्थानोंके जीवोंसे चारों क्षपकोंके अन्य गुणस्थानोंमें तथा अयो-गिकेवलींके निर्वतिको चले जानेपर एक समयमात्र जधन्य अन्तर पाया जाता है।

उक्त जीवोंका उन्क्रष्ट अन्तर, छह मास और वर्षपृथक्त होता है ॥ ७५ ॥ मनुष्य और मनुष्यपर्यातक क्षपक वा अयोगिकेवलियोंका उत्कृष्ट अन्तर छह मास-

मनुष्य आर मनुष्यपयातक क्षेत्रक या अयागिकवालयाका उत्हार अन्तर छह मार प्रमाण है। मनुष्यनियोंमें वर्षपृथक्त्वप्रमाण अन्तर होता है।

र्शका—सूत्रमें यथासंख्य पदके विना यह बात कैसे जानी जाती है ? समाधान—गुरुके उपदेशसे।

चारों क्षपकोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है।। ७६।। क्योंकि,चारों क्षपक और अयोगिकेवळींके पुनः आगमनका अभाव है। इकि।—सत्रमें निरन्तर प्रका निर्देश किस लिए हैं ?

समाधान—निकल गया है अन्तर जिस गुणस्थानसे, उस गुणस्थानको निरन्तर १ शेवाणी सामान्यवत् । स सि. १, ८. **गुणहाणादो तं** गुणहाणं णिरंतरमिदि विहिम्रहेण दव्वद्रियणयावलंबिसिस्साणं पडिसेह-पर्स्वपार्ट ।

सजोगिकेवली ओघं ॥ ७७ ॥

णाणेगजीवं पहुच णात्थ अंतरं, णिरंतरमिच्चेदेण भेदाभावा ।

मणुसअपज्ञत्ताणमंतरं केवचिरं कालादो होदि. णाणाजीवं पद्धच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ ७८ ॥

किमडमेदस्स एम्महंतस्स रासिस्स अंतरं होदि ? एसो महाओ एदस्स । ण च सहावे जुलिवादस्स पवेसो अत्थि, भिष्णविसयादो ।

उक्करसेण पलिदोवमस्स असंखेजजदिभागो ॥ ७९ ॥

सुगममेदं सुत्तं ।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण खुद्दाभवगगहणं ॥ ८० ॥

कदो ? अणप्पिदअपज्जत्तएस उप्पज्जिय अइदहरकालेण आगदम्स खुद्दाभव-ग्गहणमेत्तंतरुवलंभा ।

कहते हैं। इस प्रकार विधिमुखसे द्रव्यार्थिकनयके अवलम्बन करनेवाले शिष्योंके प्रतिषेध प्रकरण करनेके लिए 'निरन्तर 'इस पदका निर्देश सुत्रमें किया गया है।

सयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है ।। ७७ ।।

क्योंकि. ओघर्मे वर्णित सामा जीव और एक जीवकी अंपक्षा अन्तर नहीं है. निरन्तर है, इस प्रकारसे इस प्ररूपणामें कोई भेद नहीं है।

मनुष्य लब्ध्यपर्याप्तकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ ७८ ॥

शंका-इस इतनी महान राशिका अन्तर किस लिए होता है ?

समाधान-यह तो राशियोंका स्वभाव ही है। और स्वभावमें युक्तिवादका प्रवेश है नहीं, क्योंकि, उसका विषय भिन्न है।

मनुष्य लब्ध्यपर्याप्तकोंका उत्कृष्ट अन्तर पत्योपमके असंख्यातवें भाग है ॥ ७९॥ यह सुत्र सुगम है।

एक जीवकी अपेक्षा लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंका जघन्य अन्तर क्षद्रभवग्रहणप्रमाण है ॥ ८० ॥

क्योंकि. अविवक्षित लब्ध्यपर्याप्तकोंमें उत्पन्न होकर अति स्वल्पकालसे पुनः ळब्ध्यपर्याप्तकोंमें आप इप जीवके शहभवज्ञहणप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्करसेण अणंतकालमसंखेजजपोग्गलपरियट्टं ॥ ८१ ॥ इदो ? मणुसअपज्जत्तसः एइंदियं गदस्स आवितयाए असंखेज्जदिभागमेष-

योग्गलपरियद्वी परियद्विद्ण पडिणियत्तिय आगदस्स सुत्तृत्तंतरुवरुंमा ।

एदं गदिं पडुच्च अंतरं ॥ ८२ ॥

सिस्साणमंतरसंभवपदुष्पायणहुमेदं सुत्तं ।

गुणं पडुच्च उभयदो वि णात्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ ८३ ॥ उभयदो जहण्युक्कस्तेण णाणेगजीवेहि वा णत्थि अंतरमिदि बुत्तं होदि । कुदो १ मनगणमञ्जीवय गुणंतरन्गहणाभावा ।

देवगदीए देवेसु भिच्छादिट्टि-असंजदसम्मादिट्टीणमंतरं केविचरं काळादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णित्य अंतरं, णिरंतरं ॥ ८४ ॥ सममेदं सर्च ।

एंगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहृतंं ॥ ८५ ॥

उक्त लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकालात्मक असंख्यात पढलपरिवर्तनप्रमाण है ॥ ८१ ॥

क्योंकि, एकेन्द्रियोंमें गये हुए लब्ध्यपर्याप्त मनुष्यका आवर्लीके असंख्यातर्वे भागमात्र पुद्रलपियर्तन परिश्रमण कर पुनः लौटकर आये हुए जीवके सूत्रोक्त उत्कृष्ट अन्तर पाया जाता है।

यह अन्तर गतिकी अपेक्षा कहा है ॥ ८२ ॥

यह सूत्र शिप्योंको अन्तरकी संभावना वतलानेके लिए कहा गया है।

गुणस्थानकी अपेक्षा तो दोनों प्रकारमे भी अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ८३ ॥ उभयतः अर्थात् जवन्य और उत्कर्षसे, अथवा नाना जोव और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, यह अर्थ कहा गया समझना चाहिए । क्योंकि, मार्गणाको छोड़े विना लञ्ज्यपर्यानक जीवोंके अन्य गुणस्थानका बहुण हो नहीं सकता ।

देवगतिमें, देवोंमें मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीवेंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवेंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ८४ ॥

यह सत्र सगम है।

उक्त मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि देवोंका एक जीवकी अपेक्षा जवन्य अन्तर अन्तर्भुद्धते है ॥ ८५ ॥

१ देवनती देवानां मिथ्यादृष्टवसयतसम्यग्दृष्टवोर्नानाजीवापेक्षया नास्त्वन्तरम् । स. सि. १, ८.

२ एकजीवं प्रति जवन्येनान्तर्महूर्तः । स. सि. १, ८.

कुदो ? मिच्छादिष्टि-असंजदसम्मादिद्वीणं दिद्वमग्गाणं देवाणं गुणंतरं गंतृण अहद-हरकालेण पडिणियत्तिय आगदाणं अतोष्ठहुत्तअंतरुवलंभा ।

उक्करसेण एक्कत्तीसं सागरोवमाणि देखुणाणि ॥ ८६ ॥

मिच्छादिद्विस्स ताव उच्चदे- एको दब्बर्लिंगी अद्वावीसमंतकाम्मओ उविरम-गेवेज्जेसु उववण्णा । छदि पन्जनीदि पज्जनयदो (१) विस्सतो (२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मनं पडिवण्णा । एकक्षनीमं सागरोवमाणि सम्मनेणंतरिय अवभाणे मिच्छनं गदो । छद्धमंतरं (४) । चुदो मणुमो जादो । चुद्दि अंतोगुहुन्नेहि छणाणि एकक्षनीसं सागरोवमाणि उक्कस्मेतं होटि ।

असंजदसम्मादिष्ट्रस्स उच्चरे- एक्को दव्यक्तिंगी अद्वावीसमंतक्रामाओ उवरिय-गेवञ्जेसु उववण्णो । छदि पज्जचीहि पज्जचयरो (१) विस्तंतो (२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मचं पडिवण्णो (४) मिन्छचं गेत्णंतरिय एक्कतीसं सामरोबमाणि अन्छिद्ग आउअं वेधिय सम्मचं पडिवण्णो । लद्भंतरं (५)। पंचहि अंतोसुहुचेहि ऊणाणि एक-चीसं सागरोबमाणि असंजदसम्मादिष्ट्रस्स उक्कस्मंतरं होदि ।

क्योंकि, जिन्होंने पहले अन्य गुणस्थानोंमें जाने आनेस अन्य गुणस्थानोंका मार्ग देखा है पेसे मिथ्यादिष्ट और असंयतसम्यन्दिष्ट त्योंका अन्य गुणस्थानको जाकर अति स्वत्यकालसे प्रतिनिवृत्त होकर आये हुए जीवोंके अन्तर्यहर्तप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि देवोंका उन्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागरोपमकालप्रमाण है ॥ ८६ ॥

इनमेंस पहले मिथ्याइप्टि देवका अन्तर कहते हैं- मोहकमंत्री अद्वाईस प्रकृति याँके सत्त्ववाला एक द्रव्यालिंगी साधु उपरिम अवयकोंमें उत्पन्न हुआ। छहाँ पर्याप्तियाँसे पर्याप्त हो (?) विभाम ले (३) विशुद्ध हो (३) वेदकस्त्रमयस्वको प्राप्त हुआ। इकतीस सामरोपमकाल सम्यक्त्वके साथ विताकर आयुके अन्तर्मे मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। इक्स मकारेले अन्तर लच्च हुआ (४)। पश्चार्त् वहांस ब्युन हो मनुष्य हुआ। इस प्रकार चार अन्तर्मुहृतीसे कम इकतीस सामरोपमकाल मिथ्याइप्टि देवका उत्सृष्ट अन्तर होता है।

अब असंयतसम्यग्डिए देवका अन्तर कहते हैं - मोहकर्मकी अद्वारंस प्रकृतियों के सस्ववाला कोर्र एक द्रव्यलिगी साधु उपरिम प्रविपकों में उत्पन्न हुआ। छहाँ पर्याप्तियों से पर्याप्त हो (१) विश्वास ले (२) विश्वत हो (२) वेदकसम्यक्तको प्राप्त हुआ (४)। प्रधास मिध्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हो इकतीन सागरोपम रहकर और आयुको बांचकर, धुनः सम्यक्तको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर लक्ष्य हुआ (९)। ऐसे पांच अन्तर्मुहुतीसे कम इकतीस सागरोपमकाल असंयतसम्यग्डिए देवका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

१ उत्कर्षेण एकत्रिशःसागरीपमाणि देशोनानि । स. सि. १, ८,

144

## सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच जहण्णेण एगसमयं ॥ ८७ ॥

क्कदो? दोण्हं पि सांतररासीणं णिरवसेसेण अण्णगुणं गदाणं एगसमधंतरुवस्त्रंमा। उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंस्त्रेज्जदिभागो ॥ ८८ ॥

कुदो ? एदानि दोण्डं रामीणं सांतराणं णिरवसेसेण अण्णगुणं गदाणं उक्कस्सेण पितदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्ते अंतरं पिंड विरोहाभात्रा ।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण पिलदोवमस्त असंस्रेज्जिदिशागो, अंतोमुहुत्तं ॥ ८९ ॥

सासणसम्मादिद्विस्म पलिदोवमस्म असंखेज्जदिभागो अंतरं, सम्मामिच्छादिद्विस्स अंताग्रुहुत्तं । सेसं सुरामं, बहुतो परुविदनाहो ।

सासादनसम्यग्दिष्ट ऑर सम्यग्निध्यादिष्ट देवोंका अन्तर कितने काल होता है है नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय है ॥ ८७ ॥

क्योंकि, इन दोनों ही सान्तर राशियोंका निरवशेषरूपसे अन्य गुणस्थानको गय इए जीवोंके एक समयप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त जीवोंका उत्क्रष्ट अन्तर पल्योपमका असंख्यातवां भाग है ॥ ८८ ॥

क्योंकि, इन दोनों सान्तर राशियोंके सामस्यक्षपसे अन्य गुणस्थानको चले जानेपर उक्तर्पसे पत्योपमके असंख्यातये भागमात्र कालमें अन्तरके प्रति कोई विरोध नहीं है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पल्योपमका अर्स-रूयातवां भाग और अन्तर्भृष्टते है ॥ ८९ ॥

सासादनसम्यग्दिष्ट देवका उत्कृष्ट अन्तर पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है और सम्यग्निभ्यादिष्टिका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुद्धर्त है। रोप सुत्रार्थ सुगम है, क्योंकि, पहले बहुतवार प्ररूपण किया जा चुका है।

१ सासादनसम्बन्दष्टिसम्बन्धिन्यादृष्टयोनीनाजीवापेश्वया सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

२ पुक्रमीवं प्रति जवन्येन परयोपमासंस्येयमागोऽन्तर्महर्तश्च । स. सि. १, ८.

## उक्कस्सेण एक्कत्तीसं सागरोवमाणि देसुणाणि ॥ ९०॥

सासणस्य ताबुज्बदे- एक्को मणुसो द्व्विलिपी उनसमसम्मनं पडिविज्जिय सासणं गंतृण तत्व एगसमत्रो अत्वि कि मदो देवो जादो। एगसमयं सासणगुणेण दिद्वो। विदियसमए मिच्छनं गंतूणंतिय एक्कतीसं सागरावमाणि गमिय आउत्रं वंधिय उवसमसम्मनं पडिवण्णो सासणं गदो। ठद्धमंतरं। सामणगुणेणगसमयमन्छिय विदिय-समए मदो मणुसो जादो। तिहि समएहि ऊणाणि एक्कतीसं सागरावमाणि सासणु-क्करसंतरं।

सम्माभिच्छादिद्विस्स उबदे- एको दृश्विलिंग अद्दावीससंतकिम्मओ उविसिन् गेवञ्जेसु उववण्णो । छिद्द पञ्जत्ति हि पञ्जत्तपदी (१) विस्मते (२) विसुदो (३) सम्माभिच्छत्तं पहिवण्णो (४) भिच्छतं गंतूर्णतिश्य एककतीसं सागरोवमाणि गभिय आउअं वंधिय सम्माभिच्छत्तं गदो (५)। जेग गुणेण आउअं वद्धं, तेणेव गुणेण मदो मणुसो जादो (६)। छिद्द अंतीसुकृत्तिहि ऊणाणि एककत्तीसं सागरोवमाणि सम्मा-भिच्छत्तस्सुक्कस्संतरं होदि।

उक्त दोनों गुणस्थानवर्ती देवोंका उन्क्रप्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागरोपम-काल है ॥ ९० ॥

उनमेंसे पहले सासादनसम्यग्हिए देवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- एक द्रव्यक्तिगी समुप्य उपरामसम्यक्तको प्राप्त हो करके और सासादनगुणस्थानको जाकर उसमें एक समय अवशेष रहनेपर मरा और देव होगया। वह देव पर्याप्ते एक समय सासादनगुणस्थानके लाक रह डुक्त और दूसरे समय में मिण्यात्यगुणस्थानको जाकर अन्तर्यक्त प्राप्त हो इक्तीस सागरापम विताकर, आजुको वांधकर उपरामसम्यक्त्यको प्राप्त हुआ। पुनः सासादन गुणस्थानको गया। इस प्रकार अन्तर क्ष्य हुआ। तब सासादनगुणस्थानके साथ एक समय रहकर द्वित्य समयमें मरा और मनुष्य होगया। इस प्रकार तिन साययोसे कम इक्तीस सागराप्तमाल सासादनग्रम्थाको साथ एक समय रहकर द्वित्य समयमें मरा और मनुष्य होगया। इस प्रकार तिन समयोसे कम इक्तीस सागराप्तमाल सासादनग्रम्थानको साथ एक समय रहकर द्वित्य समयमें स्व

अब सम्यग्मिध्याइष्टि देवका उत्हार अन्तर कहते हैं – मेहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियों के सत्त्वजाल कोई एक द्रव्यिलिंगी साधु उर्यारम द्रवेयकोम उत्पन्न हुआ। छहाँ पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विधास के (२) विद्युद्ध हो (३) सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त हुआ (४)। पक्षात् विध्यात्वको प्राप्त हुआ (४)। पक्षात् विध्यात्वको अक्त अन्तरको प्राप्त हुआ (४)। पक्षात् विक्र प्राप्त विभाव क्षात् विक्र सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त हुआ (४)। एक्षात् विक्र प्राप्त क्षात् विक्र सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त हुआ (५)। एक्षात् विक्र प्राप्त सम्यग्निध्यात्वको प्राप्त हुआ (६)। इस प्रकार छह्न अन्तर हुआ स्थानसे आयुको बांधा था, उसी गुणस्थानसे मरा और महुष्य होगया (६)। इस प्रकार छह्न अन्तर होता है।

१ उत्कर्षेणेकत्रिकासागरीपमाणि देशोनानि । स. सि. १, ८.

भवणवासिय चाणवेंतर जोदिसिय सोधम्मीसाणपहुि जाव सदार-सहस्सारकप्पवासियदेवेसु मिन्छादिट्टि असंजदसम्मादिट्टीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥९१॥

सुगममेदं सुत्तं ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ९२ ॥

कुदो ? णत्रसु सम्मेसु वहंतभिच्छादिहि-असंजदसम्मादिद्वीणं अण्णगुणं गंतूणंतरिय लहमागदाणं अंतोसहत्तंतरुवलंशा ।

उक्कस्सेण सागरोवमं पिटदोवमं वे सत्त दस चोइस सोल्स अट्रारस सागरोवमाणि सादिरेगाणि ॥ ९३ ॥

मिच्छादिद्विस्स उच्चेर्रे- तिरिक्खो मणुसो वा अप्पिददेवेसु सग-सगुक्कस्साउ-ट्विटिएसु उववण्णो । छहि पज्जनिहि पज्जनयदा (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मन्तं पिडवण्णो । अंतरिदो अप्पणो उक्कस्साउद्विदिमणुपालिय अवसाणे मिच्छनं गदो । लड्कमंतरं (४) । चद्गिह अंतोमुहुचेहि उलाओ अप्पप्पणो उक्कस्साउद्विदीओ मिच्छादिद्विउक्कस्मंतरं होदि ।

भवनवासी, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क और सौधर्म-ऐञ्चानसे लेकर श्वतार-सहस्रार तकके कत्यवामी देवोंमें मिध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अधेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ९१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त देवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्भृहुर्त है ॥ ९२ ॥

क्योंकि, भवनत्रिक और सहस्रार तकके छह करुपपटल, इन नी स्वर्गीमें रहेने वाले मिथ्याइप्रि और असंपतसम्यग्दिए देवेंकि अन्य गुणस्थानको जाकर अन्तरको प्राप्त हा पुनः लघुकालसे आये हुओंके अन्तर्मुहर्नप्रमाण अन्तरकाल पाया जाता है।

उक्त देवोंका उत्कृष्ट अन्तर कमाः सागरोपम, पल्योपम और साधिक दो, सात, दश, चौदह, सोलह और अद्वारह सागरोपमप्रमाण है।। ९३।।

इनमेंसे पहले मिध्याइष्टि देवोंका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं – कोई एक तियंच अथवा मनुष्य अपने अपने स्वर्गकी उत्कृष्ट आयुवाले विवक्षित देवोंमें उत्पन्न हुआ। छहीं पर्याप्तियोंसे पर्याप हों। ११) विश्राम ले (२) विशुद्ध हों। (३) वेदकत्तस्यक्त्यको प्राप्त हो अन्तरको प्राप्त हुआ। पक्षात अपनी उत्कृष्ट आयुर्धियतिको अनुपालककर अन्तर्में मिध्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे अन्तर लब्ध हुआ (४)। इन बार अन्तर्मकुँहाति कम अपनी अपनी आयुर्धियतियां उन उन स्वर्गोंक मिध्याइष्टि हेवोंका उत्कृष्ट अन्तर है। प्यमसंजदसम्मादिद्विस्म वि । णवरि पंचिह अतोह्यहुचेहि ऊणउक्कस्सिद्धिदीओ अंतरं होदि ।

सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वीणं सत्थाणोघं ॥ ९४ ॥

हुदो ? णाणाजीनं पहुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्तस्सेण पलिदोवमस्स असं-स्रेज्जिद्भागा; एगजीनं पहुच्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंसेजजिद्भागां, अंतोष्ठहुचं; उक्कस्सेण वेहि समएहि छहि अंतोष्ठहुचेहि ऊणाओ उक्तस्सिहिदीओ अंतरमिच्चेएहि भेदाभावा। णविर सग-सगुक्कस्तिहिदीओ देखणाओ उक्कस्संतरिमिदि एत्य वचन्त्रं, सत्याणीचण्णाहाणुवनचीदो ।

आणद् जाव णवगेवज्जविमाणवासियदेवेषु मिच्छादिट्टि-असंजद-सम्मादिट्टीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णित्य अंतरं, णिरंतरं ॥ ९५॥

सुगममेदं सुनं ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुतं ॥ ९६ ॥

उक्त स्वर्गोके सासादनसम्यग्दिष्ट और सम्यग्मिथ्यादीष्ट देवोंका अन्तर स्वस्थान ओचके समान है ॥ ९४ ॥

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा जयन्यमे एक समय, उन्कर्यसे एव्योपमका असंक्यातवां भाग अन्तर हैं। एक जीवकी अपेक्षा जयन्यसे एव्योपमका असंक्यातवां भाग और अन्तर्मुहर्त अन्तर है, उन्कर्रेस दें। समय और छह अन्तर्मुहर्तीस कम अपनी उन्छम्ध विद्यासमाण अन्तर हैं। हत्यादि रूपेंस ओयके अन्तर हैं स्वार्य स्थाप के अपनी अपनी कुछ कम उन्छम्ध स्थितियां ही यहां पर उन्छम्ध अस्तर हैं ऐसा कहना चाहिए; क्योंकि, अन्यया सूत्रमें कहा गया स्वस्थान ओय अन्तर है नहां सकता।

आनतकरपरे लेकर नवप्रैवेयकविमानवासी देवोंमें मिथ्यादृष्टि और असंयत-सम्यग्दृष्टियोंका अन्तर किनने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ९५ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहर्त है ॥ ९६ ॥

कुदो <sup>१</sup> तेरसञ्जयाद्विदमिच्छादिष्टि-सम्मादिद्वीणं दिद्वमग्गाणमण्णगुणं गंत्ण लहु-मागदाणमंतोग्रहुचंतल्जलंमा ।

उक्कस्सेण वीसं वावीसं तेवीसं चउवीसं पणवीसं छव्वीसं सत्ता-वीसं अट्टावीसं ऊणतीसं तीसं एक्कतीसं सागरे।वमाणि देसूणाणि ॥ ९७ ॥

मिच्छादिद्विस्स उचरे- एक्को दञ्जलिमी मणुसो अप्पिददेवेसु उववण्णो । छहि पञ्जनीहि पञ्जनपदो (१) विस्संतो (२) विसुद्वो (३) वेदगसम्मन्तं पडिवा-जय अंतिरिदो। अप्पप्पणो उक्कस्साउद्विदीओ अणुपालिय अवसाणे मिच्छनं गदो (४)। चदृहि अंतो-मुहुत्तेहि ऊणाओ अप्पप्पणो उक्कस्सद्विदीओ मिच्छादिद्विस्स उक्कस्संतरं होदि ।

असंजदसम्मादिष्ट्रिस्स उच्चदे- एको दव्वित्यि बहुक्कस्साउओ अण्पिददेवेषु उववण्णो । छहि पञ्जनीहि पञ्जनयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) वेदग-सम्मन्त पडिवण्णो (४) मिन्छन्तं गंतुण्तिरिदो । अप्पप्पणो उक्कस्साउद्विदियमणु-पालिय सम्मन्तं गंतुण् (५) मदो मणुसो जादो । पंचिह अंतोम्रहुनेहि ऊण्यउक्कस्स-द्विदिमेन्तं लडमंतरं ।

क्योंकि, आनतः प्राणतः आदि तेरह भुवनोंमें रहनेवाले दृष्टमार्गी मिष्यादिष्ट और असंयतसम्यन्दिष्ट देवोंका अन्य गुणस्थानको जाकर पुनः शीव्रतासे आनेवाले उन जीवोंके अन्तर्भुहर्नप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त तेरह थुवनोंमें रहनेवाले देवोंका उत्कृष्ट अन्तर कमश्चः देशोन बीस, बाईस तेर्द्रस, चौबीम, प्रचीस, छब्बीम, सत्ताईस, अद्वाईस, उनतीस, तीस और स्कृतीस सागरोपम कालप्रमाण होता है।। ९७॥

इनमेंस पहले भिष्याइष्टि देवका उन्हण्ड अन्तर कहते हैं- एक द्रष्यिली मजुष्य विविक्षित देवोंमें उत्पन्न हुआ। छहाँ पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (?) विश्वास ले (२) विश्वास हाँ (३) वेदकस यक्तवको भाग्त होकर अन्तरको मान्त हुआ और अपनी अपनी उन्हण्ड आयुव्धितिको अनुपालन कर जीवनके अन्तर्मे मिष्यात्वको गया (४)। इन चार अन्तर्मुहुतासे कम अपनी अपनी उन्हण्ड स्थितिम्रमाण उक्त मिथ्याइष्टि देवोंका उन्हण्ड अन्तर्महुतासे कम

अव असंयतसम्यग्दिए देवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- बांधी है देवोंमें उत्कृष्ट आयुक्को जिसने, एसा एक द्रव्यक्तिंगी साधु विवक्षित देवोंमें उत्पन्न हुआ। छहाँ पर्यासि-यांस पर्याप्त हो (१) विश्राम के (२) विगुद्ध हो (३) वेदकसम्यक्षको प्राप्त हुआ (४)। एखान् मिय्यात्यको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ। अपनी अपनी उत्कृष्ट आयुस्थितिको अनुपालन कर सम्यक्त्यको जाकर (५) मरा और मनुष्य हुआ। इस प्रकार इन पांच अन्तर्श्वद्वातींसे कम अपनी उत्कृष्ट स्थितिममाण अन्तर क्रम्य हुआ।

## सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वीणं सत्थाणमोघं ॥ ९८ ॥

कुदो ? णाणाजीर्व पहुच्च जहण्णेण एगसमञ्जो, उक्कस्सेण पिल्दोवमस्स असंखेजजदिशामो; एगजीर्व पहुच्च जहण्णेण (पिल्दोवमस्स) असंखेज्जदिशामो, अतो-स्नुहुनं, उक्कस्सेण बेहि समएहि अतोस्नुहुन्तिह ऊणाञ्रो अप्पप्पणो उक्कस्साद्विदीजो अंतर्र होदि, एदेहि भेदाभावा।

अणुदिसादि जाव सन्बद्धसिद्धिवमाणवासियदेवेषु असंजदः सम्मादिद्वीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च (णित्य) अंतरं, णिरंतरं ॥ ९९ ॥

सुगममेदं सुत्तं ।

एगजीवं पहुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ १०० ॥

एगगुणत्तादो अण्णगुणगमणाभात्रा ।

एव गदिमग्गणा समत्ता ।

उक्त आनतादि तेरह भुवनवामी मामादनसम्यग्दष्टि और सम्यग्मिण्यादृष्टि देवींका अन्तर स्वस्थान ओघके समान हैं ॥ ९८ ॥

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा जवन्यसे एक समय, उत्करिस परयोपमक असं-क्यातवें भागप्रमाण अन्तर है: एक जीवकी अपेक्षा जवन्यसे परयोपमका असंस्थातवां भाग और अन्तर्मुहर्ते हैं, उत्करिसे हो समय और अन्तर्मुहर्त कम अपनी अपनी उत्हर्ष्ट क्यितिप्रमाण अन्तर होता है: इस प्रकार ओघके साथ इनका कोई भेद नहीं है।

अनुदिशको आदि लेकर सर्वार्थामिद्धि विमानवासी देवोंमें असंयत्तमस्यग्रदृष्टि देवोंका अन्तर कितने काल होता है? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है।। ९९॥

यह सुत्र सुगम है।

उक्त देवोंमें एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १०० ॥

उक्त अनुदिश आदि देवोमॅ एक ही असंयतगुणस्थान होनेसे अन्य गुणस्थानमॅ जानेका अभाव है।

इस प्रकार गतिमार्गणा समाप्त हुई।

इंदियाणुवादेण एइंदियाणमंतरं केवचिरं काळादो होदि, णाणा-जीवं पहुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १०१ ॥

सुगगमेदं सुत्तं ।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण खुदाभवगगृहणं ॥ १०२ ॥

कुदो ? एइंदियस्स तसकाइयापञ्जत्तरसु उप्पजिय सन्त्रलहुरण कालेण पुणी एइंदियमागदस्स खुदाभगगहणमेत्ततरुगलेमा ।

उक्कस्तेण वे सागरोवमसहस्साणि पुव्वकोडिपु**धत्तेणव्यहि-**याणि ॥ १०३ ॥

तं जहा- एइंदिओ तसकाइएसु उवविजय अंतरिदो पुष्वकोडीपुघत्तेणस्महिय-वेसागरोवसमहस्ममेत्तं तसिट्टिदं परिभ्रमिय एइंदियं गदो । ठड्सेर्स्टियाणधुकस्तंतरं तस-ट्विदिमेत्तं । देवभिच्छादिद्विमेइंदिएसु पवेसिय असेखेज्जपोग्गलपरियद्वी तत्य भमाडिय पच्छा देवसुप्पाइय देवाणमंतरं किण्ण परुविदं ? ण, णिरुद्धदेवमदिमग्गणाए अभावप्यसंगा।

इन्द्रियमार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १०१ ॥

यह सुत्र सुगम है।

एक जीवकी अपेक्षा एकेन्द्रियोंका जधन्य अन्तर क्षुद्रभवब्रहणप्रमाण है।।१०२।। क्योंकि, एकेन्द्रियके जसकायिक अपर्याप्तकोंमें उत्पन्न होकर सर्वेट्यु काटसे एतः एकेन्द्रियपर्यायको प्राप्त हुए जीवके क्षुद्रभवब्रहणप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

एकेन्द्रियोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर पूर्वकोटिग्रथक्त्वसे अधिक दो इजार सागरोपम है।। १०२।।

जैसे- कोई एक एकेन्द्रिय जीव प्रसकायिकों में उत्पन्न होकर अन्तरको मास हुआ और पूर्वकोटियुयक्यस अधिक दो हजार सागरोपमप्रमित असकाय स्थितिप्रमाण परि-भ्रमण कर पुनः एकेन्द्रियों में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार एकेन्द्रियोंका उत्कृष्ट अन्तर प्रस-स्थितिप्रमाण कथ हुआ।

र्ग्नका--देव मिथ्यादृष्टियोंको एकेन्द्रियोंमें प्रवेश करा, असंख्यात पुद्रस्वपरिवर्तन उनमें परिश्रमण कराके पीछे देवोंमें उत्पन्न कराकर देवोंका अन्तर क्यों नहीं कहा ?

समाधान नहीं, क्योंकि, वैसा करनेपर प्ररूपणा की जानेवाली देवगति-

१ इन्द्रियानुवादेन एकेन्द्रियाणां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तस्य । सः सिः १, ८.

२ एकजीवापेक्षया जघन्येन श्रुदमवग्रहणम् । स. सि. १, ८.

३ उत्कर्षेण द्वे सागरोपमसहस्रे पूर्वकोटीपृथक्तवैरम्यभिके । स. सि. १, ८.

सम्मणसङ्कंतेण अंतरपह्वणा कादृव्या, अण्णहा अव्यवस्थावत्तादो । एहंदियं तसकाहएसु उप्पादिय अंतरे मण्णमाणे समाणाए विणासो किण्ण होदीदि चे होदि, किंतु और समाणाए वहुगुणहाणाणि अस्यि तीए तं समाणसङ्कंडिय अण्णगुणेहि अंतराविय अंतर-पह्वणा काद्वा । जीए पुण सग्मणाए एकं चेत्र गुणहाणं तत्य अण्णसम्मणाए अंतराविय अंतरपह्वणा काद्वा हिएसो सुत्तामिष्याओ । ण च एहंदिएसु गुणहाण-बहुसमस्य, तेण तसकाहरसु उप्पादिय अंतरपह्वणा कदा ।

बादरेइंदियाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच फरिय अंतरं, णिरंतरं ॥ १०४ ॥

सुगममेदं सुत्तं ।

एगजीवं पडुच जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं ॥ १०५ ॥

कुदो ? बादोइंदियस्स अण्णाअपज्जेतसु उप्पज्जिय सन्दत्थोनेण कालेण पुणो बादोइंदियं गदस्स सुदाभदग्गहणेभेत्तंतरुवलंभा ।

उकस्सेण असंखेज्जा लोगा ॥ १०६ ॥

र्श्का-पकेन्द्रिय जीवको त्रसकायिक जीवोंमें उत्पन्न कराकर अन्तर कहने पर फिर यहां मार्गणाका विनाश क्यों नहीं होता है ?

समाधान — मार्गणाका विनाश होता है, किन्तु जिस्त मार्गणामें बहुत गुणस्थान होते हैं उसमें उस मार्गणाको नहीं छोड़कर अन्य गुणस्थानोंसे अन्तर कराकर अन्तरप्रकृषणा करना चाहिए। परन्तु जिस मार्गणामें एक हो गुणस्थान होता है, वहांपर अन्य मार्गणामें अन्तर सरा करके अन्तरप्रकृषणा करना चाहिए। इस प्रकारका यहांपर सृचका अभिमाय है। और एकेन्द्रियोंमें अनेक गुणस्थान होते नहीं है, इसछिए प्रसकायिकोंमें उत्पन्न कराकर अन्तरप्रकृषणा की गई है।

बादर एकेन्द्रियोंका अन्तर कितने काल होता है? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है।। १०४।।

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जमन्य अन्तर क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है।। १०५॥ क्योंकि, वादरप्रेनेट्रिय जीवका अन्य अपर्याप्तक जीवोंमें उत्पन्न होकर सर्व स्तोककाळसे पुत्तः वादर एकेन्द्रियपर्यायको गये हुए जीवके क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है ॥ १०६ ॥

तं ज्ञा- एक्को बादरेइंदिओ सहुमेइंदियादिसु उप्पञ्जिय असंसेज्जलोगमेत्त-कालमंतिय पुणो बादरेइंदिएसुं उपबण्णो । लड्डमसंसेज्जलोगमेत्तं बादरेईदियाणमंतरं ।

एवं बादरेइंदियपञ्जतः अपञ्जताणं ॥ १०७ ॥

कुदो ? बादरेईदिएहिंतो सन्त्रपयारेण एदेसिमंतरस्स भेदाभावा ।

सुहुमेइंदिय-सुहुमेइंदियपज्जतः अपजताणमंतरं केदिनरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णित्य अंतरं, णिरंतरं ॥ १०८ ॥

सुगममेदं सुत्तं ।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं ॥ १०९ ॥

उक्कस्सेण अंगुळस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जासंखेज्जाओ ओसिष्पणि-उस्सष्पिणीओ ॥ ११० ॥

जैसे− एक बादर एकीन्द्रय जीव, स्क्ष्म एकेन्द्रियादिकोंमें उत्पन्न हो वहां पर असंख्यात लोकप्रमाण काल तक अन्तरको प्राप्त होकर पुनः बादर एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार असंख्यात लोकप्रमाण बादरएकेन्द्रियोंका अन्तर लम्घ हुआ।

इसी प्रकारमे बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक और बादर एकेन्द्रिय रुब्ध्यपर्याप्तकोंका अन्तर जातना चाहिए ॥ १०७ ॥

क्योंकि, बादर एकेन्द्रियोंकी अपेक्षा सर्व प्रकारसे इन पर्याप्त और खब्यप्रयासक बादर एकेन्द्रियोंके अन्तरमें कोई भेद नहीं हैं।

सक्ष्म एकेन्द्रिय, सक्ष्म एकेन्द्रियपर्याप्त और सक्ष्म एकेन्द्रिय उरुप्यपर्याप्तक जीवोंका अन्तर किनने काल होता है १ नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १०८ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीर्वोका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है।।१०९।। क्योंकि, किसी स्वक्ष एकेन्द्रियका अविवक्षित लज्य्यपर्याप्तक जीवोंसे उत्पन्न होकर सर्व स्तोककालसे तीनों ही प्रकारके स्वस्म एकेन्द्रियोंमें आकर उत्पन्न हुए जीवके क्षद्रभवग्रहणप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त स्वक्ष्मत्रिकोंका उत्कृष्ट अन्तर अंगुरुके असंख्यातवें भाग असंख्यातासंख्यात उत्सर्विणी और अवसर्विणी कालप्रमाण है ॥ ११० ॥ तं जहा- एक्को सुदुनेइंदिओ पज्जतो अपज्जतो व बादेरइंदिएसु उववण्णो । तसकाष्ट्रसु बादेरइंदिएसु च असंखेज्जासंखेज्जा ओसप्पिण-उस्सप्पिणीपमाणमंगुरुस्स असंखेज्ज्ञदिभागं परिभमिय पुणो तिसु सुदुमेइंदिएसु आगंत्ग उववण्णे। लद्धमंतरं बादेरइंदियतसकाइयाणबुक्कस्सिट्टिटी।

बीइंदिय-तीइंदिय-चटुरिंदिय-तस्तेव पज्जत अपज्जताणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥१११॥

सुगममेदं सुत्तं ।

एगजीवं पडुच जहण्णेण खुद्दाभवगगहणं ॥ ११२ ॥

कुदो ? अणिपदअपज्जनगम् उप्पिज्जिय सम्बन्धोवेण कालेण पुणे। णवसु विग-र्जिदेएसु आर्मातृण उप्पण्णस्म खुद्दाभवग्गहणमेन्तंतरुवलेमा ।

#### उकस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियद्रं ॥ ११३ ॥

जैसे- एक सुरुम एकेन्द्रियपयीनक, अथवा लज्यपदीनक जीव वाटर केन्द्रि-यॉमें उत्पन्न हुमा। बहु नसकायिकोंसे, और बादर एकेन्द्रियोंसे अंगुज्क असंख्यातवें आग असंस्थातसंस्थात उत्सर्विणी और वस्वसिष्णी कालप्रमाण परिश्लामक पूजः उक तीनों प्रकारके सुरुम एकेन्द्रियोंसे आकर उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वाइर एकेन्द्रियोंसे आकर उत्पन्न हुआ।

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और उन्हींके पर्याप्तक तथा स्टब्यपर्याप्तक जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १११॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त डीन्द्रियादि जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्षुद्रभवग्रहण-ग्रमाण है।। ११२।।

क्योंकि, अविवक्षित लब्यपर्यान्तकोंमें उत्तरब होकर सर्वस्तोक कालस पुनः नी मकारके विकलेन्द्रियोंमें आकर उत्तरक होनेवाले जीवके श्रुद्रभवप्रहणमात्र अन्तरकाल पाया जाता है।

उन्हीं विकलेन्द्रियोंका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकालात्मक असंख्यात पुद्रलपरिवर्तन है ॥ ११३ ॥

१ विक्लेन्द्रियाणां नानाजीवापेक्षया नारूयन्तरम् । सः सि. १, ८,

२ एकजीवापेक्षया जधन्येन श्रुद्रभवश्रहणम् । स. सि. १,७.

३ उत्कर्षेणानन्तः काळोऽसरूयेयाः पुद्रलपरिवर्ताः । स. सि. १, ८.

तं जहा- णव हि निगलिंदिया एर्र्हियाएर्र्हिएसु उप्पन्जिय आविलियाए असंसे-ज्जिदिभागमेत्रपोग्गलपरिपर्ट्टे परियद्विय पुणो णवसु निगलिंदिएसु उप्पण्णा । स्ट्रमंतरं असंसेज्जपोग्गलपरियद्वमेतं ।

पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्तएसु मिच्छादिट्टी ओघं ॥ ११४ ॥

कुदो ? णाणाजीनं पड्डन्च णात्य अंतरं, एमजीनं पड्डन्च जहण्णेण अंतोसुहुनं, उक्कस्सेण वे छानद्विसागरोत्रमाणि अंतोसुहुतेण ऊषाणि इन्चेएण भेदाभावा ।

सासणसम्मादिट्टिसम्मामिच्छादिट्टीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पद्धच जहण्णेण एगसमयं ॥ ११५ ॥

दोगुणद्वाणजीवेसु सब्बेसु अण्णगुणं गदेसु दोण्हं गुणद्वाणाणं एगसमयविरहु-वरुंमा ।

उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेजजदिभागो ॥ ११६ ॥ कुदा? सांतररासिचादो । बहुवमंतरं किण्ण होदि ? सभावा ।

जंस- नयों प्रकारके विकलेन्द्रिय जीव, एकेन्द्रिय या अनेकेन्द्रियों में उत्पन्न होकर आवलीक असंस्थातवे भागमात्र पुद्रलपरिवर्तन कालतक परिश्रमण कर पुनः नवों प्रकारके विकलेन्द्रियों में उत्पन्न हुए। इस प्रकारके असंस्थात पुद्रलपरिवर्तनप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त हुआ।

्षंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपर्याप्तकोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर ओषके समान

है।। ११४ ॥

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, एक जीवकी अपेक्षा जमन्यसे अन्तर्सुहर्न और उत्कर्षसे अन्तर्सुहर्न कम दो हयासठ सागरोपमकाल अन्तर है; इस प्रकार ओवकी अपेक्षा इनमें कोई भेद नहीं है।

उक्त दोनों प्रकारके पंचेन्द्रिय सासादनसम्पर्धिष्ट और सम्पर्गमध्यादिष्ट जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जयन्यसे एक समय अन्तर है ॥ ११५ ॥

उक्त दोनों गुणस्थानोंके सभी जीवोंके अन्य गुणस्थानको चल्ले जाने पर दोनों

गुणस्थानोंका एक समय विरद्द पाया जाता है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है ॥ ११६ ॥ क्योंकि, ये दोनों सान्तर राशियां हैं।

शंका हनका पत्थोपमके असंस्थातवें भागसे अधिक अंतर क्यों नहीं होता ? समाधान स्वभावसे ही अधिक अन्तर नहीं होता है।

१ पचेन्त्रियेषु मिध्यादृष्टेः सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ सासादनसम्यग्दिष्टसम्यग्मिध्यादृष्टभोर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

ष्गजीनं पहुच्च जहण्णेण पल्रिदोनमस्स असंखेज्जिदभागो, अंतीमुहत्तं ॥ ११७ ॥

सुगममेदं सुत्तं, बहुसो उत्ततादो ।

उनकस्सेण सागरोवमसहस्साणि पुन्तकोडिपुधत्तेणन्भहियाणि सामरोवमसदपुधत्तं ॥ ११८ ॥

सासणस्स ताव उच्चेद- एकको अर्थानकालमसंखेज्जलोगमेलं वा एईदिएसु हिदो असिणापीचिदिएसु आगंतुण उववण्णे।। पंचिद्व पज्जनीदि पज्जनयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) भवणवासिय-वाणवेतरेसु आउअं विधिय (४) विस्संतो (५) कमेण कालं किरिय सवणवासिय-वाणवेतरेदे सुप्पणो।। छिदि पज्जनीदि पज्जनयदो (६) विस्संतो (७) विसुद्धो (८) उवसमसम्मनं पिडवण्णो (९) सामणं गदो। आदि । हिद्दा। निक्यंत्रे (द) विस्संतो (७) त्राप्त्रे अस्तमसम्मनं पिडवण्णो (९) सामणं गदो। त्रद्धा । त्रद्धा । स्वत्यं । तदा थावरपाओनगमान्विष्याए असंखेज्जदिभागमिन्छिय कालं करिय थावरकाएसु उववण्णो आवित्याए असंखेज्जदिभागिण व्यद्धि अतेप्रसुन्ति उथिया सगद्धिदी अंतरं।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर ऋमशः पल्योपमके असं-स्थातवें माथ और अन्तर्श्वहर्त है ॥ ११७ ॥

यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, बहुत बार कहा गया है।

उक्त दोनों गुणस्थानवर्धी पंचेन्द्रियोंका उन्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटीपृथवस्त्रसे अधिक एक हजार सामरोपम काल है, तथा पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंका उन्कृष्ट अन्तर सामरोपम-वतप्रयक्त है ॥ ११८ ॥

हान्नेसे पहले लासादनसम्बग्धिका अन्तर कहते हैं - अनन्तकाल या असंख्यात-लोकमाब काल तक पक्षेत्रियोंमें रहा हुआ कोई एक जीव असंबी एंचेन्द्रियोंमें आकर उत्तरण हुआ। पांचे पर्यापियांसे पर्याप्त हो (१) विकास ले (१) विश्वस स्तर्ण कर अवकवासी या वानव्यन्तरों आयुक्ती वांधकर (१) विकास ले (१) इतस्य सरण कर अवनवासी, या वानव्यन्तरों में उत्तरल हुआ। छहां पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विकास ले (१) विशुक्त हो (९) उपशाससम्बन्धको प्राप्त हुआ (९)। पुनः सासाहन-पूणक्यानको प्राप्त हुआ। इस प्रकार हस गुणक्यानको प्रारम्भ दष हुआ। पक्षात् सिप्या-स्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हो अपनी स्थितग्रमाण परिवर्तित होकर आयुक्ते अन्तर्भ सासादन गुणस्थानको गया। इस प्रकार अन्तर लच्च हुआ। पक्षात् स्थायरकायके योग्य आवलीके असंख्यावर्षे प्राप्तमाण काल तक उनमें रह कर, मरण करके स्थायर काम अवलीके असंख्यावर्षे प्राप्तमाण काल तक उनमें रह कर, मरण करके स्थायर काम अपनी स्थिति ही इसका उत्कृष्ट अन्तर है।

१ एकजीव प्रति जघन्येन पत्योपमासस्येयमागोऽन्तर्मुहूर्तश्च । स. सि. १, ८. २ उत्कर्वेण सागरोपमसहस्रं पूर्वकोटीपृथक्तीरम्यभिकम् । स. सि. १, ८.

सम्मामिण्छादिद्विस्स उच्चदे- एक्को जीको एद्देश्चिद्विद्विक्विन्छदो असण्णि-पंचिदिएसु उनवण्णो। पंचिह पञ्जनीहि पञ्जनपदो (१) विस्संता (२) विसुद्धो (३) भवणवासिय-वाणवेतरेसु आउअं वंधिय (४) विस्समिय (५) देवेसु उववण्णो। छहि पञ्जनीहि पञ्जनपदो (६) विस्संतो (७) विसुद्धो (८) उवसमसम्मन्तं पढिवण्णो (९) सम्मामिन्छनं गदो (१०)। मिन्छनं गंतुणंतिय सगद्विदि परिम्निय अंतोसुद्वाव-सेसे सम्मामिन्छनं गदो (११)। उद्धनंतरं। मिन्छनं गंतुण (१२) एद्देविएधु उव-वण्णो। बारसेहि अंतोसुद्वनेहि ऊणसगद्विदी सम्मामिन्छन्तुक्वस्तंतरं।

'जहा उदेसो तहा णिदेसो' चि णायादेः पंचिदियद्विदी पुच्चकोडिपुश्चचेणस्महिन-सामरोवमसहस्समेचा, पञ्जचाणं सामरोवमसदपुश्चमेचा चि वचन्वं ।

असंजदसम्मादिष्टिपहुडि जाव अपमत्तसंजदाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ ११९ ॥ सगमवंदं सर्च ।

अव सम्यामध्याद्दष्ट पंचेन्द्रिय जीवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- एकेन्द्रियकी स्थित एक जीव असंही पंचेन्द्रियोंने उत्पन्न हुआ। मनके किना सेप पांचों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विधाम ले (२) विद्युद्ध हो (३) मवनवाली या वान-व्यन्तरोंसे आयुको शांधकर (४) विधाम ले (५) देवोंने उत्पन्न हुआ। खही पर्वाक्तिमेंसे पर्याप्त हो (६) विधाम ले (७) विद्युद्ध हो (८) उपशमसम्यन्त्रको प्राप्त हो (५) सम्यामिष्यात्वको प्राप्त हुआ। (१०)। युनः मिष्यात्वको जाकर और अन्तरको प्राप्त हो अपनी स्थितिप्रमाण परिभ्रमण कर आयुके अन्तर्मुद्धतंकाल अवशेष रह जाने पर सम्यामिष्यात्वको प्राप्त हुआ (११)। इस प्रकार अन्तर लष्ट्य हुआ। प्रधात् मिष्यात्वको जाकर (११)। इस प्रकार अन्तर लष्ट्य हुआ। प्रधात् मिष्यात्वको जाकर (११) यकेन्द्रियोंने कम स्वस्थिति सम्बग्धिमध्यात्वका उन्हृष्ट अन्तर है।

'जैसा उद्देश होता है, उसीके अनुसार निर्देश होता है,' इस न्यायसे पंकेन्त्रिय सामान्यकी स्थिति पूर्वकोटीप्रथमन्वसे अधिक एक हजार सागरोपमप्रमाण होती है, और पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंकी स्थिति शतपृथक्त्वसागरोपमप्रमाण होती है, पेसा कहना चाहिए।

असंयतसम्यग्दष्टिसं लेकर अप्रमन्तर्सयत्त गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवोंका अन्तर कितने काठ होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ११९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

१ असंयतसम्यग्दष्टभाष्ममतान्तनां नानाजीवापेश्वता नारत्यन्तस्य । स. वि. १, ८.

#### एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुतं ।। १२० ॥

कुदो ? एदेसिमण्णगुणं गंतूण सन्बदहरेण कालेण पडिणियत्तिय अप्यप्पणो गुण-सागदाणमेतोष्ठहुत्तंतरुवलंगा ।

उक्कस्सेण सागरोवमसहस्साणि पुन्वकोडिपुधत्तेणन्महियाणि, सागरोवमसदपुधत्तं ॥ १२१ ॥

असंजदसम्मादिद्विस्स उच्दे- एको एइंदियद्विदिमिन्छदो असिणपर्विदियसम्बु-च्छिमपञ्जाचरमु उववण्णा। पंचिह पञ्जातीह पञ्जाचरदो (१) विस्सीमे (२) विसुदो (३) भवणवासिय-वाणवेंतरदेवेसु आउअं वंधिय (४) विस्सीमेय (५) मदो देवेसु उववण्णो। छहि पञ्जातीह पञ्जाचरदो (६) विस्संतो (७) विसुदो (८) उवसमसम्मन्ते पिडवण्णो (९)। उवसमसम्मनद्वाए छाविष्ठयाओ अन्धि ति आसाणं गदो अंतरिदो मिन्छमं गंतूण सगद्विदि परिभमिय अंते उवसमसम्मन्तं पडिवण्णो (१०)। पूणो मासणं गदो आविष्ठयाए असंस्रे अदिभागं कालमच्छिद्ण थावरकाएसु उववण्णो। दसहि अंतोष्ठहुनेहि

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मृहुर्त है ॥ १२० ॥

क्योंकि, इन असंयतादि चार गुणस्थानवर्ती जीवोंका अन्य गुणस्थानको जाकर सर्वेलघु काल्से लौटकर अपने अपने गुणस्थानको आये हुओंके अन्तर्मृहर्तमात्र अन्तर पाया जाता है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटीपृथक्त्वसे अधिक सहस्र सागरोपम तथा क्षतप्रयक्त्व सागरोपम है।। १२१।।

दुनमेंसे पहले असंयतसम्यग्रहिका अन्तर कहते हैं- पकेन्द्रिय भवस्थितिका प्राप्त कोर पक जीव, असंद्री पंचित्रय सम्मूर्तिल्ल पर्याप्तकोंसे उत्पन्न हुआ। पांची पर्योक्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विक्षाम ले (२) विश्वज्ञ हो (३) अवनवासी या वानव्यन्तर देवोंसे अवायुको बांधकर (४) विक्षाम ले (५) मरा और देवोंसे उत्पन्न हुआ। छहाँ पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (६) विक्षाम ले (७) विश्वज्ञ हो (८) उपहामसम्यक्तको प्राप्त हुआ (७)। उपहामसम्यक्तको काल्यों छह आवित्यां अवदेश रहन पर सासादन गुणस्थानको गया और अस्तरको प्राप्त हुआ। पिछ मिल्यात्वको जाकर अपनी स्थितिम्मण परिस्नमणकर अन्तमें उपहामसम्यक्तको प्राप्त हुआ। (१०)। पुनः सासादन गुणस्थानको गया और वहांपर अवस्तिके विश्वतिम्मणकार्या अवस्तिके अवस्तिके विश्वतिम्मणकार उत्तर स्वत्यन प्राप्तमाण काल तक रहकर स्थावरकायिकोंसे उत्पन्न हुआ। इस प्रकार इन दश अन्तर्गृहर्तोंसे कम अपनी स्थितिम्मणकाल उक्त असंयतस्थयन्दिष्ठ

एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्गुहूर्तः । स सि. १,८

२ उत्कर्षेण सागरोपमसङ्ख पूर्वकोटीपृथक्तवैरभ्यधिकम् । स. सि. १,८.

जिणया सगद्विदी लद्धपुक्कस्तंतरं । सागरोवमसदपुधचं देखणमिदि वचार्वं १ ण, पेषि-दियपज्जचिद्वरीए देखणाए वि सागरोवमसदपुधचचादो । तं पि कथं णब्बदे १ तुचे देखणवयणाभावादो । सण्णिसम्प्रुच्छिमपींचिद्दिपसुष्पाइय सम्मचं गेण्हाविय मिच्छचेण किण्णांतराविदो १ ण, तत्थ पढमसम्मचगाहणाभावा । वेदगसम्मचं किण्ण पिडवजाविदो १ ण, एईदिएसु दीहद्धमवद्विदस्स उच्वेछिदसम्मच-सम्माभिच्छचस्स तदुष्पायणं संभवाभावा ।

संजदासंजदस्स वुरुवदे- एक्को एइंदियद्विदिसन्छिदो सण्णिपंचिदियपज्ज**यपछ्** उववण्णो तिण्णिपक्ख-तिण्णिदिवस-अंतोमुङ्गतेहि (१) पढमसम्मत्तं संजमासंजमं च जुगवं पडिवण्णो (२) छात्रलियाओ पढमसम्मत्तद्वाए अश्यि ति आसाणं गंतुणंतिरह्यै। मिच्छत्तं गंतुण सगद्विदिं परिभमिय अपन्छिमे पंचिदियभवे सम्मत्तं वेन्ण दंसणमो**हणी**यं

उत्कृष्ट अन्तर होता है।

र्शका—पंचित्रिय पर्यानकोंका जो सागरोपमशतपृथक्त्वप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर बताया है, उसमें 'देशोन' ऐसा पद और कहना चाहिए ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, पंचेन्द्रिय पर्याप्तककी देशोन स्थिति भी सागरोपम-शतप्रथक्त्यमाण ही होती है।

र्शका--यह भी कैसे जाना जाता है ?

समाधान-क्योंकि, सूत्रमें 'देशोन 'इस वचनका अभाव है।

र्गका—संबी सम्मूर्विछम पंचेन्द्रियोम उत्पन्न कराकर और सम्यक्त्वको प्रहण कराकर मिथ्यान्यके द्वारा अन्तरको प्राप्त क्यों नहीं कराया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, संज्ञी सम्मूर्विछम पंचेन्द्रियोंमें प्रथमे।पशमसम्यक्त्वके प्रष्टण करनेका अभाव है।

शंका-वेदकसम्यक्त्वको क्यों नहीं प्राप्त कराया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, एकेन्द्रियोंमें दीर्घ काल तक रहनेवाले और उद्रेलना की है सम्यक्त्व और सम्यग्निथ्यात्व प्रकृतिकी जिसने, ऐसे जीवके वेदकसम्यक्तका उत्पन्न कराना संग्रव नहीं है।

संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- एकेन्ट्रियकी स्थितिको प्राप्त एक जीव, संबी पंचेन्ट्रिय पर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ। तीन पक्ष, तीन दिवस और अन्त-सुंहर्तेस (?) प्रथमोपदामसम्यक्त्यको तथा संयमसंयमको गुगगत् प्राप्त हुआ। ८)। प्रथमोपदामसम्यक्तक काळमें छह आवळियां अवशेष रहते पर सासादन गुणस्थानको प्राप्त कर अन्तरको प्राप्त हुआ। भिष्यात्यको जाकर अपनी स्थितिप्रमाण परिश्लमण करके अन्तिम पंचेन्द्रिय अयमें सम्यक्त्यको प्रहण कर दर्शनमोहनीयका झष कर और संसारकै

खबिय अंतोपुह्नावसेसे संसारे संज्ञामंत्रमं च पडिवण्णो (३) अप्पमत्तो (४)। पमत्तो (५)। उविर छ मुहुना । तिण्णिपक्सेहि तिण्णिदिवसेहि वारसअंतो-मुहुत्तेहि य ऊणिया समाहिदी लई संजदामंत्रदाणमुक्करमंतरं। एईदिएसु किण्ण उप्पाहदो १ ठुद्धमंतरं करिय उविर सिज्ज्ञणकालादो मिच्छनं गंत्रण एईदिएसु आउअं वंधिय तरपुष्पज्जणकालो संखेज्जगुणो चि एईदिएसु ण उप्पादिदो । उविरसाणं पि एदमेव कारणं वचन्तं।

पमत्तस्त बुबदे- एक्को एईट्रियद्विदिमन्छिदो मणुसेसु उववण्णो । गरुभादिअट्ट-वस्सेहि उवसमसम्मत्तमप्पमत्तगुणं च अगवं पडिवण्णो (१) पमनो जादो (२)। हेद्वा पडिद्णंतिरहो सगद्विदि परिभमिय अपन्छिमे भवे मणुनो जादो । दंसणमोहणीयं खविय अतीसुहृचावसेसे संसारे अप्पमतो होद्ण पमत्तो जादो (२)। लड्मंतरं । भूत्रो अप्प-मत्तो (४) उविर छ अतीसुहृत्ता । अद्वृहि वस्सेहि दसहि अतीसुहृत्तेहि य ऊणिया सग-द्विदी पमत्तस्यक्कस्संतरं लर्द ।

अन्तर्मुहूर्तप्रमाण अवदोष रहने पर संयमासंयमको प्राप्त हुआ (६)। पश्चात् अप्रमत्तः संयत (४) प्रमत्तसंयत (५) अप्रमत्तसंयत (६) हुआ। इतमें अपूर्वकरणादिसम्बन्धी ऊपरके **छह भुहुर्तोको** मिलाकर तीन पक्ष, तीन दिवस और वारह अन्तर्महृतोंसे कम अपनी स्थितिम्रमाण संयतासंयतोका उन्क्रप्ट अन्तर है।

शंका - उक्त जीवको एकेन्द्रियोंमें क्यों नहीं उत्पन्न कराया ?

समाधान—संयतासंयतका अन्तर लब्ध होनेके पश्चान् उपर सिद्ध होने तकके कालसे सिप्यात्यको जाकर एकेन्द्रियोंमें आयुको बांधकर उनमें उत्पन्न होनेका काल संख्यातगुणा है, इसलिए एकेन्द्रियोंमें नहां उत्पन्न कराया। इसी प्रकार प्रमत्तादि उपरितन गुणस्थानवर्ती जीवोंके भी यही कारण कहना चाहिए।

प्रमत्तसंयतका उन्कृष्ट अन्तर कहते हैं - एकन्ट्रियस्थितिको प्राप्त एक जीव मनुत्यों में उत्पन्न हुआ और गर्मीदि आठ वर्षोंसे उपशमसम्यक्त्व और अप्रमत्तगुणस्थानको एक-साथ प्राप्त हुआ (१)। पश्चात् प्रमत्तसंयत हुआ (२)। पीछ नीचे गिरकर अन्तरको प्राप्त हो अपनी स्थितिप्रमाण परिश्लमण कर अन्तिम भवमें मनुत्य हुआ। दर्शनमोहनीयका क्षयकर अन्तर्मुहर्तकाल संसारके अवशिष्ट रहने पर अप्रमत्तसंयत होकर पुनः प्रमत्तसंयत कुआ (३)। इस प्रकार अन्तर छन्त्र हुआ। पुनः अप्रमत्तसंयत (१) हुआ। इनमें उत्पर्क छह अन्तर्मुहर्त मिळाकर आठ वर्षे और दश अन्तर्मुहर्तोंसे कम अपनी स्थिति प्रमत्तसंयतका कक्क अन्तर प्राप्त होता है।

अप्यमत्तस्स उच्चदे— एको एइंदियद्वितिमच्छिदो मणुसेसु उववण्णो गन्मादिअद्व-वस्ताणस्र्वारि उवसमसम्मत्तमप्यमत्तगुणं च जुगवं पिडवण्णो। आदी दिद्वा (१)। अंत-रिदो अपच्छिमे पीचिदियमेवे मणुस्तेसु उववण्णो। देसणमोहणीयं खिवय अंतोस्रहुत्तावसेसे संसारे विसुद्धो अप्यमत्ते। जादो (२)। तदो पमत्ते। (१) अप्यमत्ते। (४)। उवरि छ अंतोस्रहुत्ता। एवमद्ववस्सेहि दसहि अंतोस्रहुत्तेहि य ऊणिया पीचिदियद्विदी उक्कस्संत्रं।

चदुण्हमुवसामगाणं णाणाजीवं पडि ओघं ॥ १२२ ॥ इदो १ जहण्गेण एगसमओ, उक्कस्सेण वासपुधत्तमिच्चेएहि ओघादो भेदाभावा ।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ १२३ ॥

तिण्हम्रुवसामगाणमुर्वार चढिय हेड्डा ओदिष्णे जहण्णमंतरं होदि। उत्रसंतकसायस्स हेड्डा ओदरिय पुणो सन्वजहण्णेण कालेण उत्रसंतकमायचं पडिवण्णे जहण्णमंतरं होदि।

उक्कस्सेण सागरोवमसहस्साणि पुन्वकोडिपुधत्तेणन्महियाणि, सागरोवमसदपुधत्तं ॥ १२४ ॥

अप्रमत्तसंयनका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- पकेन्द्रियकी स्थितिमें स्थित एक जीव मनुष्यों में उत्पन्न हुआ और गर्भादि आठ वर्षोंसे ऊपर उपशाससम्यक्ष्य तथा अप्रमत्तगुण-स्थानको युगपत् प्राप्त हुआ। इस प्रकार इस युगस्थानको आरंभ दिखाई दिया। पक्षात् अन्तरको प्राप्त हो अन्तिम पंचेन्द्रिय भवमें मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। दर्शनमोहनीयको स्थाय कर संसारके अन्तमुंह्र अथरोप रहने पर विगुद्ध हो अप्रमत्तसंयत हुआ (२)।पक्षात् प्रमत्तसंयत (३) अप्रमत्तनंयत (४) हुआ। इनमें ऊपरके छह अन्तमुंह्र ते मिळाने पर आठ वर्ष और दश अन्तमुंह्र ते मिळाने पर आठ वर्ष और दश अन्तमुंह्र ते मिळाने पर आठ वर्ष और दश अन्तमुंह्र तोंसे कम पंचेन्द्रियकी स्थिति अप्रमत्तसंयतको उत्कृष्ट अन्तर है।

चारों उपग्रामकोंका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा ओषके समान है ॥ १२२ ॥ क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा ज्ञधन्यसे एक समय और उत्करेंसे वर्षपृथक्त्य, इस प्रकार ओषसे इनमें कोई भेव नहीं है ।

चारों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्भ्रहर्त है ॥१२३॥ अपूर्वकरणसंयत आदि तीनों उपशामकोंका ऊपर चढ़कर नीचे उतरनेपर जघन्य अन्तर होता है। किन्तु उपशान्तकपायका नीचे उतरकर पुनः सर्वजघन्य कालसे उपशान्तकपायको प्राप्त होनेपर जघन्य अन्तर होता है।

चारें। उपज्ञामकोंका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिष्टथक्त्यसे अधिक सागरोपमसहस्र और सागरोपमञ्जतपूर्वक्त्व है।। १२४॥

१ चतुर्णामुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स. सि. १,८,

२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मृहुर्तः । स. सि. १, ८.

३ उत्कर्षेण सागरोपमसहस्र पूर्वकोटीपृथक्तीरभ्यभिकम् । स. सि. १, ८.

एक्को एइंदियद्विदिमिरुव्दो मणुसेसु उववण्णो । गुन्भादिअहुवस्सेहि विसुद्धो उवसमसम्मनमप्पमन्तगुणं च जुगवं पडिवण्णो अंतासुहुनेण (१) वंदगसम्मनं गदो। तदो अंतासुहुनेण (१) अंप्रताणुवंपी विसंजीजिय (२) विस्तमिय (४) दंमणमोहणीयसुवसमिय (५) पम्मापमचवरावनसहस्यं काद्ण (६) उवममसदीपाओग्गअप्पमनो जादो (७)। अषुष्वे (८) अणियद्वी (१०) सुद्धमा (१०) उवसंतो (११) सुद्धमा (१२) अणियद्वी (१३) अपुन्वो (१४)। हेड्डा ओदिर्वृण पंचिदियद्विद्धं परिभिषय पिन्छमे भव मणुसेसु उववण्णो। वंसणमोहणीयं स्विय अंतासुद्धनावसेसे संमारे विसुद्धो अप्यमनो जादो । गुणो पमनापमचपरावनसहस्सं काद्ण उवसममेदीपाओग्गअप्पमनो होत्ण अपुव्यववस्यामा बादो । लद्धमेतरं (१५) । तदो अणियद्वी (१६) सुद्धमा (१७) उवसंतकसाओ (१८) सुद्धमा (१९) अणियद्वी (२०) अपुन्यो (२१) अप्यमनो (२२) पमनो (२३) अप्पमनो (२४) । उवरि छ अंतासुद्धन्ता । एवं अद्दि वस्सिहि तीसिह अंतोसुद्धनेहि ऊणिया सगिद्धिरी अपुन्वुकस्यंतरं । एवं चेव तिण्हसुवसामगाणं वन्नवं । णवि अद्वावीस-छम्बीस-चदुवीसअंतीसुद्धनेहि अन्भिह्यअद्वयस्यणा सगिद्धिरी अंतरं होदि ।

पकेन्द्रिय-स्थितिमें स्थित एक जीव, मनुष्योंमे उत्पन्न हुआ। गर्माद आठ वर्षोंसे विश्वत हो उपशमसम्यक्त्वको और अप्रमत्तगुणस्थानको युगपत् प्राप्त होता हुआ अन्त-र्मुहर्तसे (१) बेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। पश्चात् अन्तर्महर्तसे (२) अनन्तान्यन्धी कषायचतुष्कका विसंयोजन करके (३) विश्राम ले (४) दर्शनमोहनीयका उपनाम कर (५) प्रमत्त-अप्रमत्तराणस्थानसम्बन्धी परावर्तन सहस्रोंको करके (६) उपशमश्रेणीक प्रायोग्य अग्रमससंयत हुआ (७)। पश्चात् अपूर्वकरणसंयत (८) अनिवृत्तिकरणसंयत (९) सक्ष्म-साम्परायसंयत (१०) उपशान्तकपाय (११) सुक्ष्मसाम्पराय (१२) अनिवत्तिकरण-संयत (१३) अपूर्वकरणसंयत (१४) हा, नीच उतरकर पंचेन्द्रियकी स्थितिप्रमाण परि-अमणकर अन्तिम भवमें मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। पश्चात दर्शनमोहनीयका क्षयकर संसारके अन्तर्मष्ट्रतमात्र अवशेष रहनेपर विशुद्ध हो अप्रमत्तसंयत हुआ। पुनः प्रमत्त-अप्रमत्तपरावर्तन सहस्रोंको करके उपशमश्रेणींक योग्य अप्रमत्तसंयत होकर अपर्वकरण उपशामक हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ (१५)। पश्चात अनिवृत्तिकरणसंयत ।१६) सक्मसाम्परायसंयत (१७) उपशान्तकपाय (१८) सूक्ष्मसाम्परायसंयत (१९) अनिवृत्ति-करणसंयत (२०) अपूर्वकरणसंयत (२१) अप्रमत्तसंयत (२२) प्रमत्तसंयत (२३) और अप्रमत्तसंयत हुआ (२४)। इसके ऊपर क्षपकश्चेणीसम्बन्धी छह अन्तर्महर्न होते हैं। इस प्रकार तीस अन्तर्महर्त और आठ वर्षोंसे कम एंचेन्द्रियस्थितिप्रमाण अपूर्वकरणका उत्कृष्ट अन्तर होता है। इसी प्रकारस होय तीनों उपशासकोंका भी अन्तर कहना चाहिए। विशेष बात यह है कि उनके क्रमशः अट्टाईस छव्वीस और चौबीस अन्तर्महतौंसे अधिक आठ वर्ष कम पंचेन्द्रिय स्थितिप्रमाण अन्तर होता है।

#### चदुण्हं खवा अजोगिकेवली ओघं ॥ १२५ ॥

णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमओ, उनकस्तेण छम्मासाः एगजीवं पहुच णात्य अंतरं, णिरंतरमिच्चेएहि ओघादो भेदाभावा ।

सजोगिकेवली ओधं ॥ १२६ ॥

कुदो ? णागेगजीवं पहच्च णिथ्य अंतरं, णिरंतरमिच्चेदेण ओघादो मेदाभावा । पंचिंदियअपज्जत्ताणां वेइंदियअपज्जत्ताणं भंगो ॥ १२७ ॥

णःणाजीर्थं पहुच्च णान्धि अंतरं, णिरंतरं, एगजीर्थं पहुच्च जहण्णेण सुद्दामवरगाहणं, उक्करसेण अर्णतकालमसंदेउजयोग्गलपरियट्टमिच्चेण्डि वेहंदियअपज्जनेहितो पंचिदिय-अपज्जनाणं भेटाभावा ।

एदमिंदियं पडुच्च अंत्रं ॥ १२८ ॥

गुणं पडुच्च उभयदो वि णत्थि अंतरं, णिरंतरं ।। १२९ ॥ एटाणि दो वि सत्ताणि सगमाणि ।

एवर्मिदियमग्गणा समत्ता ।

चारों धपक और अयोशिकेवलीका अन्तर ओषके समान है। ११५ ॥ नाना जीवोंकी अपेक्षा जधन्यसे एक समय और उत्कर्षसे छद्द मास अन्तर है, एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है; इस प्रकार ओघप्रक**पणांस कोई** भेद नहीं है।

मयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है ॥ १२६ ॥

क्योंकि, नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है; इस प्रकार ओवले कोई भेद नहीं हैं।

पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकोंका अन्तर डीन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकोंके समान है ॥१२७॥ नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है; एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे श्रुद्रभवप्रहणप्रमाण और उन्कर्षसे अमन्तकालासक असंस्थात पुरूल्परिवर्तनप्रमाण अन्तर होता है, इस प्रकार डीन्द्रिय लब्ध्यपर्यान्तकोंसे पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्यान्तकोंके अन्तरमें कोई भेद नहीं है।

यह गतिकी अपेक्षा अन्तर कहा है ॥ १२८॥ गुणस्थानकी अपेक्षा दोनों ही प्रकारसे अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १२९॥ के डोनों ही सब सगम है।

इस प्रकार इन्द्रियमार्गणा समाप्त हुई।

१ शेषाणां सामान्योत्तम् । स. सि. १, ८. २ एवसिन्तियं प्रस्यन्तसम्सम् । स. सि. १, ८. ३ ग्रुणं अन्युभयतोऽपि नास्त्यन्तस्स् । स. सि. १, ८.

कायाणुवादेण पुढविकाइय-आउकाइय-तेउकाक्ष्य-चाउकाइय-बादर-सुदुम-पज्जत्त-अपज्जताणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणा-जीवं पद्ध-च णस्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १३० ॥

सुगममेदं सुत्तं ।

एगजीवं पद्धन्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं ॥ १३१ ॥

कुदो ? एदेसिमणप्पिदअपज्जनलम् उप्पार्ज्जय सन्वत्थोवेण कालेण पुणो अप्पिद-कायमागदाणं खुदाभवग्गहणमेत्तजहण्णंतरुवलंमा ।

उक्कस्सेण अणंतकालमसंबेज्जपोग्गलपरियट्टं ॥ १३२ ॥

कुदो ? अप्पिद्कायादो वणप्प्रदिकाइएसुप्पञ्जिय अंतिरिदजीवो वणप्प्रदिकाय-हिर्दि आवलियाए असंखञ्जदिभागपोग्गलपियद्वमंत्तं पिमभिय अणप्पिदमेसकायद्विदि च, तदो अप्पिदकायमागदो जो होदि, तस्स मुनुनुक्कस्मंतहबळंसा ।

कायमार्गणाके अनुवादसे पृथिवीकायिक, जलकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, इनके बादर और खस्म तथा उन सबके पर्याप्तक और अपर्याप्तक जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १३० ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जयन्य अन्तर क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है।।१३९॥ क्योंकि, इन पृथिवीकायिकादि जीवोंका अविवक्षित अपर्यानकोंमें उत्पन्न होकर सर्वेक्सोक कालसे पुनः विवक्षित कायमें आये हुण जीवोंके क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण जघन्य अन्तर पाया जाता है।

उक्त पृथिवीकायिक आदि जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकालात्मक असंख्यात पुरुष्ठपरिवर्तन है ॥ १३२ ॥

क्योंकि, विवक्षित कायस वनस्पतिकायिकों उत्पन्न होकर अन्तरको प्राप्त हुआ जीव आयलीके असंस्थातवें भाग पुत्रलपरिवर्तन वनस्पतिकायकी स्थिति तक परिश्रमण कर और अविवक्षित रोप कायिक जीवोंकी भी स्थिति तक परिश्रमण करके तत्पश्चान् विवक्षित कायमें जो जीव आता है उसके सुवोक्त उत्कृष्ट अन्तर पाया जाता है।

१ काषातुवादेन पृथिन्यन्तेजोवायुकाथिकानां नानाजीवापेक्षया नारूयन्तरम् । स सि. १, ८.

२ एकजीवं प्रति जघन्यंन खुद्रमवग्रहणम् । स. सि. १, ८.

६ उत्कर्षेणानन्तः कालोऽसरूपेयाः पुद्रलपरिवर्ताः । सः सि १,८.

वणफदिकाइयः णिगोदजीव-बादर-सुहुम-पञ्जत-अपज्जताणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ १३३ ॥

सुगममेदं सुत्तं ।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं ॥ १३४ ॥

कुदो ? अप्पिदकायादो अणप्पिदकार्य गेतृण अइलहुएण कालेण पुणो अप्पिद-कायमागदस्स खुदाभवग्गहणमेर्चतरुत्रलमा ।

उक्कस्सेण असंखेज्जा लोगा ॥ १३५ ॥

कुदो ? अप्पिदकायादो पुढिनि-आउन्तेड-नाउकाइएसु उप्पिज्जिय असंस्रेज्जलोग-मे चकालं तत्थेव परिभमिय पुणो अप्पिदकायमागदस्स असंस्रेज्जलोगमेचंत्रकर्लमा ।

बादरवणफदिकाइयपत्तेयसरीरपञ्जत्त-अपञ्जत्ताणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १३६ ॥ सपमंदं सर्व ।

वनस्पतिकायिक, निगोद जीव, उनके वादर व सक्ष्म तथा उन सबके पर्याप्तक और अपर्याप्तक जीवोंका अन्तर कितने काल होता है र नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १३३ ॥

यह सुत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है ॥१३४॥ क्योंकि, विवक्षित कायंस अविवक्षित कायको जाकर अतिरुघु कालसे पुनः विवक्षित कायमें आये हुये जीवके क्षद्रभवग्रहणप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक है ॥ १३५ ॥

क्योंकि, विवक्षित वनस्पतिकायस पृथिवी, जरू, अग्नि और वायुकायिक जीवोंसे उत्पन्न होकर असंस्थात लोकसात्र काल तक उन्होंसे परिश्रमण कर पुनः विवक्षित वनस्पतिकायको आये हुए जीवके असंस्थातलोकप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

बादर वनस्पतिकायिकप्रत्येकश्वरीर और उनके पर्याप्तक तथा अपर्याप्तक जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १२६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

१ वनस्पतिकायिकाना नानाजीवापेक्षया नारूयन्तरम् । स. सि. १, ८.

२ एकजीवापेक्षया जघन्येन श्रुद्रमवमहणम् । स. सि. १,८. ३ उत्कर्षेणासस्यया लोकाः । स. सि. १,८.

एगजीवं पडुच जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं ॥ १३७ ॥ एदं पि मुत्तं सुगमं चेय ।

उक्कस्सेण अङ्गाइज्जपोग्गलपरियट्टं ॥ १३८ ॥

क्करो ? अप्पिदकायारो णिगोदजीवेमुप्पण्यस्य अङ्गाइञ्जयोग्गठपरियद्दाणि सेस-कायपरिक्ममणेण सादिरेयाणि परिभमिय अप्पिदकायमागदस्स अङ्गाइञ्जयोग्गलपरियङ्क-मेर्चतक्वरुंमा ।

तसकाइय-तसकाइयपज्जत्तएसु मिच्छादिट्टी ओघं ॥ १३९ ॥

कुदो ? णाणाजीवं पड्ड्च जहण्णेण णात्य अंतरं, णिरंतरं; एराजीवं पड्ड्च जहण्णेण अतोम्रहुत्तं, उक्कस्सेण वे छावद्विसागरोवमाणि देखणाणि; इच्चेदेहि मिच्छादिद्वि-ओषादो भेदाभावा ।

सासणसम्मादिट्टि-सम्माभिन्छादिट्टीणमंतरं केविचरं कालादो होदि. णाणाजीवं पहच ओघं ॥ १४० ॥

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है ॥१३७॥ यह सूत्र भी सुगम ही है ।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर अढ़ाई पुद्रलपरिवर्तनप्रमाण है ।। १३८ ।। क्योंकि, विवक्षित कायस निगोद जीवोंमें उत्पन्न हुए, तया उसमें अड़ाई पुद्रल-परिवर्तन और रोप कायिक जीवोंमें पिन्भ्रमण करनेले उनकी स्थितिप्रमाण साधिक काल परिभ्रमणकर विवक्षित कायमें आये हुए जीवके अड़ाई पुद्रलपरिवर्तन कालप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

त्रसकायिक और त्रमकायिक पर्याप्तक जीवोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर ओघके समान है ॥ १३९ ॥

क्योंकि, नाना जीवॉकी अंपक्षा कोई अन्तर नहीं है, निरन्तर है: एक जीवकी अंपेक्षा जयन्यसे अन्तर्मुहर्त अन्तर है और उत्करेंसे देशोन दें। क्यानठ सागरीपम अन्तर है: इस प्रकार मिथ्यादिष्ट जीवॉके ओय अन्तरसे इनके अन्तरमें कोई सेंद नहीं है।

त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्तक मासादनमध्यादृष्टि और सध्यामध्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा ओषके समान अन्तर है ॥ १४० ॥

१ त्रसकायिकेषु मिध्यादष्टेः सामान्यवत् । स मि १,८.

२ सासादनसम्यन्दष्टिसम्यन्मिग्यादष्टशोर्नानार्जावापेक्षया सामान्यवत् । सः सि १, ८.

कुदो ? जहण्णेण एकसमओ, उक्कस्सेण पित्रदोवमस्स असंखेज्जिदिभागोः इञ्चे-एहि भेदाभावा ।

एगजीवं पडुन्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंस्रेन्जदिभागो, अंतोयुहुत्तं ॥ १२१ ॥

सुगममेदं सुत्तं ।

उक्कस्सेण वे सागरोवमसहस्साणि पुन्वकोडिपुभत्तेणव्भिहियाणि, वे सागरोवमसहस्साणि देसुणाणि ॥ १४२ ॥

तं जधा— एक्को एइंदियट्टिदिसन्छिदो असण्णिपींचिदिएसु उववण्णो । पंचिह एज्जनीहि पज्जनयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) भवणवासिय-वाणवेंतरदेवेसु आउअं विधिद्ण (४) विस्संतो (५) मदो भवणवासिय-वाणवेंतरदेवेसु उववण्णो । छिहि पज्जनीहि पज्जनयदो (६) विस्संतो (७) विसुद्धो (८) उवसमसम्मन्तं पिडवण्णो (९) सामणं गदा । मिच्छनं गंतृर्णतरिदो । तसिद्विदि परियद्विद्गण अवसाणे सासणं गदो । रुद्धमंतरं । तदो तत्थ थावरपाओग्गमाविजयाए असंखेज्जदिभागमच्छिद्रण कार्लगदो

क्योंकि, जघन्यसे एक समय और उत्कर्षसे पत्योपमके असंख्यातर्वे भागप्रमाण अन्तर है, इस प्रकार आघसे इनके अन्तरमें कोई भेद नहीं है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पल्योपमके असं-ख्यातवें भाग और अन्तर्भुहूर्तप्रमाण है ॥ १४१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर क्रमग्नः पूर्वकोटिप्रथक्त्वसे अधिक दो हजार सागरोपम और कुछ कम दो हजार सागरोपम है।। १४२॥

जैसे- एकेन्द्रियकी स्थितिमें स्थित कोई एक जीव असंझी पंचेन्द्रियोंमें उत्पक्ष हुआ। पांचों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विश्रुज हो (१) भनवनवासी या बानव्यन्तर देवोंमें आयुको बांधकर (४) विश्राम ले (५) मरा और भवनवासी या बानव्यन्तर देवोंमें अत्यक्ष हुआ। छहाँ पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (६) विश्राम ले (७) विश्रुज हो (८) अपनासम्यक्ष्यक्ष प्राप्त हो (५) अपनासम्यक्ष्यक्ष प्राप्त हो (५) अपनासम्यक्ष्यक्ष प्राप्त हुआ। और अस जीवाकी स्थितिममाण परिवर्तन करके अन्तर्म सासादनगुणस्थानको गया। इस प्रकार अन्तर लध्य हुआ। तत्यक्षात् उस सासादनगुणस्थानमें स्थावरकायके योग्य आवलीके असंस्थातवें भागप्रमाण काल

**बाबरकाएसु** उववण्णो । आवलियाए असंखेजजिदभागेण णत्नहि अतीमुहुत्तेहि य ऊणिया तसकाहप-तसकाहपपज्जत्तिहरी अंतरं होदि ।

सम्मामिच्छादिद्विस्स उच्चदे- एक्को एईहियदिहिदमिन्छय जीवो असिष्ण-पॅचिदिएस उववण्णो। पंचहि पज्जनीहि पज्जनयदो (१) विस्सती (२) विसुद्धो (३) भवणवासिय-वाणवेतस्देवेसु आउअं वंशिय (४) विस्समिय (५) पुन्चुन्तदेवेसु उववण्णो। छिह पज्जनीहि पज्जनयदो (६) विस्सतो (७) विसुद्धो (८) उवममसम्मन्तं पिडवण्णो (९)। सम्मामिन्छनं नहाँ (१०)। मिन्छनं गंतुणंतिरिदा सर्गाहिद परिभिय अंतोमुहुनाव-सेसाए तस-तसपञ्जनिद्धिण सम्मामिन्छनं गदो। रद्धमंतरं (११)। मिन्छनं गंतुण (१२) एईदिएसु उववण्णो। वारसअंतोमुहुनहि ऊणिया तस-तसपञ्जनिद्धदी उक्क-संततं होदि।

असंजदसम्मादिट्टिपहुडि जाव अपमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ १४३ ॥ सुगममदं।

तक रह कर मरा और स्थायरकायिकोंमें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार आवलीके असंख्यातयें भाग और नी अन्तर्मुहतोंसे कम त्रमकायिक और त्रसकायिकपर्यानकोंकी स्थितिप्रमाण अन्तर होता है।

असकायिक और असकायिकपर्याजक सध्यग्निध्यादाष्टिका अन्तर कहते हैंएकेन्द्रिय जीयोंकी स्थितिको प्राप्त कोई एक जीव असंकी एंचेन्द्रियोंमें उत्तम हुआ। पांच
पर्याणियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्वाम ले (२) विश्वज्ञ हो (३) सजनवासी या वानव्यन्तर
वेसों आयुको बांधकर (४) विश्वाम ले (२) पूर्वोक देवोंमें उत्त्म हुआ। छहाँ पर्याप्तियोंसे
पर्याप्त हो (६) विश्वाम ले (७) विश्वज्ञ हो (८) उपरामसम्बन्धका प्राप्त हुआ (९)।
पश्चान् सम्यग्निध्याप्तको गया (१०)। पुनः मिध्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ
और अपनी स्थितिप्रमाण परिश्रमण करके प्रसक्तायिक और प्रसक्तायिकपर्याप्तककौ
स्थितिके अन्तर्गद्वेहते अवशेष रह जानेपर सम्यग्निध्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार हुआ (११)। पीछे मिध्यात्वको जाकर (१२) एकेन्द्रियोंमें उत्त्म हुआ। इस
प्रकार हुआ (११) पीछे मिध्यात्वको जाकर (१२) एकेन्द्रियोंमें उत्तम्ब हुआ। इस
प्रकार हुत बाह्य अन्तर्गुहतेंसे कम प्रस और प्रसपर्याप्तकोकी स्थिति ही उक्त दोनों
प्रकारके सम्यग्निध्यादिष्ठ जीयोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

असंयतसम्यग्टि गुणस्थानमे लेकर अग्रमन्तसंयत तक त्रसकायिक और त्रस-कायिकपर्याप्तक जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १४३ ॥

यह सूत्र सुगम है।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोसुहुत्तं ॥ १४४ ॥ एदं वि सुगमं।

उनकस्सेण वे सागरोवमसहस्साणि पुरुवकोडिपुभत्तेणन्महि-याणि, वे सागरोवमसहस्साणि देसुणाणि ॥ १४५ ॥

असंजदसम्मादिष्टिस्स उबदे- एको एइंदियिष्टिदिम-छिटो असिण्णपंचिदियसम्बच्छिमपज्जनएसु उववण्णो। पंचित पज्जनीिह पज्जनयदो (१) विस्संतो (२) विस्तुदो
(३) भवणवासिय-वाणवंतरदेवेसु आउअं वंधिय (४) विस्संतो (५) कालं करिय
भवणवासियसु वाणवंतरदेवेसु वा देवेसु उववण्णो। छिह पज्जनीिह पज्जनयदो (६)
विस्संतो (७) विसुद्धो (८) उवसमसम्मन् एविकण्णो (२)। उवसमसम्मन् द्धार
छावित्यावसेसाए आसाणं गदो। अंतरिदो मिच्छनं गत्ण सगिद्धिदं परिममिय अतं
उवसमसम्मनं पढिवण्णो (१०)। उद्धमंतरं। पुणो सार्षा गदो आवित्याए असंसअदिमागं काल्मच्छिद्ण एइंदिएसु उववण्णो। दसिह अंतोस्चृहचेहि ऊणिया तस-तसपज्जनिद्धिदं उक्कस्संतरं।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ॥ १४४ ॥ यह सत्र भी सगम है।

उक्त असंयतादि चारों गुणस्थानवर्ती त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वसे अधिक दो सहस्रसागरोपम और कुछ कम दो सहस्र सागरोपम है ॥ १४५ ॥

हनमेंस पहले जस और जसपर्याप्तक असंयतसम्यग्दष्टिका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं - एकेन्द्रियस्थितिको प्राप्त कोई एक जीव असंबी एंवेन्द्रिय सम्मूर्ण्डिम पर्याप्तक जीवोंसे उत्पन्न हुआ। पांचें पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हों (?) विश्रास के (?) विश्रास के (%) कि लिखा के (कि लिखा के लिखा है लि

१ उत्कर्षण द्वे सागरोपमसहस्रे पूर्वकोटीपृथक्तवैरम्याधिके । स. सि. १, ८.

संजदासंजदस्स उच्चेद एक्को एइंदियद्विदिमस्छिदो सिण्णपंचिदियपजनपसु उबवण्णो । अस्विणसम्मुच्छमपद्वन्तपसु किण्ण उप्पादिदो १ ण, तस्य संजमासंजम-माहणाभावा । तिण्णिपक्ख-तिण्णिदिवसीह अतिमुद्दुनण य पदमसम्मन्तं संजमासंजमं च जुगवं पिडवण्णो (१) । पदमसम्मनद्वाप छाविष्ठपाओ अस्थि नि मासणं गरो । अतिदितो मिन्छन्तं गेत्ला समाद्विदिं पिमिमिय पच्छिमे तमभेत्रे सम्मन्तं चेन्ण दंसण-मोहणीयं खविय अतिमुद्दुन्तावसेने संतार संजमासंजमं पडिवण्णो (१) । उद्दर्सतंर । अप्यमन्ते (४) पमन्ते (५) अप्यमन्ते (६)। उदि खवगसेदिम्हि छ मुद्दुन्ता । एवं बारसअतीमुद्दुन्ताहिय-अद्वेतालीसदिवसेहि ऊण्या तस-तसपज्जनिद्वदी संजदा-संजदुक्करसंतरं ।

पमत्तस्त उच्चदे- एक्को एइंदियद्विदिमन्छिदो मणुसेसु उववण्णो । गञ्मादिअङ्क वस्सेण उवसमसम्मत्तमप्पमत्तगुणं च जुगर्व पडिवण्णो (१) पमत्तो (२) हेट्टा परिवदिय अंतरिदो । सगद्विदिं परियमिय अपन्छिमे भवे सम्मादिद्वी मणुशे। जादो । दंमणमोहणीयं

त्रस और त्रसपर्याप्तक संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हें- एकेन्द्रिय जीवोंको स्थितिमें स्थित कोई एक जीव संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंम उत्पन्न हुआ।

र्श्वका—उक्त जीवको असंही सम्मृष्टिंग्य पर्याप्तकोंमें क्यों नहीं उत्पन्न कराया ? समाधान—नहीं, क्योंकि, उनमें संयमासंयमके ब्रहण करनेका अभाव है।

पुनः उत्पन्न होनेके पश्चान् नीन पक्ष, नीन दिवस और अन्तर्गृष्ठतेसं प्रथमो-पद्मामसम्यक्त्व और संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। प्रथमोपदासम्यक्त्वके कालमें छह आविलयां रोग रहने पर सासादनगुणस्थानको गया और अन्तरको प्राप्त हो मिच्यात्वमं जाकर अपनी स्थिनिप्रमाण परिभ्रमण करके अन्तिम जनभवमं सम्यक्त्वको प्रहणकर और दरीनमोहनीयका अ्य कर अन्तर्गृहृत्यमाण संनारके अवशिष्ट रहने पर संयमासंयमको प्राप्त हुआ (३)। इस प्रकार अन्तर तथ्य हुआ। पश्चान् अप्रमान्तर्य अपरके छह प्रमानसंयत (५) और अप्रमत्तरंयन (६) हुआ। इनमें अपक्रवेणीसम्बन्धी उत्परके छह अन्तर्गृहृते और मिलाये। इस प्रकार बाह्य अन्तर्गृहृतीसं अधिक अङ्गार्थीम दिनोंसे कम इस और जसपर्यानकोंकी उत्हृष्ट स्थित ही उन संयतासंयत जीवोंका उत्हृष्ट अन्तर है।

वसकायिक और वसकायिकपर्यात प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं-एकेन्द्रिय स्थितिको प्राप्त कोई एक जीव मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और गर्मको आदि छे आठ वर्षके पश्चात् उपशमसम्यक्त्य और अग्रमत्त गुणस्थानको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। पश्चात् प्रमत्तसंयत हो (२) नीचे गिर कर अन्तरको प्राप्त हुआ। अपनी उत्कृष्ट स्थिति-प्रमाण परिभ्रमण करके अन्तिम भवमें सम्यग्दष्टि मनुष्य हुआ। पुनः दर्शनमोहनीयका खबिय अप्पमचो होद्ग पमचो जादो (३) लद्दमंतरं। भूओ अप्पमचो (४)। उनिर छ अंतोम्रहुचा। एवं अद्वृहि वस्सेहि दसहि अंतोम्रहुचेहि य ऊणा तस-तवपव्जचाह्नेदी उक्कस्मंतरं।

अप्पमचस्स उच्चदे- एक्को थावरहिदिमन्छिदो मणुसेसु उववण्णो गम्भादिअहु-वस्सेण उवसमसम्मचमप्पमचगुणं च जुगवं पिडवण्णो (१)। अंतरिदो सगिहिदिं परिभ-मिय पन्छिमे भवे मणुसो जादो । सम्मचं पिडवण्णो दंसणसेाहणीयं खिवय अंतोसुहुचा-वसेसे संसारे विसुद्धो अप्पमचो जादो (२)। रुद्धमंतरं । तदो पमचो (३) अप्पमचो (४)। उविर छ अंतोसुहुचा। एवमद्वहि वस्सेहि दसि अंतोसुहुचेहि य ऊणिया तस-तसपजनहिदी उक्करसंतरं।

चदुण्हमुबसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होादि, णाणाजीवं पद्धच ओषं ॥ १४६ ॥

सुगममेदं ।

## एंगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुतं ॥ १४७ ॥

क्षय करके अप्रमत्तसंयत हो प्रमत्तसंयत हुआ (३)। इसप्रकार अन्तर छघ्ध हो गया। पुनः अप्रमत्तसंयत हुआ (४)। इनमें ऊपरके छह अन्तर्मुद्रते और मिलाये। इस प्रकार दश अन्तर्मुद्रते और आठ वर्षोंस कम त्रस और त्रसपर्यातककी उत्कृष्ट स्थिति ही उन प्रमत्त-संयत जीवोका उत्कृष्ट अन्तर है।

स्रकायिक और असकायिकपर्यंग्त अग्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं-स्थायरकायकी स्थितिस वियमान कोई एक जीव मुद्युपों उत्पन्न हुआ और गर्मको आदि के आठ वर्षते उपरामसम्यक्त्व और अग्रमत्त गुणस्थानको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। प्रधात अन्तरको प्राप्त हा अपनी स्थितप्रमाण परिश्रमणकर अन्तिम भवमें मुद्यु हुआ। सम्यक्त्वको प्राप्त कर पुनः दर्शनमोहनीयका क्षय कर संसारके अन्तर्मुहते अवशिष्ट रह जानेपर विशुद्ध हो अग्रमतसंयत हुआ (२)। इस प्रकार अन्तर रूच्छ हो गया। तत्यक्षात प्रमत्तसंयत (२) और अग्रमतसंयत हुआ (४)। इनमें अपने क्षयक्तेयो हा सम्यन्त्र्यो छह अन्तर्मुहते और मिलाये। इस प्रकार आठ वर्ष और दश अन्तर्मुहतेलि कम इस और अस्पर्यान्तकोंकी उन्हृष्ट स्थिति ही उन अग्रमत्तसंयत जीयोंका उन्हृष्ट अन्तर है।

त्रसकायिक और त्रसकायिकपर्याप्तक चारों उपशामकोंका अन्तर कितने काल

होता है ? नाना जीवोंकी् अपेक्षा ओघके समान अन्तर है ॥ १४६ ॥

यह सूत्र सुगम है। चारों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है॥१४७॥

१ चतुर्णामुपशमकानां नानाजीबापेक्षया सामान्यवत् । सः सिः १, ४०

२ एकजीवं प्रति जवन्येनान्तर्ग्रह्तैः । स. सि. १, ८.

एदं पि सुगर्न । उक्कस्सेण वे सागरोवमसहस्ताणि पुन्वकोडिपुधत्तेणन्भहियाणि,

वे सागरोवमसहस्साणि देसूणाणि ॥ १४८ ॥

जधा पंचिदियमग्गणाए चदुण्हमुत्रसामगाणमंतरपरूत्रणा परूतिदा, तथा एत्थ वि णिरवयना परूतेदन्या।

चटुण्हं खवा अजोगिकेवली ओघं॥ १४९॥

सुगममेदं।

मजोगिकेवली ओधं ॥ १५० ॥

एटं पि सगमं ।

तसकाइयअपज्जताणं पंचिंदियअपज्जत्तभंगो ॥ १५१ ॥

कुदा ? णाणाजीवं पड्डच णात्य अंतरं, एराजीवं पड्डच जहण्णेण खुदाभवग्गहणं, उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेडजपोग्गलपरिपट्टमिच्चेपहि पंचिदियअपउजचेहिंतो तसकाहय-अपउजचाणं भेदाभावा ।

यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंक। एक जीवकी अवेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कमग्नः पूर्वकोटिपृथक्त्वसे अधिक हो सहस्र सागरोपम तथा कुछ कम हो सहस्र सागरोपम है।।१४८।।

जिस प्रकारसे पंचेन्द्रियमार्गणामें चारों उपशामकोंकी अन्तरप्ररूपणा प्ररूपित की है, उसी प्रकार यहांपर भी सामस्यरूपसे अविकल प्रकृपणा करना चाहिए।

चारों क्षपक और अयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है।। १४९ ।।

यह सूत्र सुगम है। सयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है।।१५०।।

यह सूत्र भी सुगम है।

त्रसकायिक लब्ध्यपयाप्तकोंका अन्तर पंचीन्द्रय लब्ध्यपयाप्तकोंके अन्तरके समान है। १५१।

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे श्रुद्रभवप्रहणप्रमाण, उस्कर्पसं अनन्तकालात्मक असंख्यात पुरलपरिवर्तन है। इस प्रकार पंचेत्रिय लज्यपर्याप्रकॉसे वसकायिक लज्यपर्यानकॉके अन्तरमें कोई भेद नहीं है।

१ उत्कर्षेण द्वे सागरीपमसहस्रे पूर्वकोडीपुधनत्वेरस्यधिक । स. सि. १, ८. २ वेषाणां पंचेत्रियवत् । स. सि. १, ८.

एदं कायं पहुच्च अंतरं । गुणं पहुच उभयदो वि णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ १५२ ॥

सुगममेदं सुत्तं ।

एवं कायमगाणा समत्ता ।

जोगाणुवादेण पंचमणजोगि-पंचविचजोगीक्ष कायजोगि-ओरा-िलयकायजोगीसु मिच्छादिट्टि-असंजदसम्मादिट्टिसंजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसंजद-सजोगिकेवलीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणेग-जीवं पड=च णात्य अंतरं, णिरंतरं ॥ १५३॥

क्करें। ? अप्यिदंजोगसहिद अप्यिदगुणड्ढाणाणं सन्वकालं संभवादे। । कघमेग-जीवमासेज अंतराभावो ? ण ताव जोगंतरगमणेणंतरं संभवदि, मग्गणाए विणासापचीदो। ण च अण्णागुणगमणेण अंतरं संभवदि, गुणंतरं गदस्स जीवस्स जोगंतरगमणेण विणा पुणो आगमणाभावादो । तक्हा एगजीवस्म वि णत्थि चेव अंतरं ।

यह अन्तर कायकी अपेक्षा कहा है। गुणस्थानकी अपेक्षा दोनों ही प्रकारसे अन्तर नहीं है, निरन्तर है।। १५२।।

यह सूत्र सुगम है।

इस प्रकार कायमार्गणा समाप्त हुई।

योगमार्गणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी और औदारिककाययोगियोंमें, मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमन्तसंयत, अम-मन्तसंयत और सयोगिकेवित्योंका अन्तर कितने काल होता है? नाना जीवोंकी और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है।। १५३।।

क्योंकि, स्त्रोक्त विवक्षित योगोंसे सहित विवक्षित गुणस्थान सर्वकाल संभव हैं। ग्रंका—पक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव कैसे कहा ?

समाधान—सूत्रोक गुणस्थानों में न तो अन्य योगमं गमनद्वारा अन्तर सम्भव है, क्योंकि, ऐसा मानने पर विवक्षित मार्गणके विनाशकी आपत्ति आती है। और न अन्य गुणस्थानमें जानेसे भी अन्तर सम्भव है, क्योंकि, दूसरे गुणस्थानको गये हुए जीवके अन्य योगको माप्त हुए विना पुनः आरामका अभाव है। इसिक्टए सूत्रमें बताये ग्रंथ जीवांका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता है।

१ योगातुवादेन काववाड्मानसयोगिनां मिय्याष्टषसंयतसम्यन्दृष्टिसयतासयतप्रमत्ताभयत्तसयोगकेबलिनां नानाजीवायेक्षया एकजीवायेक्षया च नारत्यन्तरम् । स. सि. १, ८. २ प्रतिषु ' क्षयगद ' इति पाठः ।

# सासणसम्मादिट्टि सम्माभिच्छादिट्टीणमंतरं केविनरं कालादा **होदि**, णाणाजीवं पडुच जहण्णेण एगसमयं ॥ १५४ ॥

सुगममेदं ।

उनकरसेण पिलदोवमस्स असंखेजजदिभागो ॥ १५५ ॥ इदो १ दोण्हं रासीणं सांतरचादो । सांतरचे वि अहियमंतरं किण्ण होदि १ सहावदो ।

एगजीवं पहुच णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ १५६ ॥ इदो १ गुण-जोगंतरामणेहि तदसंभग । चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च ओर्घं ॥ १५७ ॥

कुदो ? जहण्णेण एगसमञ्जो, उनकस्सेण वासप्रधत्तमिचेएहि ओघादो भेदाभावा।

उक्त योगवाले सालादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक ममय अन्तर है ॥ १५४॥

यह सूत्र सुगम है। उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पत्योपमके असंख्यातवें भाग है ॥ १५५ ॥ क्योंकि. ये दोनों ही राशियां सान्तर हैं।

श्रंका—राशियोंके सान्तर रहन पर भी अधिक अन्तर क्यों नहीं होता है ?

समाधान-स्वभावसे ही अधिक अन्तर नहीं होता है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १५६ ॥ क्योंकि, अन्य गुणस्थानों और अन्य योगोंमें गमनद्वारा उनका अन्तर असंसव है। उक्त योगवोल चारों उपशासकोंका अन्तर कितने काल होता है? नाना जीवोंकी अपेक्षा ओचके समान अन्तर है ॥ १५७॥

क्योंकि, जधन्यसे एक समय और उत्क्रीसे वर्षपृथक्त्व अन्तर है, इस प्रकार ओग्रक अन्तरसे इनके अन्तरमें कोई भेद नहीं है।

१ सासादनसम्यन्दष्टिसम्यभिष्यादृष्टयोर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ एकजीव प्रति नास्त्यन्तरम् । सः सि, १,८.

३ चतुर्णामुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स सि. १, ८.

एगजीवं पहुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ।। १५८॥

जोग-गुणंतरगमणेण तदसंभवा । एगजोगपरिणमणकालादो गुणकालो संखेआगुणो चि कर्ष णव्यदे ? एगजीवस्स अंतराभावपदुष्पायणसुत्तादो ।

चदुण्हं खवाणमोघं ॥ १५९ ॥

णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं, उक्कस्सेण छम्मासं, एगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरमिच्चेदेहि भेदाभावा ।

ओराल्यिमस्सकायजोगीसु मिच्छादिद्वीणमंतरं केविनरं कालादे। होदि, णाणेगजीनं पहुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १६० ॥

तम्हि जोग-गुणंतरसंकंतीए अभावादो ।

सासणसम्मादिद्वीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच ओघं ॥ १६१ ॥

एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १५८ ॥

क्योंकि, अन्य योग और अन्य गुणस्थानमें गमनद्वारा उनका अन्तर असंभव है। श्रृंका—पक योगके परिणमन काळसे गुणस्थानका काळ संख्यातगुणा है, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—एक जीवके अन्तरका अभाव बतानेवाले सूत्रसे जाना जाता है कि एक योगके परिवर्तन-कालसे गुणस्थानका काल संख्यातगुणा है।

उक्त योगवाले चारों क्षपकोंका अन्तर ओघके समान है।। १५९।।

नाना जीवोंकी अपेक्षा जधन्यसे एक समय, उत्कर्वसे छह मास अन्तर है, तथा एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है; इस प्रकार ओघसे अन्तरमें कोई भेद नहीं है।

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १६०॥

क्योंकि, औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें योग और गुणस्थानके परिवर्तनका

औदारिकमिश्रकाययोगी सासादनसम्यग्दृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है र नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओषके समान है ॥ १६१ ॥

१ एकजीव प्रति नास्त्यन्तरम् । सः सिः १, ८.

२ चतुर्णा क्षपकाणामयोगकेवलिनां च सामान्यवत् । स. सि. १,८.

कुदो ? जहण्णेण एगसमओ, उनकस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिमागोः इञ्चेदेहि ओषादो भेदामाना ।

एगजीवं पडुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ १६२ ॥

कुदो ? तत्व जोगंतरमामणाभावा । गुणंतरं गदस्स वि पडिणियत्तिय सासणगुणेण तस्टि चेव जोगे परिणमणाभावा ।

असंजदसम्मादिट्टीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पद्धस्व जहण्णेण एगसमयं ॥ १६३ ॥

क्कदो ? देव-णेरदय-मणुस असंजदसम्मादिङ्काणं मणुमेल उप्पत्तीण् विणा मणुस-असंजदसम्मादिङ्काणं निरिक्षेत्रसु उप्पत्तीण् विणा एगममयं असंजदमम्मादिङ्किविरहिद-आगानिव्यमिस्सकायजागस्य संभगारी ।

**उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ १६**४ ॥ तिरिक्ख-मणुस्सेसु वासपुधत्तमेत्रकालममंजदसम्मादिङ्गीणमुववादाभावा ॥

एगजीवं पडुच णिथ अंतरं, णिरंतरं ॥ १६५ ॥

क्योंकि, जघन्यसे एक समय, और उत्कर्पस पत्यापमका असंख्यानवां भाग अन्तर है, इस प्रकार ओयसे कोई भेद नहीं है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १६२ ॥

क्योंकि, औदारिकिमिश्रकाययोगकी अवस्थामें अन्य योगमें गमनका अभाव है। तथा अन्य गुणस्थानको गये हुए भी जीवके लौटकर सासादनगुणस्थानके साथ उसी ही योगमें परिणमनका अभाव है।

औदारिकमिश्रकाययोगी असंयतसम्यग्दृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ?

नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है।। १६३॥

क्योंकि, देव, नारकी और मनुष्य असंयतसम्यग्रदिष्टगॅका मनुष्योंमें उत्पत्तिके विना, तथा मनुष्य असंयतसम्यग्रदिष्योंका तिर्ययोंमें उत्पत्तिके विना असंयतसम्यग्रदिष्य योंसे रहित औदारिकमिश्रकाययोगका एक समयश्रमाण काल सम्मन है।

औदान्किमिश्रकाययोगी असंयतमम्यग्दृष्टियोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है ॥ १६४ ॥

क्योंकि, तिर्यच और मनुष्योंमें वर्षपृथक्त्वप्रमाण कालतक असंयतसम्यादिष्ट-योका उत्पाद नहीं होता है।

औदारिकमिश्रकाययोगी असंयतसम्यग्दृष्टियोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १६५ ॥ तम्द तस्त गुण-बोगंतसंकतीए अभाग । सजोगिकेवलीणनंतरं केवचिरं कालादो होदि, **णाणाजीवं पहुच्च** 

जहण्णेण एगसमयं ॥ १६६ ॥ इदा १ कवाडपञ्जायविरहिदकेवकीणमेगसमञ्जावलंमा । उक्कस्सेण वासपुथतं ॥ १६७ ॥ कवाडपञ्जाएण विणा केवलीणं वासपुथत्वच्छणसंभवादो ।

कवाडपञ्जाएण विणा कवलाण वासपुधचच्छणसमवादा । एगजीवं पहुच्च णस्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १६८ ॥ क्रदो १ जोगंतरमगंतूण ओरालियमिस्सकायजोगे चेव द्विदस्स अतरासंभवा ॥

वेउन्वियकायजोगीसु चदुट्टाणीणं मणजोगिभंगो ॥ १६९ ॥ क्रदो १ णाणेगजीवं पडन्च अंतराभावेण साधम्मादो ।

वेउन्वियमिस्सकायजागीसु मिच्छादिद्वीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ १७० ॥

क्योंकि, औदारिकमिश्रकाययोगी असंयतसम्यन्दिष्ट जीवमें उक्त गुणस्थान और आदारिकमिश्रकाययोगके परिवर्तनका अभाव है।

औदारिकमिश्रकाययोगी मयोगिकेवली जिनोंका अन्तर कितने काल होता है है नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है।। १६६ ॥

क्योंकि, कपाटपर्यायसे रहित केवली जिनोंका एक समय अन्तर पाया जाता है। औदारिकमिश्रकाययोगी केवली जिनोंका नाना जीवेंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त हैं ॥ १६७ ॥

क्योंकि, कपाटपर्यायके विना केवली जिनोंका वर्णपृथक्त तक रहना सम्भव है। औदारिकामिश्रकाययोगी केवली जिनोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है।। १६८।।

क्योंकि, अन्य योगको नहीं प्राप्त होकर औदारिकमिश्रकाययेशमें ही स्थित केवलीके अन्तरका होना असंभव है।

वैक्रियिककाययोगियोंमें आदिके चारों गुणस्थानवर्ती जीवोंका अन्तर मनो-योगियोंके समान है।। १६९॥

क्योंकि, नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे दोनोंमें समानता है।

वैकिथिकमिश्रकाययोगियोंमें मिध्यादृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है है नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है, ॥ १७० ॥ तं जहा- वेउन्त्रियमिस्सकापजोगिमिच्छादिष्टिणो सन्त्रे वेउन्त्रियकापजोगं गदा। यगसमयं वेउन्त्रियमिस्सकापजोगो मिच्छादिष्टीहि विरहिदो दिद्दो । विदियसमए सच्ह जणा वेउन्त्रियमिस्सकापजोगे दिद्दा । ळढमेगतमयमंतरं ।

## उक्कस्सेण बारस मुहुत्तं ॥ १७१ ॥

तं जधा- वेउटिवयिमस्तिमे-छादिई।सु सच्येसु वेउटिवयकायजोगं गदेसु बारस-सुडुचमेचमंतरिय पुणा सत्तद्वजणेसु वेउटिवयिमस्सकायजोगं पढिवण्णेसु बारसमुडुचंतरं डोडि ।

एगजीवं पडुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १७२ ॥

तत्थ जोग-गुणंतरगमणाभावा ।

सासणसम्मादिट्टि-असंजदसम्मादिट्टीणं ओरालियमिस्सभंगो ॥ १७३ ॥

कुदो ! सामणसम्मारिद्वीणं णाणाजीवं पड्च जहण्णुक्कस्सेण एगसमयं, पलिदो-वमस्स असंखेजजिदभागो तेहिं , एगजीवं पडुच णत्थि अंतरं तेणः, असंजदसम्मारिद्वीणं

जैस- सभी वैकियिकामिश्रकाययोगी मिथ्यादिष्ट जीव वैकियिककाययोगको प्राप्त हुए। इस प्रकार एक समय वैकियिकामिश्रकाययोग, मिथ्यादिष्ट जीयोंस रहित दिखाई दिया। क्रितीय समयमें सात आठ जीव वैकियिकामिश्रकाययोगमें दृष्टिगाचर हुए। इस प्रकार एक समय अन्तर उपलब्ध हुआ।

वैक्रियिकीमश्रकाययोगी मिध्यादृष्टियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर

बारह महर्त है।। १७१।।

जैसे- सभी वेकियिकमिश्रकाययोगी मिथ्यादृष्टि जीवोंके वेकियिककाययोगको प्राप्त हो जाने पर बारह सुहर्नप्रमाण अन्तर होकर पुनः सात आठ जीवोंके वैकियिक-मिश्रकाययोगको प्राप्त होने पर बारह सुहर्तप्रमाण अन्तर होता है।

वैकियिकमिश्रकाययोगी मिथ्यादृष्टियोंका एक जीक्की अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है।। १७२।।

क्योंकि, उन वैकियिकमिश्रकाययोगी मिध्यादृष्टियोंके अन्य योग और अन्य गुणस्थानमें गमनका अभाव है।

वैकियिकमिश्रकाययोगी सासादनसम्यग्रहि और असंयतसम्यग्रहि जीवोंका अन्तर औदारिकसिश्रकाययोगियोंके समान है।। १७३।।

क्योंकि, सासादनसम्यर्ष्टाष्ट्रयोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य और उत्छुष्ट अन्तर क्रमशः एक समय और पत्योपमका असंख्यातवां भाग है इनसे, एक

९ अप्रती 'सागेहि'; आप्रती 'न्मागोत्तेहि', अप्रती 'न्मागलेहि ' इति पाठः ।

198

णाणाजीवं पहुच्च जहण्युक्कस्सगयएगसमय-मासपुषर्त्ततरेणं, एगजीवं पहुच्च अंतरा-भावेण च तरो भेदाभावा ।

आहारकायजोगीसु आहारमिस्सकायजोगीसु पमत्तसंजदाण-मंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ १७२ ॥

सुगममेदं ।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ १७५॥

एदं पि सुगममेव ।

एगजीवं पहुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १७६ ॥

तम्ह जोग-गुणंतरग्गहणाभावा।

कम्मइयकायजोगीसु मिन्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वि-असंजद-सम्मादिद्वि-सजोगिकेवलीणं ओरालियमिस्सभंगो ॥ १७७ ॥

जीवकी ओपक्षा अन्तर नहीं है इससे; असंयतसम्यारिष्ट्योंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य एक समय और उन्ह्राट मासपृथक्त अन्तर होनेसे, तथा एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे इन वैकियिकमिश्रकाययोगी सासादन और असंयतसम्यारिष्टियोंके अन्तरमें कोई भेद नहीं है।

आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगियोंमें प्रमत्तसंयतोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥१७४॥ यह सत्र सगम है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथकत्व है ॥ १७५ ॥

यह सूत्र भी सुगम ही है।

आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगियोंमें प्रमत्तसंयर्गेका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १७६ ॥

क्योंकि, आहारककाययोग या आहारकमिश्रकाययोगमें अन्य योग या अन्य गुणस्थानके ग्रहण करनेका अभाव है।

कार्मणकाययोगियोंमें मिध्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और सयोगिकेवल्रियोंका अन्तर औदारिकमिश्रकाययोगियोंके समान है ॥१७७॥ मिरकादिद्वीणं णाणेगजीवं पड्टच अंतराभावेण; सासणसम्मादिद्वीणं णाणाजीव-गयएयसमय-पिलदोवमासंखेजजदिभागंतरिहे, एगजीवगयअंतराभावेण; असंजदसम्मा-विद्वीणं णाणाजीवगयएयसमयमास-पुधत्ततेरिहे, एगजीवगयअंतराभावेण; सजोभिकविल-णाणाजीवगयएयसमय-वासपुधत्तिहे, एगजीवगयअंतराभावेण च देण्हं समाणपुबलेमा ।

एवं जे।ममग्गणा समत्ता ।

वेदाणुवादेण इत्थिवेदेसु भिच्छादिट्टीणमंतरं केवचिरं काळादो होदि, णाणाजीवं पडुच णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ १७८ ॥ सममेवं सर्व ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ १७९ ॥

कुदो ? इत्थिवेदमिच्छादिद्विस्म दिद्वमग्गस्स अणागुणं गंत्ण पडिणियत्तिय लहुं मिच्छत्तं पडिवण्णस्स अंतोम्रहुत्तंतरुवलंमा ।

### उनकस्सेण पणवण्ण पलिदोवमाणि देसुणाणि ॥ १८० ॥

क्योंकि, मिध्यादिष्याँका नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे, सासादनसम्बद्धियोका नाना जीवगत जमन्य एक समय और उन्क्रय एक्स् एमके असंस्थातवें भागप्रमाण अन्तरसं, तथा एक जीवगत अन्तरक अभावसं, असंयत-सम्बद्धियोका नाना जीवगत जन्य अन्तर एक समय और उन्क्रय अन्तर मास-पृथ्यस्वसे, तथा एक जीवगत अन्तरका अभाव होनेस, सर्योगिकविद्याँका नाना जीवोकी अपेक्षा जमन्य एक समय और उन्क्रय वर्ष्य्यस्थ अन्तरांस, तथा एक जीवगत अन्तरका अभाव होनेसे औदारिकमिश्रकाययोगी और कार्मणकाययोगी, इन दोनोंके समानता पाई जाती है।

इस प्रकार योगमार्गणा समाप्त हुई।

वेदमार्गणाके अनुवादसे स्त्रीवेदियोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितन काल होता है ! नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १७८ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्सुहुर्त है ॥ १७९ ॥ क्योंकि, इष्टमार्गी खीवेदी मिथ्यादिष्ट जीवके अन्य गुणस्थानको जाकर और छोडकर शीम ही मिथ्यात्वको प्राप्त होनेपर अन्तर्सुहुर्त अन्तर पाया जाता है।

स्त्रीवेदी मिथ्यादष्टि जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचनन पच्योपम है।। १८०॥

१ वेदातुवादेन स्रीवेदेपु निध्यादृष्टेर्नानाजीवापेक्षया नारुयन्तरम् । स सि. १, ८.

२ एकजीव प्रति जधन्येनान्तर्मुहर्तः । स सि १,८.

६ उत्कर्षेण पचपंचाशत्पन्योपमानि देशोनानि । स सि. १, ८.

तं जहा- एको पुरिसवेदो णउंसयवेदो वा अट्टावीसमोहसंतकस्मिजो पणवण्ण-पिल्दोवमाउट्टिदिवेतिष्ठ' उववण्णो । छिह पञ्जचाहि पञ्जचयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मचं पिडवण्णो अंतरिदो अवसाणे आउअं वंधिय मिच्छचं गदो । रुद्धमंतरं (४) । सम्मचेण बद्धाउअचादो सम्मचेणेव णिग्गदो (५) मणुसो जादो । पंचिह अतीस्रहचेहि उज्णाणि पणवण्ण पिल्दोवमाणि उक्कस्संतरं होदि। छप्युटविणरहप्सु सोहम्मादिदेवेसु च सम्मादृष्टी बद्धाउओ पुटं मिच्छचेण णिस्सारिदो । एत्य पुण पणवण्णपिल्दोवमाउट्टिदिवेतीसु तहा ण णिस्सारिदो । एत्य कारणं जाणिय वचन्त्रं ।

सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि. णाणाजीवं पद्धच ओघं ॥ १८१ ॥

सुगममेदं ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पिह्नदोवमस्त असंखेज्जदिभागो, अंतोपुहत्तं ॥ १८२ ॥

पहले आध्यरूपणामें छह पृथिवियोंके नारिक्योंमें तथा सौधर्मादि देवोंमें क्या-युष्क सम्यग्हिष्ठ जीव मिथ्यात्यके द्वारा निकाला था। किन्तु यहां पचवन पत्योपमकी आयुस्थितिवाली देवियोंमें उस प्रकारसे नहीं निकाला। यहांपर इसका कारण जानकर कहना चाहिए।

स्त्रीवेदी मासादनसम्यग्दिष्ट और सम्यग्मिथ्यादिष्ट जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा ओषके समान अन्तर है ॥ १८१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

स्त्रीवेदी सासादनसम्पग्दछि और सम्यग्नियथादष्टियोंक। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमश्च; पल्पोपमका असंख्यातवां भाग और अन्तर्श्वहुर्त है ॥ १८२ ॥

१ प्रतिषु 'देवेसु' इति पःठः ।

२ सासादनसम्यग्दिष्टसम्यग्मिथ्यादृष्टयोनीनाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

३ एकजीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयमागोऽन्तर्मुहुर्तश्च । स. सि. १, ८.

एदं पि सुनं सुगममेत्र । उक्तस्सेण परिदोवमसदपुधत्तं ॥ १८३ ॥

तं जहा- एको अण्गवेदद्विदिमस्छिदो सासणढाए एगो समओ अस्थि चि इत्थिवेदेख्च उववण्णो एगसमयं सासणगुणेण दिद्दो । विदियसमए मिच्छचं गंत्णंतरिदो । स्थीवेदद्विदि एरिममिय अवसाणे स्थीवेदद्विदीए एगसमयावसेमाए सासणं गदो । लद्ध-मंतरं । मदो वेदंतरं गदो । वेहि समएहि ऊणयं पलिदोवमसदपुधचमंतरं लद्धं ।

सम्माभिच्छादिहिस्स उच्चदे— एको अद्वावीसमाहसंतक्तिमओ अष्णवेदो देवीसु उववण्णो । छहि पञ्जचीहि पञ्जचयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) सम्मा-मिच्छचं पडिवण्णो (४) मिच्छचं गंत्णंतिदिदो । त्यीवेदिहिर्द परिभिषय अंते सम्मा-मिच्छचं गदो (५)। सद्धंतरं । जेण गुणेण आउअं वद्धं तं गुणं पडिविज्जिय अण्णवेदे उववण्णो (६)। एवं छहि अंतेग्रहृत्वेहि ऊणिया त्यीवेदिहिरी सम्माभिच्छनुक्रस्संतरं होदि।

यह सूत्र भी सुगम ही है।

स्त्रीवेदी सामादनसम्यग्दष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उरक्रष्ट अन्तर पच्योपमञ्जतप्रथक्त है ॥ १८३ ॥

जैसे अन्य वेदकी स्थितिको प्राप्त कोई एक जीव सासाइनगुणस्थानके कालमें एक समय अवशिष्ट रहने पर स्वीवेदियों उत्पन्न हुआ और एक समय सासाइनगुणस्थानके साथ दिखाई दिया। डितीय समयमें मिण्यात्यको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ। स्थानके साथ दिखाई दिया। डितीय समयमें मिण्यात्यको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ। स्थानको स्थितप्रमाण परिक्रमण करके अन्तमें स्थावेदकी स्थितिमें एक समय अवशेष रहने पर सासाइनगुणस्थानको गया। इस प्रकार अन्तर तक्ष्य हुआ। पुनः मरा और अन्य वेदको प्राप्त होगया। इस प्रकार दो समयोंसे कम पत्योपमश्तपृथक्तवकाल स्वीवेदी सासाइनसम्बन्धि जीवका उन्तर अन्तर प्राप्त हुआ।

अब सम्यमिध्यादृष्टि स्त्रिविदी जीवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- मोहतीयकर्मकी अहार्दस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक अन्य वेदी जीव देवियोंमें उत्पन्न हुआ। छहीं पर्योत्तियोंसे पर्योत्त हो (१) विश्राम ले (२) विश्रुद्ध हो (३) सम्यम्मध्यात्यको प्राप्त हुआ (४)। पक्षात् मिध्यात्यको प्राप्त हुआ (४)। पक्षात् मिध्यात्यको प्राप्त हुआ (५)। इस प्रकार अन्तर समाण परिभ्रमणकर अन्तर्म सम्यम्मध्यात्यको प्राप्त हुआ (५)। इस प्रकार अन्तर सम्य हुआ (५)। इस प्रकार अन्तर सम्य जीवोंमें उत्पन्न हुआ (६)। इस प्रकार छह अन्तर्मुहुतोंसे कम स्त्रिविद्मी स्थिति सम्यम्मध्यादृष्टि जीवका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

१ उत्कर्षेण पल्योपमञ्चलपृथक्त्वम् । स. सि. १, ८.

असंजदसम्मादिष्टिप्पहृडि जाव अपमत्तसंजदाणमंतरं केबिचरं कालादो होदि. णाणाजीवं पद्धच्च णत्थि अंतरं. णिरंतरं ॥ १८८ ॥ सगममेदं ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोसुहुर्तं ॥ १८५ ॥ इदो ? अण्णगुणं गंतूण पडिणियचिय तं चेव गुणमागदाणमंतोसुदुचंतरुवलंसा। उक्कस्सेण पछिदोवमसदपुधत्तं ॥ १८६ ॥

असंजदसम्मादिद्रिस्स उच्चदे । तं जहा- एक्को अट्टावीससंतक्मिमओ विसु उववण्णो । छहि पज्जन्तिहि पज्जन्त्यदो (१) विस्तंतो (२) विसदो (३) वेदग-सम्मत्तं पहित्रण्णो ( ४ ) मिच्छत्तं गढां अंतरिदो त्थीवेदद्विदि परिभमिय अंते उवसम-सम्मत्तं पडिवण्णो (५)। लद्धमंतरं । छावलियावसेसे पदमसम्मत्तकाले सासणं गंतण मदो वेदंतरं गदो । पंचिह अंतोमहत्तेहि ऊणयं पलिदोवमसदपुधत्तमंतरं होदि । देख्रण-

असंयतसम्यग्दृष्टिमे लेकर अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती क्षीवेदियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है. निरन्तर है ॥ १८४ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त गुणस्थानवाले स्त्रीवेदियोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्म्रहर्त है।। १८५॥

क्योंकि, अन्य गुणस्थानको जाकर और ठौटकर उसी ही गुणस्थानको आये हुए जीवोंका अन्तर्महर्त अन्तर पाया जाता है।

उक्त जीवोंका उत्क्रष्ट अन्तर पल्योपमशतपृथक्त्व है ।। १८६ ।।

इनमेंसे पहले खविदी असंयतसम्यग्दिए जीवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- मोहकी अट्राईस कर्मप्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक जीव देवोंमें उत्पन्न हुआ। छहाँ पर्याप्ति-योंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विश्रद्ध हो (३) वेदकसम्यक्तवको प्राप्त हुआ (४)। प्रश्चात मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हो, स्वीवेटकी स्थितिप्रमाण परिश्लमणकर अन्तमें उपशमसम्यक्तको प्राप्त हुआ (५)। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। प्रथमोपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आवलियां अवशेष रहने पर सासादनगण-स्थानको जाकर मरा और अन्य वेदको गया। इस प्रकार पांच अन्तर्मृहताँसे कम पत्यो-पमज्ञतपथक्त्वप्रमाण अन्तर होता है।

१ असयतसम्यन्द्रप्रयाचप्रमत्तानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । स सि. १,८.

२ एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्मृहर्तः । स. सि. १, ८.

३ उत्कर्षेण परयोपमञ्चतप्रथक्तम् । स. सि. १,८.

वयणं सुत्ते किल्ण कदं ? ण, पुधत्तिणिदेसेणेव तस्स अवगमादो ।

संबदासंबदस्स उच्चदे- एक्को अद्वावीसमोहसंतकस्मित्रो अण्णवेदो त्यीवेदेषु उववण्णो वे मासे गञ्मे अन्छिद्ग णिक्संतो दिवसपुष्रचेण विसुद्धो वेदगसम्मचं संजमा-संजमं च जुगवं पिडवरणो (१)। मिन्छचं गंतुण्तिरिदो त्यीवेदिद्विदि परिभिमय अंते पढससम्मचं देसकंजमं च जुगवं पिडवरणो (२)। आमाणं गंतुण मदो देवो जादो। वेहि बुक्कोहि दिवसपुष्रचाहिय-वेमासिहि य उज्णा त्यीवेदिद्वदी उक्कस्संतरं होदि।

पमत्तस्त उज्बंदे- एको अहातीसमोहमंतकि। माओ अण्णवेदो त्थीवेदमणसेसु उववण्णो । गब्भादिअहुविसस्रो वेदगसम्मत्तमप्पमत्तगुणं च जुगंव पिडवण्णो (१)। पुणो पमत्तो जादो (२)। मिच्छत्तं गंतुर्लतिरदो त्थीवेदिहिर्दि परिभिष्य पमत्तो जादो । स्तर्द्धमंतरं (२)। मदो देवो जादो । अहुवस्मिह्नं तीहि अतीमुहुत्तेहि ऊणिया त्थीवेदिहिदी स्तर्द्धमकस्तंतरं । एवमप्पमत्तस्म वि उक्डस्मंतरं भाणिद्वं, विसेसाभावा।

शंका-सूत्रमें 'देशोन 'ऐसा वचन क्यों नहीं कहा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, 'पृथक्त्य ' इस पदके निर्देशने ही उस देशोननाका ज्ञान हो जाता है।

कविद्दी संयतासंयत जीवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- मोहनीयकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी मत्तावाला कोई एक अन्य बदो जीव, लांविद्योंमे उत्यत्त हुआ। दो मास गर्मम रह कर निकला और दिवसपृथक्त्वसे विगुद्ध हो वेदकस्ययक्त्व और संयमाः संयमको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। पक्षात्त मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हो स्त्री-वेदकी स्थितप्रमाण परिभ्रमण कर अन्तर्से प्रथमोपशमसम्बन्ध और देशसंयमको एक साथ प्राप्त हुआ (२)। पुनः सासादन गुणस्थानको जाकर मा। और देव होगया। इस सकार मा हुआ (२)। पुनः सासादन गुणस्थानको जाकर मा। और देव होगया। इस सकार मुम्हतं और दिवसपृथक्त्वसे अधिक दो माससे क्रम स्वीवेदकी स्थित स्र्वीवेदी संबतासंयतका उन्कृष्ट अन्तर होता है।

स्रीवेदी प्रमत्तसंयनका उत्कृष्ट अन्तर कहत हैं - मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक अन्य वेदी जीव, स्रीवेदी मनुष्योंमें उत्यन्न हुआ। गर्मको आदि लेकर आद वर्षका हो वदकत्ययहन्य और अप्रमत्त गुणस्थानको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। पुता प्रमत्तसंयत हुआ (३)। पुता प्रमत्तसंयत हुआ (३)। स्थातमाण परिभ्रमणकर अन्तमें प्रमत्तसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ (३)। पश्चात्त मरा और देव हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ।

इसी प्रकारसे खाँवेदी अग्रमत्तसंयतका भी उत्क्रप्ट अन्तर कहना चाहिए, क्योंकि, उसमें कोई विशेषता नहीं है। दोण्हमुवसामगाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च जहण्णुककस्समोघं ॥ १८७॥

क्करो? एगसमय-वासंपुधर्चनरेहि ओघारो भेदामावा । एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोसुहुत्तंं ॥ १८८ ॥ सगमवेदं ।

उक्करसेण पलिदोवमसदपुधत्तं ॥ १८९ ॥

तं जहा-एक्को अण्णेवेदा अट्टार्गीसमोहसंतक्तिम्मओ त्यीवेदमणुसेसुववण्णो। अट्टविस्तओ सम्मत्तं संजमं च खुगवं पिडवण्णो (१)। अण्वाणुवंधी विसंजोहय (२)
दंसणमोहणीयमुक्सामिय (३) अप्यमत्तो (४) पमत्तो (५) अप्यमत्ते (६) अपुब्बे
(७) अणियट्टी (८) सुहुमो (९) उवनंतो (१०) भूओ पिडिणियत्ते सुहुमो (११)
अणियट्टी (१२) अपुरुवो (१३) हेट्टा पिडवूणंतिदेते त्यीवेदिहिर्दि समिय अवसाणे
संजमं पिडविजय कदकर्राणज्जो होद्ण अपुरुवुक्सामगो जादो। रुद्धमंतरं । तदो णिहा-

स्त्रीवेदी अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों उपशासकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर ओघके समान है ।। १८७ ।।

क्योंकि, जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथकृत है, इनकी अपेक्सा भोघस इनमें कोई भेद नहीं है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है ॥ १८८ ॥ यह सुत्र सुराम है।

उक्त जीवोंका उन्क्रष्ट अन्तर पल्योपमञ्जतप्रथक्त्व है ।। १८९ ॥

जैसे- मोहकर्मकी अद्वार्ष्ट मकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक अन्य वेदो जीव, स्विवेदी मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और आठ वर्षका होकर सम्यक्ष्मव और संयमको एक साथ मार्ज हुआ (१)। एश्चात् अनन्तानुवन्धों कपायका विसंयोजन कर (२) दर्शनमोहनीयका उपराम कर (३) अप्रमन्तसंयत (४) प्रमन्तसंयत (५) अप्रमन्तसंयत (६) अप्र्वेकरण (७) अनिज्ञतिकरण (८) स्कृतमाम्पराय (२) और उपशान्तकपाय (१०) होकर पुनः मितिनृत्त हो स्कृमसाम्पराय (११) अनिज्ञतिकरण (२) और अप्र्वेकरण संयमको प्राप्त हो ११३) ने ने ने निकर अन्तरको प्राप्त हुआ और स्विवेदको स्थितिमाण परिक्रमण कर अन्तमं संयमको प्राप्त हो कृतकृत्यवेदक होकर अपूर्वकरण उपशामक हुआ। इस प्रकार

१ द्वयोदपशनकयोनीनाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

२ एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्भृहर्तः । सः सिः १, ८.

३ उत्कर्षेण पत्योपमश्चतपृथक्षम् । स. सि. १, ८.

पयलाणं बंधे बोल्किण्णे मदो देवो जादो। अड्डनस्तेहि तरसंतासुहर्सेहि य अपुट्नकरणद्धाए सत्तमभागेण च ऊणिया सगड़िदी अंतरं। अणियड्रिस्प वि एवं चेव। णवरि वारस अतिसुहत्ता एगसमओ च वत्तन्त्रो।

दोण्हं स्रवाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुञ्च जहण्णेण एगसमयं ॥ १९०॥

सुगममेदं ।

उक्करसेण व(सपुधतं ॥ १९१ ॥ अप्पमत्तत्वीवेदाणं वासपुधतेण विणा अण्णस्म अंतरस्स अणुवलंभादो । एगजीवं पहुःच्य णित्थं अंतरं, णिरंतरं ॥ १९२ ॥ सुगममेदं ।

पुरिसवेदएसु मिच्छादिट्टी ओधं ॥ १९३ ॥ अन्तर रूघ हुआ। पोछे निद्रा और प्रचलके यंधविष्ठेद हो जाने पर मरा और देव होगया। इस मकार आठ वर्ष और तेरह अन्तर्महर्तोंन, तथा अधुवैकरणकारुके सातर्वे

होगया। इस प्रकार आठ वर्ष और तरह अन्तर्गृहर्गोम, तथा अपूर्वकरण-कालके सानवें भागसे होन अपनी स्थितिग्रमाण उत्कृष्ट अन्तर है। अनिवृत्तिकरण उपशामकका भी इसी प्रकारके अन्तर होता है। विशेष बात यह है कि उनके तरह अन्तर्गृहर्गोके स्थानपर बारह अन्तर्गृहुर्ते और एक समय कम कहना चाहिए। स्वीवेदी अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों अपकोंका अन्तर कितने काल

होता है ? नाना जीवॉकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ १९० ॥

यह सूत्र सुगम है।

स्रीवेदी अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण क्षपकोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व :।। १९१ ।।

क्योंकि, अप्रमत्तसंयत स्त्रीविदियोंका वर्षपृथक्त्वके अतिरिक्त अन्य अन्तर नहीं पाया जाता है।

एक जीवकी अपेक्षा उक्त दोनों गुणव्यानवर्ती जीवोंका अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १९२ ॥

यह सूत्र सुगम है।

पुरुषवेदियोंमें मिध्यादृष्टियोंका अन्तर ओघक समान है ॥ १९३ ॥

**१ द्व**यो क्षपकयोनीनाजीनापेक्षया जवन्येनेक. समयः । संसि १,८

२ उत्कर्षेण वर्षपृथवनतम् । से. सि. १,८. ३ एकजीव प्रति नार्रायन्ताम् । स. सि, १,८.

४ पुनेदेषु मिथ्यादृष्टे सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

कुदो? णाणाजीवं पडुच्च अंतराभावेण, एगजीवविसयअंतासुडुच-देखणवेच्छावड्ड-सागरोवर्मतरेहि य तदो भेदीभावा ।

सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ १९४ ॥

सुगममेदं ।

उकस्सेण पलिदोनमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ १९५ ॥ एदं पि सगर्म ।

प्गजीवं पडुच्च जहण्णेण पल्टिदोवमस्त असंखेज्जदिभागो, अंतोमुहुत्तं ॥ १९६ ॥

. एदं पि सुबेाहं ।

उक्कस्सेण सागरोवमसदपुधत्तं ॥ १९७ ॥

तं जहा- एक्को अण्णवेदो उत्रसमसमादिङ्की सासणं गंतूण सासणद्वाए एगो समओ अत्थि त्ति पुरिसवेदो जादा । सासणगुणेण एगसमयं दिङ्को, विदियसमए मिच्छत्तं

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे, एक जीवकी अपेक्षा जयन्य अन्तर्गृहर्त और उत्कृष्ट कुछ कम दो छ्यासठ सागरोपम अन्तरकी अपेक्षा ओघमिथ्यादृष्टिके अन्तरसे पुरुषवेदी मिथ्यादृष्टियोंके अन्तरमें कोई भेद नहीं है।

पुरुषवेदी सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ १९४॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमका असंख्यातवां भाग है ॥ १९५ ॥ यह सत्र भी सगम है।

पुरुषदेदी सासादनसम्यग्रहष्टि और सम्यग्गिथ्याहष्टि जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमञ्चः पल्योपमका असंख्यातवां भाग और अन्तर्श्वहुर्ने है।। १९६॥

यह सूत्र भी सुबोध है।

उक्त जीवोंका उत्क्रष्ट अन्तर सागरोपमञ्जूपथक्त्व है ॥ १९७ ॥

जैसे- अन्य वेदवाला एक उपशमसम्यादि जीव, सासादन गुणस्थानमें जाकर, सासादन गुणस्थानके कालमें एक समय अवशिष्ट रहने पर पुरुषेद्दी होगया और सासादन गुणस्थानके साथ एक समय दृष्टिगोचर दुआ। ब्रितीय समयमें मिथ्यात्वको

१ सासादनसम्यग्टष्टिसम्यग्मिप्याटधयोर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

२ एकजीव मति जवन्येन पर्योपमासंख्येयमागोऽन्तर्भृष्ट्रतंश्च । स. सि. १, ८.

३ डत्कर्नेण सागरीपमधतपूचक्त्वम् । सः सिः १, ८.

**नंत्रंतरिद**े पुरिसवेदद्विदि भमिय अवमाणे उवसमसम्मत्तं घेत्रण सासणं पडिबण्णो । विदियसमए मदो देवेसु उववण्णो। एवं वि-समऊणसागरीवमंतदपुधत्तप्रुकस्सतंतरं होदि ।

सम्मामिच्छादिद्विस्स उच्चदे- एक्को अद्वावीससंतक्तम्मओ अण्यवेदो देवेसु उववण्यो । छद्दि पञ्जनीदि पञ्जनपदो (१) विस्तंतो (२) विसुद्धो (३) सम्मा-मिच्छनं पडिवण्यो (४) मिच्छनं गृत्युंतिदित्तं सगद्विदि परिभमिय अते सम्मामिच्छनं गृदो (५)। लद्धमंतरं । अण्यागुणं गृत्युं (६) अण्यवेदे उववण्यो । छिद्द अते।सुदृत्तेदि ऊणं सागरोवमसदपुधनसुक्कसंतरं होदि ।

असंजदसम्मादिट्टिपहुडि जाव अपमत्तसंजदाणमंतरं केविचरं काळादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णित्य अंतरं, णिरंतरं ॥ १९८ ॥ समस्रेटं ।

एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुदुत्तं ॥ १९९ ॥ एदं वि सुगमं।

जाकर अन्तरको प्रात हुआ। पुरुषेव्दकी स्थितिप्रमाण परिश्रमण करके आयुक्ते अन्तर्म उपरामसम्प्रक्वको प्रहण कर सामादन गुणस्थानको प्राप्त हुआ। पश्चात् द्वितीय समयमें मरा और देवोंमें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उक्त जीवोंका दे। समय कम मागरोपम-शतपुषक्त अन्तर होता है।

पुरुषेवरी सम्यग्निष्यादृष्टि जीवका उन्ह्रप्ट अन्तर कहते हैं— मोहकर्मकी महार्षेत्र महतियाँकी सत्त्वावाज कार्ष एक अन्य वर्दा जीव, त्वाम उत्त्व हुआ, छहीं पर्यात्मियांत्वको प्राप्त हुआ। (१) विआम ले (२) विगुद्ध हो (१) सम्यग्निप्यात्वको प्राप्त हुआ। (४)। पश्चात् मिष्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हो अपनी स्थितिप्रमाण परि-भ्रमण करके अन्तमं सम्यग्निप्यात्वको प्राप्त हुआ (४)। इस प्रकार अन्तर कच्छ होगया। तत्त्वसात् अन्य गुणस्थानको जाकर (६) अन्य वेदमं उन्तव हुआ। इस प्रकार छह अन्तर्मुकृतीके कम सागोप्रमश्चतपृथक्त पुरुषेवर्दी सम्यग्नम्प्यादृष्टि जीवका उन्ह्रप्ट अन्तर हुआ है।

असंपत्तसम्पर्राष्टिमे लेकर अप्रमत्तांयत गुणस्थान तक पुरुषवंदी जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १९८ ॥ यह सुत्र सुप्तम है।

उक्त गुणस्यानवर्ती जीवोंका जघन्य अन्तर अन्तर्भृष्ट्रते है ॥ १९९ ॥ यह सत्र भी सगम है।

१ जसयतसम्यम्हथाचप्रमचान्तानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । सं. सि १,८. १ पुक्रनीवं प्रति जक्त्येनान्तर्प्रहर्तः । स. सि. १.८.

## उक्कस्सेण सागरोवमसदपुधत्तं ॥ २०० ॥

असंजदसम्मादिद्विस्स उज्यदे- एक्को अट्टावीससंतक्षम्मओ अण्यवेदो देवेषु उववण्णो। छहि पञ्जनीहि पञ्जनयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मर्ण पडिवण्णो (४)। मिच्छन्तं गंतुणंतिदो सगिद्धिंदं अमिय अंते उवसमसम्मर्णं पडिवण्णो (५)। छाविरुयनसेसे उवसमसम्मनकारुं आसार्णं गंतूण मदो देवेषु उववण्णो। पंचिहि

अंतोसुहुत्तेहि ऊणं सागरोत्रमसदपुधत्तमंतरं होदि।

संजदासंजदस्स वुरुचदे एक्को अण्णेदो पुरिसवेदेसु उववण्णो । वे मासे गम्भे अच्छिद्ण णिक्खतो दिवसपुथचेण उवसमसम्मचं संजमासंजमं च जुगवं पढिवण्णो । उवसमसम्मचदाए छावित्याओ अत्थि चि सामणं गदो (१) मिच्छचं गंत्ण पुरिसवेद-हिंदिं पिरिभिय अंते मणुसेसु उववण्णो । कदकरणिज्जो होद्ण संजमासंजमं पढिवण्णो (२)। लद्धमंतरं । तदो अप्पमचो (३) पमचो (४) अप्पमचो (५)। उविर छ अंतोसुहुचा । एवं वेहि मासिह तीहि दिवसेहि एक्कारसेहि अंतोसुहुचेहि य ऊणा पुरिसवेदसुण अण्णेवेदसुण

असंयतादि चार गुणस्थानवर्ती पुरुषवेदियोंका उत्कृष्ट अन्तर सागरोपमञ्चत-पृथक्त्व है ॥ २०० ॥

असंयतसम्यग्दष्टि पुरुपवेदी जीवका उन्हन्छ अन्तर कहते हैं- मोहकर्मकी अह्याईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक अन्य वेदी जीव देवोंमें उत्पन्न हुआ। छहां पर्यातियोंसे पर्याप्त होता (१) विश्राम ले (२) विश्रुत हो (३) वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (४)। प्रश्नाक् मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हो अपनी स्थितिप्रमाण परिभ्रमणकर अन्तर्म उपराम-सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (५)। उपरामसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (५)। उपरामसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (५)। उपरामसम्यक्त्वको प्राप्त सम्यक्त्यको प्राप्त हुआ हुआ। इस प्रकार पांच अन्तर्मुद्धतींसे कम सागरोपस्रात्यव्यक्त्य पुरुपवेदी असंयतसम्यन्दिष्ट जीवोंका अन्तर होता है।

संयतासंयत पुरुषेदिरी जीवका उरहण्ट अन्तर कहते हैं- कोई एक अन्य वेदी जीव पुरुष्वेदियों में उराब हुआ। दो मास गर्भमें रहकर निकलता हुआ दिवस पुरुष्क्वसे उपहासस्यक्व और संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ। ज उपहासस्यक्व के कालमें छह वालिल्यां रहीं तब सासादन्युणस्यानको प्राप्त हो (१) मिल्यात्वको जाकर पुरुष्वेदकी स्थितिप्रमाण परिभ्रमणकर अन्तमं मुख्योंमें उराक हुआ और हतकृत्यवेदक होकर संयमासंयमको प्राप्त हुआ (२)। इस प्रकार अन्तर लब्ध होगया। पृष्ठात् कप्रमक्त संयमासंयमको प्राप्त हुआ (१)। इस प्रकार अन्तर लब्ध होगया। पृष्ठात्व कप्रमक्त संयत (१) अपन्तरं क्षेत्र अपनक्षानों-संयत (१) अपनक्षांयत (४) और अपनक्षांयत आ (१)। इस में अपरेक गुणक्षानों-स्वान्य हुआ क्षेत्र से प्रकार हो मास तीन दिन और त्यारह अन्त-र्भुहर्त से परित ही पुरुषदेशी संयतासंयक्का उत्कृष्ट अन्तर होता है।

शुंका--अन्तर प्राप्त हो जानेपर पुनः मिथ्यात्वको ले जाकर अन्य वेदियोंमें

१ उत्कर्षेण सागरोपमञ्जतपृथक्तम् । सः सि. १, ८.

उप्पादिदो ? ण एस दोसो, जेण कालेण मिच्छनं गंत्णः आउअं बंधिय अण्यवेदेसु उववज्जदि, सो कालो सिज्झणकालादो संखेज्जगुणो चि कडु अणुप्पाइदचादो । उविरिष्ठाणे पि एदं चेय कारणं वच्चयं । पमच-अप्पमचसंजदाणं पंचिदियपज्जचमंगो । णगरि विसेसं जाणिय वच्चयं ।

दोण्हमुवसामगाणमंतरं केविवरं कालादो होदि, णाणाजीवं पद्भच्च ओघं ॥ २०१॥

सुगममेदं ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ २०२ ॥ एदं पि सुगमं । उनकस्सेण सागरोवमसद्प्रथत्तं ॥ २०३ ॥

उत्पन्न नहीं कराया, इसका क्या कारण है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, जिस कालसे मिष्यात्वको जाकर और आयुको बांधकर अन्य बेदियोंमें उत्पन्न होता है, वह काल सिद्ध होनेवाले कालसे संक्यातगुणा है, इस अपक्षासे उसे मिष्यात्वमें ले जाकर पुनः अन्य बेदियोंमें नहीं उत्पन्न कराया।

ऊपरके गुणस्थानोंमें भी यही कारण कहना चाहिए। पुरुषवेदी प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयतोंका भी अन्तर पंचेन्द्रिय-पर्याप्तकोंके समान है। केवल इनमें जो विदेशपता है उसे जानकर कहना चाहिए।

पुरुपंदेरी अपूर्वकरण और अनिश्चचिकरण, इन दो उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा इन दोनों गुणस्थानोंका अन्तर ओघके समान है।। २०१॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्म्रहर्त है ॥ २०२ ॥ यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर सागरोपमञ्चतपृथक्त्व है ॥ २०३ ॥

द्वयोरपशमक्योर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स सि. १, ८.

२ एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्मुहुर्तः । स. सि १, ८.

३ उत्कर्षेण सागरोपमञ्जतपृथक्तम् । स. सि. १,८.

तं जहा- एकको अड्डावीससंतकिम्मओ अण्णवेदो प्रिसेवेदककुसेसु उववण्णो अड्डाविसओ जादो । सम्मत्तं संजर्म च जुगवं पडिवण्णो (१)। अणंताणुवंधि विसंजोहय (२) दंसणमोहणीयसुवसामिय (३) अप्पमत्ते (४) पमत्ते (५) अप्पमत्ते (६) अप्पमत्ते (१०) पडिणियत्ते सुहुमो (११) अण्णव्ही (४) अपुन्वो (१३) हेड्डा परियद्विय अपुन्वो तादो । समरो-वससदपुभतं परिममिय कदकरणिज्ञो होद्गण संजर्म पडिवज्ञिय अपुन्वो तादो । लद्धमंतरं। उवि पंचिदियभंगो। एवमहुवस्पेहि एग्णतीमअतोसुहुत्तेहि य जणा समर्दिश अंतरं होदि । अण्यिद्धस्य वि एवं चेव वत्तवं । णविर अड्डवस्पेहि सचावीसअसी-सुहुत्तेहि य जणं सागरेवमसदपुभत्तमंतरं होदि ।

दोण्हं खवाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, **णाणाजीवं पहुच्च** जहण्णेण एगसमयं ॥ २०४॥

सुगममेदं ।

जैसे- मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक अन्यवेदी जीव पुरुपयेदी मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। आठ वर्षका होकर सम्यक्त्व और संयमको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। अनन्तानुवन्योंका विसंयोजन कर (२) दर्शनमोहनीयका उपरामन कर (३) अप्रमत्तसंयत (४) प्रमत्तसंयत (५) अप्रमत्तसंयत (६) अपृर्वकरण (७) अनिवृत्तिकरण (८) मत्तसंयत (०) उपरान्तकषाय (१०) चुनः लटिकर स्वयन्त्रमायपाय (११) अनिवृत्तिकरण (१२) अपृर्वकरण (१२) होता हुआ नीचे गिरकर अन्तरको प्राप्त हुआ। सारापेयरातपृथक्त्यप्रमण परिभ्रमण कर कृतकृत्ववेदकसम्यक्ती होकर संयमको प्राप्त कर अपृर्वकरणसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर लच्छ हुआ। इसके अपर का कथन पंचित्रयोक समान है। इस प्रकार आठ वर्ष और उनतीस अन्तर्श्वहतौते कम अपनी स्थितप्रमाण पुरुपयेदी अपृर्वकरण उपशामकका उत्तर छन्य सन्तर होता है। अनिवृत्तिकरण उपशामकका भी इसी प्रकारसे अन्तर कहना चाहिए। विशेष बात यह है कि आठ वर्ष और सत्ताईस अन्तर्मुहृतौते कम सागरोपमशतपृथक्त इनका उत्तर्ष्ट अन्तर होता है।

पुरुषवेदी अपूर्वकरणसंयत और अनिष्ठत्तिकरणसंयत, इन दोनों क्षपकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥२०४॥ यह सुत्र सुराम है।

र इयो क्षपकयोर्नानाजीयापेक्षया जघन्येनेकः समय । स सि. १,८.

#### उक्कस्सेण वासं सादिरेयं ॥ २०५ ॥ .

तं जहा- पुरिसवेरेण अपुन्तमुणं पडिनण्णा सन्त्रे जीवा उनिरममुणं गदा। अंतरिदमपुन्तमुणहाणं । पुणो छमासेसु अदिक्कंतेसु सन्त्रे इत्थिवेरेण चेन खनग-सेिंडमारूडा । पुणो चत्तारि वा पंच ना मामे अंतरिद्गण खनगसेटिं चडमाणा णवुंसय-वेदोदएण चिंदरा । पुणो वि एक्क-रा मासे अंतरिद्ण हिंदियों चिंदरा । एवं संखेज-नारिमित्य-णवुंमययेदोदएण चेन खनगसेटिं चढानिय पच्छा पुरिसवेरोदएण खनगसेटिं चढिदे नामं सादिरेयमंतरं होटि । कुदो ? णिगंतरं छम्मानंतरस्स असंभवादो । एवमणि-यद्विस्स वि नत्त्वनं । केसु वि सुत्त्रपोत्थएसु पुरिसवेदस्तंतरं छम्मामा ।

एगजीवं पडुच्च णित्य अंतरं, णिरंतरं ॥ २०६ ॥ इदो १ खबगाणं पडिणियत्तीए असंभवा ।

णउंसयवेदएसु मिच्छादिट्टीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णीत्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ २०७ ॥

उक्त दोनों क्षपकोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक वर्ष है ॥ २०५ ॥

जसे- पुरुपंददके छारा अपूर्वकरणक्षपक गुणस्थानका प्राप्त हुए सभी जीव ऊपरके गुणस्थानोंको चल गए थी। अपूर्वकरणगुणस्थान अन्तरकी प्राप्त होगया। पुनः छह सास व्यतीत हो जाने पर सभी जीव खींवदेक द्वारा ही क्षपक्ष्रेणी पर आकट हुए। पुनः चार या पांच सासका अन्तर करके नपुंत्तकंद्वदेक उदयसे छुछ जीव अपकश्चेणीपर चढ़। इस अक्षर पांच कहे। पुनः पक दो सास अन्तरकर छुछ जीव खींवदेक हारा क्षपकश्चेणीपर चढ़। इस प्रकार संस्थात वार खाँवदे और नपुंत्तकंद्वदेक उदयसे ही क्षपकश्चेणीपर चढ़ा करके पीछे पुरुपंददेक उदयसे क्षपकश्चेणी चढ़नपर साधिक चर्यप्रमाण अन्तर हो जाता है, क्योंकि, निरस्तर छह सासके अन्तरसे अधिक अन्तरका होना असम्भव है। इसी प्रकार पुरुपंददेक अविवृद्धकरणक्षपकका भी अन्तर कहना चाहिए। किननी ही सूचपोधियों पुरुपंददेक उद्ध्य क्षपकरण एक सास पाया जाता है।

दोनों क्षपकोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २०६ ॥

क्योंकि, क्षपकाँका पुनः लोटना असम्भव है।

नपुंसकवेदियोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २०७॥

१ उत्कर्षेण सवत्तरः सातिरंक । स. सि. १,८. २ एकजीव प्रति नास्त्यन्तरम् । स. सि. १,८. १ नपुसक्वेदेषु भिष्यादर्धनानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । स. सि. १,८.

सुगममेदं ।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुतं ॥ २०८ ॥

एदं पि सुगमं ।

उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि देसुणाणि ॥ २०९ ॥

तं जंधा- एक्को मिन्छादिट्ठी अद्वावीससंतक्तिमओ सत्तमपुढवीए उववण्णो । छिहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्सतो (२) विसुद्धो (३) सम्मतं पडिविज्ज्य अंतिरिदो । अवसाणे मिन्छनं गंतुण (४) आउअं वंधिय (५) विस्समिय (६) मदो तिरिक्खो जादो। एवं छिह अंतोम्रुहुचेहि ऊणाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि उक्कस्संतरं होदि।

सासणसम्मादिष्टिपहुडि जाव अणियट्टिजवसामिदो ति मूलोर्घ' ॥ २१०॥

यह सूत्र सुगम है।

एक जीवकी अपेक्षा नपुंसकवेदी मिथ्यादृष्टियोंका जवन्य अन्तर्र अन्तर्ग्रहृती है।। २०८।।

यह सूत्र भी सुगम है।

एक जीवकी अपेक्षा नर्पुसकवेदी मिथ्यादृष्टियोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागरोपम है।। २०९॥

जैसे- मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाटा कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव सातवी दृधिवोमें उत्पन्न हुआ। छहो पर्योक्तियोंसे पर्योक्त हो (१) विश्वास छे (२) विग्रुद्ध हो (३) सम्यक्त्यको प्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त हुआ। आयुक्ते अन्तर्में सिष्यात्वको प्राप्त होकर (४) आयुक्ते। बांध (५) विश्वास छे (६) मरा और तियंच हुआ। इस प्रकार छह अन्तर्मेहुनौंसे कम तेनीस सागरोपमकाट नपुंसकवेदी मिथ्यादृष्टिका उत्कृष्ट अन्तर होना है।

सासादनसम्यग्दष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरण उपञामक गुणस्थान तक नपुंसकवेदी जीवोंका अन्तर मूलोघके समान है ॥ २१० ॥

१ एकजीव प्रति जावन्येनान्तर्महर्तः । स सि १,८.

२ उत्कर्तेण त्रयासिशत्सागरोपमाणि देशोनानि । स सि. १, ८.

भे सासादनसम्यग्टप्रवाचनिवृत्युपशमकान्तानां सामान्योक्तम् । सः सिः १, ८**.** 

कृदो ? सासणसम्मादिष्टिस्स णाणाजीवं पड्डच्च जहण्णेण एगसमञ्जो, उक्कस्सेण पिठदोवमस्स असंखेज्जिद्देभागो; एगजीवं पड्डच्च जहण्णेण 'पिठदोवमस्स असंखेज्जिद्देभागो; एगजीवं पड्डच्च जहण्णेण 'पिठदोवमस्स असंखेज्जिद्देभागो, उक्कस्सेण अद्वर्णेग्गठपियद्वं देख्णं । सम्मामिच्छादिष्टिस्स णाणाजीवं पड्डच्च जहण्णेण एगसमञ्जो, उक्कस्सेण पिठदोवमस्स असंखेज्जिद्देभागो; एगजीवं पड्डच्च जहण्णेण अतोग्रहुत्तं, उक्कस्सेण अद्वर्णेगगठपियद्वं देख्णं । असंजदरम्मादिष्टिस्स णाणाजीवं पड्डच्च जहण्णेण अतोग्रहुत्तं, उक्कस्सेण अद्वर्णेगगठपियद्वं देखणं । संजदामंजदस्स णाणाजीवं पड्डच्च णिद्यं अंतरं; एगजीवं पड्डच्च जहण्णेण अतोग्रहुत्तं, उक्कस्सेण अद्वर्णेगगठपियद्वं देखणं । अप्यमनस्स णाणाजीवं पड्डच्च जहण्णेण प्रसमञो, उक्कस्सेण अद्वर्णेगगठपियद्वं देखणं । अपुच्चकरणस्म णाणाजीवं पड्डच्च जहण्णेण एगसमञो, उक्कस्सेण वासपुचनं; एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अतेग्रहुत्तं, उक्कस्सेण वासपुचनं; एगजीवं पड्डच्च जहण्णेण अतेग्रहुत्तं, उक्कस्सेण वासपुचनं; एगजीवं पड्डच्च जहण्णेण अतेग्रहुत्तं, उक्कस्सेण वासपुचनं; एगजीवं पड्डच्च जहण्णेण अतेग्रहुत्तं, उक्कस्सेण वासपुचनं; एगजीवं पड्डच जहण्णेण अतेग्रहुत्तं, उक्करसेण वासपुचनं; एगजीवं पड्डच्च जहण्णेण प्रसामञो, उक्करस्सेण वासपुचनं; एगजीवं पड्डच जहण्णेण अतेग्रहुत्तं, उक्करसेण

क्योंकि, नपुंसकवेदी सासादनसम्यर्ग्हाएका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमका असंख्यातवां भाग है. एक जीवकी अपेक्षा जबन्य अन्तर पत्योपमका असंख्यातवां भाग ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्रल-परिवर्तनप्रमाण है। सम्यन्मिध्यादीएका नाना जीवोंकी अपक्षा जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पत्योपमका असंख्यातवां भाग है: एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मुहुर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्रलपरिवर्तनप्रमाण है। असंयतसम्यग्दिष्टका नाना जीवाँकी अंपक्षा अन्तर नहीं है, एक जीवकी अंपक्षा जधन्य अन्तर अन्तर्मृहर्त और उरक्रप्ट अन्तर कुछ कम अर्थपुद्रल्परिवर्तनप्रमाण है । संयतासंयतका नाना जीवॉकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मृहर्न और उत्हाप्ट अन्तर कुछ कम अर्घपुद्रस्थपरिवर्तनप्रमाण है। प्रमत्तसंयतका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर नहीं है. यक जीवकी अंपक्षा जधन्यसे अन्तर्मुहर्त और उत्कर्पसं कुछ कम अर्धपुद्रस्टपरिवर्तन-प्रमाण है। अप्रमत्तसंयतका नाना जीवोंकी अंपक्षा अन्तर नहीं है. एक जीवकी अंपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कर्षसे कुछ कम अर्थपृद्रलपरिवर्तनप्रमाण है। अपूर्वकरणका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और उरक्पसे वर्षपृथक्त्व, तथा एक जीवकी **अ**पेक्षा जघन्यसे अन्तर्महर्त और उत्कर्षसे कुछ कम अर्धपुद्रलपिरवर्तनप्रमाण अन्तर है। इसी प्रकार अनिवृत्तिकरणका भी अन्तर जानना चाहिए। इन उक्त जीवोंका उक्त ज्ञधन्य और उत्कृष्ट अन्तरोंकी अपेक्षा ओघले कोई भेद नहीं है।

दोण्हं खवाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, **णाणाजीवं पहुच्च** जहण्णेण एगसमयं ॥ २११ ॥

सुगममेदं सुत्तं ।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ २१२ ॥

कदो ? अप्पसत्थवेदनादो ।

एगजीवं पडुच णिथ अंतरं, णिरंतरं ॥ २१३ ॥

सुगममेदं ।

अवगदवेदएसु अणियट्टिजबसम-सुहुमजबसमाणमंतरं **केवनिरं** कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २१४ ॥ <sub>सपमभेदं</sub>।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ २१५ ॥

कदो ? उवसामगत्तादो ।

नपुंसकरेदी अपूर्वकरणसंयत और अनिष्टत्तिकरणसंयत, इन दोनों क्षपकोंका अन्तर कितने कारु होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जधन्यसे एक समय अन्तर है ॥२११॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त दोनों नपुंसकवेदी क्षषकोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है ॥ २१२ ॥ क्योंकि, यह अप्रशस्त वेद है (और अप्रशस्त वेदसे क्षपकश्रेणी खड़ने**वाले जीव** बहुत नहीं होते )।

उक्त दोनों नयुंमकवेदी क्षपकोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २१३ ॥

यह सूत्र सूगम है।

अवगतवेदियोंमें अनिवृत्तिकरण उपशामक और ग्रक्ष्मसाम्पराय उपश्चामकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जयन्यसे एक समय अन्तर है ॥ २१४ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त दोनों अपगतवेदी उपशासकोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त है।। २१५ ॥ क्योंकि, ये दोनों उपशासक गुणस्थान हैं (और ओघर्से उपशासकोंका इतना ही उत्कृष्ट अन्तर बतलाया गया है)।

१ द्वयोः क्षपकयोः स्त्रीवेदवत् । सः सिः १, ८,

२ अपगतवेदेषु अनिवृतिबादरोपशममूक्ष्मसाम्परायोपशमकयोर्नानाजीवापेश्वया सामान्योक्तम् । सः सिः १,८.

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं' ।। २१६ ।।

कुदो 🎖 उवरि चढिय हेट्ठा ओदिण्णस्स अंतोग्रहुत्तंतरुवलंभा ।

उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ॥ २१७ ॥ सगममेदं ।

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्थाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २१८ ॥

एदं पि सुगमं ।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ २१९ ॥

कुदो ? एगवारसुवसमसेहिं चिटय ओदिन्दिण हेट्टा पिडिय अंतिरदे उक्करसेण उवसमसेहिए वासपुधचंतहबरुंमा ।

उक्त दोनों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्भ्रहते है ॥ २१६ ॥

क्योंकि, ऊपर चढ़कर नीचे उतरनेवाले जीवके अन्तर्मुहर्नप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त दोनों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा उन्क्रष्ट अन्तर अन्तर्प्रहर्त है।। २१७।।

यह सूत्र सुगम है।

उपञ्चान्तकपायवीतरागछबस्योंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ २१८ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

उपञ्चान्तकपायवीतरागछबस्योंका नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व है ॥ २१९ ॥

क्योंकि, एकवार उपरामश्रेणीपर चड़कर तथा उतर तीचे गिरकर उस्कर्पसे बपरामश्रेणीका वर्षपृथक्तवप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

१ प्रजीवं प्रति जधन्यमुन्छष्टं चान्तमुँह्तः । स. सि. १, ८. २ उपशन्तकथायस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

एगुजीवं पहुच्च. णित्य अंतरं, णिरंतरंं ॥ २२० ॥ उबरि उबसंतकसायस्स चडणाभावा । हेद्दा पडिदे वि अवगदवेदचणेण चेय उबसंतगणदाणपडिवज्जणे संभवाभावा ।

अणियद्विस्तवा सुहुमस्तवा सीणकसायवीदरागछदुमत्या अजोगि-केवळी ओर्घ ॥ २२१॥

कुदो ? अवगद्वेदत्तं पिंड उहयत्थ अत्यविसेसाभाग । सजोगिकेवली ओघं ॥ २२२ ॥ सगमभेदं ।

एवं वेदमग्गणा समत्ता ।

कसायाणुवादेण कोधकसाइ-माणकसाइ-मायकसाइ-लोहकसाईसु मिच्छादिट्टिप्यहुडि जाव सुहुममांपराइयउवसमा खवा ति मणजोगि-भंगों। । २२३ ॥

उपशान्तकषायका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २२० ॥ क्योंकि, उपशान्तकपायबीतरागके ऊपर चढ़नका अभाव है। तथा नीचे गिरने पर भी अपगतवेदरूपसे ही उपशान्तकषाय गुणस्थानको प्राप्त होना सम्भव नहीं है।

अपगतवेदियोंमें अतिवृत्तिकरणक्षपक, सक्ष्मसाम्परायक्षपक, क्षीणकषायवीतराग-छबस्य और अयोगिकेवठी जीवोंका अन्तर ओघके समान है ॥ २२१ ॥

क्योंकि, अपगतवेदत्वके प्रति ओधप्ररूपणा और वेदमार्गणाकी प्ररूपणा, इन दोनोंमें कोई अर्थकी विशेषता नहीं है।

सयोगिकेवलीका अन्तर ओधके समान है। १२२ ॥ यह सूत्र सुगम है।

इस प्रकार वेदमार्गणा समाप्त हुई।

कषायमार्गणाके अनुवादसे कोधकषाथी, मानकषायी, मायाकषायी और लोध-कषायियोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर सृक्ष्मसाम्पराय उपशामक और क्षपक तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवोंका अन्तर मनोयोगियोंके समान है ॥ २२३ ॥

१ एकजीव प्रति नास्त्यन्तरम् । सः सिः १, ८. २ श्वेषाणां सामान्यवन् । सः सिः १, ८. १ कवायातुत्रादेन कोबमानभायालीमकवायाणां भिष्यादृष्ट्यायानेवृत्युपश्यमकान्तानां मनोयोभिवत । द्वयोः

कथायाज्ञयन कावमानगायाजाकवायाणा । ।मध्यायावनुरायुव्यकालामा मनायागावन् । द्वयाः स्वयक्त्योनीनाजीवायस्या जयन्तेनेक. समयः । उत्कर्षन सन्तरः ।मतिर्देकः । वेवल्लोमस्य प्रस्ताव्यस्याप्यस्यायस्यक् नानाबीवायस्या सावान्यका । एक्जीव प्रति नास्यन्तरः । स्वयक्त्य तस्य सावान्यवन् । स. सि. १. ८.

मिन्छादिष्ट्र-असंजदसम्मादिष्ट्रि-संजदासंजद-पमन --अप्पमनसंजदाणं मण जोगिनंतो होतु, णाणेगजीवं पढि अंतराभावेण साधम्मादो । सामणसम्मादिष्ट्वि-सम्मामिन्छादिद्वीणं मणजोगिनंगो होतु णाम, णाणाजीवजहण्णुक्कस्स-एगसमय-पिल्दोवमस्स
असंखेन्जदिशागंतरिष्ठे, एगजीवं पढि अंतराभावेण च साधम्मादो । तिण्हमुनसामगाणं
पि मणजोगिनंगो होतु णाम, णाणाजीवजहण्णुक्कस्मेण एगसमयवामणुधनंतरिष्ठे, एगजीवस्संतराभावेण च साधम्मादो । किंतु तिण्हं खवाणं मणजोगिनंगो ण घडदे । कुदो १
मणजोगस्सेव कसायाणं छम्मासांतराभावा । तं हि कथं णव्यदे १ अप्पिदकसायबदिग्विहि
तिष्टि कसाएष्टि एग-दु-तिसंजोगकमेण खवगमोदिं चटमाणाणं बहुवंतस्वलंभा १ ण एस
दोसो, ओधेण सहप्पिदमणजोगिनंगण्णहाणुववन्तिदो । चदुण्डं कमायाणमुक्कस्मंतरस्म
सम्मात्मेचस्सेव सिद्धीदो । ण पाहुटसुनेण वियहिचागे, तस्स भिण्णोवदेसत्तादो ।

र्युक्त — मिष्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तमंयत और अधसत्तसंयतोका अन्तर भले ही सनोयोगियांक समान रहा आवे, क्योंकि, ताना जीव और
एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेस समानगर्या आते हैं। सासादृतसस्यव्दृष्टि
से सम्मानगर्दिष्योक्त अने अन्तर मनोयोगियों के समान रहा आवे, क्योंकि, नाना
जीवोंकी अपेक्षा जम्य अन्तर एक समय और उन्तृष्ट अन्तर पत्योगमक असंख्यातवें
भागकी अपेक्षा, तथा एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेस समानगरा पाई जाती है।
तीनों उपशामकोंका भी अन्तर मनोयोगियों के समान रहा आवे, क्योंकि, नाना जीवों के
जावन्य और उन्हृष्ट अन्तर कमशः एक समय और वर्षपृथक्तवकालसे, तथा एक जीवकी
अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे समानगरा है। किन्तु नीनों क्षपकोंका अन्तर
मनोयोगियों के समान घटित नहीं होता है, क्योंकि, मनोयोगियों के समान कशायोंका
अन्तर कह मास नहीं पाया जाता है?

प्रतिशंका--यह कैसे जाना जाता है?

प्रतिसमाधान—विवाधित क्यायसे व्यतिरिक्त शेषतीन क्यायोंके द्वारा एक, दो और तीन संयोगके क्रमसे क्षपकश्रेणीपर चड़नेचाले जीवोंका बहुत अन्तर पाया जाता है?

समाधान—चह कोई दोष नहीं, क्योंकि, ओघके साथ विवक्षित मनोयोगियोंके समान कथन अन्यथा वन नहीं सकता है, तथा चारों कपायोंका उन्हष्ट अन्तर छह मासमान ही सिद्ध होता है। ऐसा माननपर पाहुउसुकके साथ व्यभिचार भी नहीं आता है, क्योंकि, उसका उपदेश भिन्न है। अकसाईस्र उवसंतकसायवीदरागछदुमत्थाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २२४ ॥

सुगममेदं ।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ २२५ ॥

उवसममेढिविसयत्तादो ।

एगजीवं पहुच णित्य अंतरं, णिरंतरं ॥ २२६ ॥ हेड्डा ओदित्य अकसायत्ताविणासेण पुणो उवसंतपञ्जाएण परिणमणाभावा। स्त्रीणकसायवीदरागछदुमत्था अजोगिकेवली ओर्घं ॥ २२७ ॥

सजोगिकेवली ओघं ॥ २२८ ॥

दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

एवं करायमगणा समत्ता ।

अक्त्यायियोंमें उपशान्तकपायवीतरागछबस्योंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है।। २२४।।

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका उत्कप्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व है ॥ २२५ ॥

क्योंकि, यह गुणस्थान उपरामश्रेणीका विषयभृत है ( और उपशामकोंका उत्हृष्ट अन्तर इतना ही वतलाया गया है )।

उपवानकपायवीतरागङबस्थका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २२६ ॥

क्योंकि, नीचे उतरकर अकपायताका विनादा हुए विना पुनः उपशान्तपर्यायके परिणमनका अभाव है।

अकषायी जीवोंमें श्लीणकपायवीतरागछबस्य और अयोगिकेवली जिनोंका अन्तर ओघके समान है ।। २२७ ।।

सयोगिकेवली जिनोंका अन्तर ओघके समान है ॥ २२८ ॥ ये दोनों ही सूत्र सुगम है।

इस प्रकार कपायमार्गणा समाप्त हुई।

१ अक्षायेषु उपशान्तकषायस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स भि. १,८.

२ एकजीव प्रति नास्त्यन्तरम् । सः सि, १,८.

६ श्रेषाणां त्रयाणां सामान्यवत् । स सि.१,८.

णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि-सुदअण्णाणि-विभंगणाणीसु मिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणेगजीवं पडुच्च णित्य अंतरं, णिरंतरं ॥ २२९ ॥

अच्छिण्णपवाहत्तादो गुणसंकंतीए अभावादो ।

सासणसम्मादिद्वीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पड़च ओवं ॥ २३० ॥

कुदो ? जहण्युक्कस्सेण एगसमय-पन्टिरायमासंखअदिभागेहि साधम्मादो । **एगजीवं पडुच्च ण**त्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ २३१ ॥ कदो ? णाणनरामणे मग्गणविणानादा ।

आभिणिबोहिय-सुद-ओहिणाणीसु असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ २३२ ॥

बानमार्गणाके अनुवादमे मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी और विभंगज्ञानी जीवोंमें मिथ्यादिष्टेयोंका अन्तर क्षितने काल होता है रै नाना जीवोंकी और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २२९॥

क्योंकि, इन तीनों अक्षानवाले मिध्यादिष्योंका अविध्छिन्न प्रवाह होनेसे गुण-स्थानके परिवर्तनका अभाव है।

तीनों अज्ञानवाले सासादनसम्यग्दष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओषके समान है ॥ २३०॥

नाना आवाका अपक्षा अन्तर आपक समान है।। ररण।। क्योंकि, जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पब्योपमके असंख्यातर्वे भागकी अपक्षा समानत है।

तीनों अज्ञानवाले सासादनसम्यग्दृष्टियोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २३१॥

क्योंकि, प्ररूपणा किए जानेवाले झानोंसे भिन्न झानोंको प्राप्त होने पर विवक्षित मार्गणाका विनाश हो जाता है ।

आभिनियोधिकञ्चान, अनुजान और अवधिज्ञानवालोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंका अन्तर कितने काल होना है? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥२३२॥

 सानानुतादेन मससानशुताक्षानविमगक्कानितु विध्यार्धनानाजीवापेक्षया एक जीवापेक्षया च नास्यन्त-स् । स ति. १, ८. २ सामादन्तसम्यम्धेनानाजीवापेक्षया मामान्यवन् । स ति १, ८. २ एकजीव प्रति नास्यन्तस् । स ति. १, ८

🗴 आभिनिवाधिकश्रुतावधिक्तानियु असयतसम्यग्टियानार्जावापेक्षया नास्त्यन्तरम् । स. सि. 🔧 ८.

क्कदो ! सम्बकालमविच्छिण्णपवाहचादो । एगजीवं पद्भच्च 'जहण्णेण अंतोसुहृत्तं' ॥ २३३ ॥

तं जहा- एको असंजदसम्मादिट्टी संजमार्सेजमं पडिवणो। तत्थ सन्वलहुमंतो-स्रुदुत्तमन्छिय पुणो वि असंजदसम्मादिट्टी जादो। लद्धमंतोसुदुत्तमंतरं।

#### उकस्सेण पुन्वकोडी देसूणं ॥ २३४ ॥

तं जहा- जो कोई जीवो अझावीससंतकस्मिओ पुन्वकोडाउद्विदिसण्णिसस्युच्छिम-पज्जनएसु उववण्णो। छहि पज्जनीहि पज्जनयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मन्तं पडिवण्णो (४) अंतोम्रुडुनेण विसुद्धो संजमासंजमं गंत्पंतिदो । पुच्य-कोडिकालं संजमासंजममणुपालिद्ण मदो देवो जादो। लद्धं चदुहि अंतोम्रुडुनेहि ऊणिया पुन्वकोडी अंतरं।

अधिणाणिअसंजदसम्मादिष्ठिस्स उच्चदे- एको अद्वानीससंतक्तिम्मओ सिष्ण-सम्ध्रन्छिमपज्जनएसु उनवण्णो । छहि पज्जचीहि पज्जनयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) वेदगसम्मन्तं पडिवण्णो (४)। तदो अंतोग्रुहुचेण ओघिणाणी जादो ।

क्योंकि, तोनों झानवाले असंयतसम्यग्दिष्टियोंका सर्वकाल अविविद्धन्न प्रवाह रहता है।

तीनों ज्ञानवाले असंयतसम्यग्दियोंका एक जीवकी अपेक्षा ज<del>पन्य अन्तर</del> अन्तर्ग्रहर्त है ॥ २२२ ॥

जैसं- एक असंयतसम्बद्धि जीव संयमासंयमको प्राप्त हुआ। यहां पर सर्वे लघु अन्तर्मृहर्त काल रह करके फिर भी असंयतसम्बद्धि होगया। इस प्रकार अन्त-मृहर्तप्रमाण अन्तर लच्च हुआ।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उन्क्रप्ट अन्तर कुछ कम पूर्वकोटी है।।२३४।।
मोहकर्मकी अट्टाईस महतियोंकी सत्तावाला कोई जीव पूर्वकोटीकी आयुस्थितिबाले संब्री सम्मूर्विछम पर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो। (१)
बिश्राम ले (२) बिग्रुद्ध हो। (३) बेदकसम्बन्धको प्राप्त हुआ। (४) और अन्तर्भृद्धतेंसे
बिग्रुद्ध हो संयमास्यमको प्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त हुआ। पूर्वकोटीकालप्रमाण
संयमासंयमको परिपालन कर मरा और देव हुआ। इस प्रकार चार अन्तर्भृद्धतोंसे कम
पूर्वकोटीममाण मतिश्वतक्षानी असंवनतम्बन्धहिका अन्तर लब्ध हुआ।

अवधिक्षानी असंयतसम्यग्दिशका अन्तर कहते हैं- मोहकर्मकी अट्टाईन प्रकृति-योंकी सत्तावाला कोई एक जीव संक्षी सम्मूर्ल्डिम पर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ। छहाँ पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्वाम ले (२) विशुक्त हो (३) वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (४)। पश्चात् अन्तमुंहृतेसे अवधिक्षानी होगया। अन्तमुंहृते अवधिक्षानके साथ रह

१ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्भुहूर्त । स सि. १,८.

२ उत्कर्षेण पूर्वकोटी देशोना। स. सि. १, ८.

अतोग्रुडुत्तमन्छिय (५) संजमासंजमं पडिवणो । पुन्यकोडि संजमासंजममणुपालिद्ण सदो देवो जादो । पंचहि अतोग्रुडुत्तेहि ऊणिया पुन्यकोडी रुद्धमंतरं ।

संजदासंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ २३५ ॥

सुगममेदं ।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहृतं ॥ २३६ ॥

एदं पि सुगमं, ओघादो एदस्स भेदाभावा ।

उक्करसेण छावड्रिसागरीवमाणि सादिरेयाणि ॥ २३७ ॥

तं जहा- एक्को अट्टाबीमसंतकिम्मओं मणुसेसु उनवण्णो। अट्टबिम्सओं संजमा-संजमं वेदगमम्मतं च जुगर्व पडिवण्णो (१)। अतीष्ठहुत्तेण संजमें गंतृणंतिस्य संजमेण पुच्यकोर्डि गमिय अणुत्तरदेवेतुं तेत्तीयाउद्विदिएसु उनवण्णो (३३)। तदो चुदो पुच्य-कोडाउगेसु मणुसेसु उनवण्णो। खद्यं पद्विय संजममणुपालिय पुणो समऊणतेत्तीस-कर (५) संयमासंयमको प्राप्त हुआ। पूर्वकोटीप्रमाण संयमासंयमको परिपालनकर मरा

कर (५) संयमासंयमको प्राप्त हुआ। पूर्वकोटीप्रमाण संयमासंयमको परिपालनकर मरा और देव होगया। इस प्रकार पांच अन्तर्मेहर्रास कम पूर्वकोटीकालप्रमाण अन्तर स्कुछ हुआ।

मतिज्ञानादि तीनों ज्ञानवाले संयतासंयतोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २३५ ॥

यह सुत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जयन्य अन्तर अन्तर्मृहृत है ॥ २३६ ॥ यह सूत्र भी सुगम है, क्योंकि, ओघप्ररूपणासे इसका कोई भेद नही है।

तीनों ज्ञानवारे संयतासंयतोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर साधिक ख्यासठ सागरोपम है ॥ २३७ ॥

जैसे- मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला एक जीव प्रमुख्योंमें उत्पन्न हुआ। आठ वर्षका होकर संयमासंयम और धेद रूमस्यक्त्यको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। पुना अन्तर्मुकृतिस संयमको प्राप्त करके अन्तरको प्राप्त हो, संयमक साथ यूवेकोटीप्रमाण काळ बिता कर तेतीस सागरीपमकी आयुक्तितवाल अनुतर्ग्यमानवासी देवोंमें उत्पन्न हुआ (३३)। वहांस च्युत हो पूर्वकोटीको आयुवाले मनुष्यों उत्पन्न हुआ। तब झायिक- सम्यक्त्यको धारणकर और संयमको परिपालनकर पुनः एक समय कम तेतीस

१ संयतासयतस्य नानाजीवापेक्षया नार-यन्तरम् । स. मि. १, ८,

२ एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्ग्रहर्तः । स. सि १,८.

उत्कर्षेण पद्षांक्ष्मागरीपमाणि सातिरेकाणि । स. सि. १, ८.

सागरोवमार्डाङ्कित्एसु देवेसु उववरणो । तदो चुदो पुञ्चकोडाउमेसु मणुसेसु उववरणो । दीहकालमन्छिद्ग संजमासंजमं पिडवरणो (२)। लद्धमंतरं । तदो संजमं पिडवरणो (२)। लद्धमंतरं । तदो संजमं पिडवरणो (२)। जद्धमंतरं । तदो संजमं पिडवरणो (२)। उविर छ अंतासुहुता । एवमदुवरसेहि एकारसअंतोसुहुत्तेहि य ऊणियाहि तीहि पुञ्चकोडीहि सादिरेयाणि छाविद्वसागरोवमाणि उक्कस्संतरं । एवमोहिणाणिसंजदासंजदस्स वि । णविर आभिणवोहियणाणस्स आदीदो अंतोसुहुत्तेण आदि काद्ण अंतराविय वारसअंतासुहुत्तेहि समिहियअहुवरस्यग-नीहि पुञ्चकोडीहि सादिरेयाणि छाविद्वसागरोवमाणि ति वत्तव्यं ।

एदं वक्खाणं ण भइयं, अप्यंतरपरूवणादो। तदो दीईतरहुमण्णा परूवणा कीरहे। एक्को अद्वावीससंतकस्मित्रो सिण्णसम्मुन्छिमपञ्जलएस उववण्णो। छहि पञ्जलीहि पञ्जलयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) वेदरासम्मत्तं संजमासंजर्म च समगं पडिवण्णो। अंतोसुदुलमन्छिय (४) असंजदसम्मादिद्दी जादो। पुज्यकोर्ष्ट गामिय

सागरोपमकी आयुस्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांसे च्युत हो पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। वहां दीर्घकाल तक रहकर संयमासंयमको प्राप्त हुआ (२)। इस प्रकार अन्तर लच्छ हुआ। प्रकार संयमको प्राप्त हुआ (३) और प्रमन्त-अप्रमन्त-गुणस्थानसम्बन्धी सहलों परावर्तनीको करके (४) अपक्रश्नेणीके योग्य अप्रमन्तसंयत गुणस्थानसम्बन्धी सहलों परावर्तनीको करके (४) अपक्रश्नेणीके योग्य अप्रमन्तसंयत हुआ (४)। इस प्रकार अगल अपक्रेणीसम्बन्धी एक अन्तर्महुत्ते मिलाये। इस प्रकार अगल वर्ष और ग्यारह अन्तर्मुहृतीस कम तीन पूर्वकोटियोंसे अधिक ज्यासढ सागरोपम तीनों ब्रानवाले संयतासंयतीका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

इसी प्रकारसे अवधिकानी संयतासंयतका भी उत्कृष्ट अन्तर जानना चाहिए। विशेष बात यह है कि आभिनिवोधिककानीके आदिके अन्तमुंकूर्तसे प्रारम्भ करके अन्तरको प्राप्त कराकर बारह अन्तमुंकूर्तसे अधिक आठ वर्षसे कम तीन पूर्वकोटि-योंसे साधिक ख्यासठ सागरोपमकाल अन्तर होता है, ऐसा कहना चाहिए।

ग्रंका---उपर्युक्त ज्यास्यान ठीक नहीं है, क्योंकि, इस प्रकार अस्य अन्तरकी प्ररूपणा होती है। अनः दांबे अन्तरके लिए अन्य प्ररूपणा की जाती है- मोहकर्मकी अद्वाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक जीव, संबी सम्मूर्विक्रम पर्याप्तकॉर्मे उत्पक्ष हुआ। छहीं पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विकाम ले (२) विशुद्ध हो (१) वेदक सम्यक्त्यको और संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ। संयमासंयमके साथ अन्तर्श्चेद्वर्त एकर (४) असंयतसम्यन्दिए होगया। वुनः पूर्वकोटीकाल विताकर तेरह सागरो-

कंतय-काबिह्देनेसु तेरसतागरोवमाउद्दिदिएसु उववण्णो (१२) । तदो चुदो पुज्व-कोडाउएसु मणुसेसु उववण्णो । तत्य संजममणुपालिय वावीससागरोवमाउद्दिदिएसु देवेसु उववण्णो । (२२) । तदो चुदो पुञ्वकोडाउएसु मणुसेसु उववण्णो (२१) । तदो चुदो पुञ्वकोडाउएसु मणसेसु उववण्णो अतोमुहुनावसेसं संसारे संजमानंजमं गदो । लद्धमंतरं (५) । बिसुद्धो अप्पमचो जादो (६) । पमचापमचपरावचसहस्मं काद्ण (७) ख्वगसेटिपाओग्य-अप्पमचो जादो (८) । उविर छ अतोमुहुना। एवं मोहमेहि अतीमुलि अन्यदुण्य-कोडीहि सादिरेयाणि छावद्विसागरोवमाणि उक्कस्तंतरं । एवमोधिणाणिसंजदासंजदस्म क कोडीह सादिरेयाणि छावद्विसागरोवमाणि उक्कस्तंतरं । एवमोधिणाणिसंजदासंजद्म क्रंतरा-वेद्व्वो । पुणो पण्णारसिह अतेमुहुनेहि उज्णाणि चुहि पुञ्चकोडीहि सादिरेयाणि छावद्वि-सागरोवमाणि उप्पादेद्व्याणि १ णदं घददे, सण्णिसमुिक्ष्मिपञ्जचरसु संजमासंजमस्सेव आदिणाणुवसमसम्मचाणं संभवागावादो । तं कथं णव्यदे १ 'पंचिदिएसु उवसामंत्र

पमकी आयुवाले लांतव-कापिष्ठ देवॉमें उत्पन्न हुआ। पश्चात् वहांस च्युत हो पूर्व-कोटीकी आयुवाले मजुलामें उत्पन्न हुआ। वहां पर संयमको परिपालन कर वाहंस सागरीपमकी आयुस्थितिवाले देवॉमें उत्पन्न हुआ। (२२)। वहांसे च्युत होकर पूर्वकोटीकी आयुवाले मजुलामें उत्पन्न हुआ। वहां पर संयमको परिपालन कर और आयिक-सायक्ष्मको धारणकर इकतांस सागरीपमकी आयुस्थितिवाले देवोमे उत्पन्न हुआ (११)। तत्पक्षात् वहांसे च्युत होकर पूर्वकोटीकी आयुवाले मजुल्योमें उत्पन्न हुआ और संसारके कल्तमुंहुते अवशेष रह जानेपर संयमासंयमको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अनतर लच्च हुआ (५)। पश्चात् विशुद्ध हो अपमत्तसंयम हुआ (६)। पुनः प्रमन्त अपमत्तशुणस्थान-सम्बन्धी सहस्रो परावर्तनोको करके (७) क्षपकश्चेणोक योग्य अपमत्तसंयत हुआ। (८)। इसमें ऊपरके क्षपकश्चेणीसम्बन्धी छह अन्तर्भुद्धतें आर मिलाये। इस प्रकार चांदह अन्त-सुद्धतोंसे कम चार पूर्वकोटियोंसे साधिक ध्यासठ सागरीपम उत्छप्ध अन्तर होता है। इसी प्रकारले अवधिकाली संयतासंयतका भी उत्छप्ध अन्तर कहना चाहिए। विशेष बात यह है कि आभितिवोधिककानके आदिके अन्तर्भुद्धतेंसे आदि करके अन्तरको प्राप्त कराना चाहिए। युनः एनइह अन्तर्भुद्धतेंसे कम चार पूर्वकोटियोंसे साधिक ध्यासठ सागरीपम उत्पन्न करना चाहिए?

समाधान—उपर्युक्त रांकार्मे बतलाया गया यह अन्तरकाल घटित नहीं होता हैं, क्योंकि, संक्री सम्मूर्विख्य पर्याप्तकोंमें संयमासंयमके समान अवधिकान और उपदाम-सम्यक्तवकी संभवताका अभाव है।

र्युका—यह केसे जाना जाता है कि संबंध सम्मृद्धित्रम पर्याप्तक जीवोंमें अवधि-कृत और उपशमसम्पक्तका अभाव है ? गर्गावक्कंतिएसु उत्रसामेदि, णो सम्म्रच्छिमेसु ' ति च्लियासुत्तादो । ओहिणाणाभावो कदो णञ्चदे ? सम्मुच्छिमेस ओहिणाणमुप्पाइय अंतरपुरुवयआइरियाणमुख्यलंभा । भवद णाम सिंणसम्मिन्छमेस ओहिणाणाभावो, कहमोधम्म उत्ताणमाभिणिबोहिय-सुदणाणाणं तेस संभवताणमेवेदमंतरं ण उच्चदे ? ण. तत्थप्पण्णाणमेवंविष्ठंतरासंभवादो । तं कुदो णव्यदे ? तहा अवक्खाणादो । अहवा जाणिय वत्तव्यं । गब्भोवक्कंतिएसु गमिद-अद्वेतालीस (-पुच्नकोडि-) वस्सेसु ओहिणाणसुप्पादिय किण्ण अंतराविदो ? ण, तत्थ वि ओहिणाणसंभवं परूवयंतवक्खाणाहरियाणसभावादो ।

पमत्त-अपमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि. णाणाजीवं पद्धच णिथ अंतरं. णिरंतरं ॥ २३८ ॥

समाधान- ' पंचेन्द्रियोंमें दर्शनमोहका उपरामन करता हुआ गर्भोत्पन्न जीवाँमें ही उपशमन करता है, सम्मूर्विछमोंमें नहीं, 'इस प्रकारके चुलिकासूत्रसे जाना जाता है। र्यका-संज्ञी सम्मर्दिछम जीवोंमें अवधिज्ञानका अभाव कैसे जाना जाता है ?

समाधान-क्योंकि, अवधिक्षानको उत्पन्न कराके अन्तरके प्रक्रपण करनेवाले आचार्योका अभाव है। अर्थात किसी भी आचार्यने इस प्रकार अन्तरकी प्रकारणा नहीं की।

र्शका—संज्ञी सम्मूर्विछम जीवोंमें अवधिकानका अभाव भले ही रहा आवे, किन्त ओघप्ररूपणामे कहे गये. और संबी सम्मर्चिछम जीवोंमें सम्भव आमिनिबोधिक-ज्ञान और श्रुतज्ञानका ही यह अन्तर है, ऐसा क्यों नहीं कहते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उनमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंके इस प्रकार अन्तर सम्भव नहीं है।

शंका-यह भी कैसे जाना जाता है ?

समाधान-क्योंकि, इस प्रकारका व्याख्यान नहीं पाया जाता है। अथवा, जान करके इसका ज्याख्यान करना चाहिए।

शंका-गर्भोत्पन्न जीवोंमें व्यतीत की गई अड्तार्टीस पूर्वकोटी वर्षोंमें अवधि-क्षान उत्पन्न करके अन्तरको प्राप्त क्यों नहीं कराया ?

समाधान-नहीं, क्योंकि, उनमें भी अवधिक्षानकी सम्भवताको प्ररूपण करने-बाले व्याख्यानाचार्योका अभाव है।

तीनों ज्ञानवाले प्रमत्त और अप्रमत्तसंयतोंका अन्तर कितने काल होता है ! नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २३८ ॥

१ प्रमचाप्रमचयोर्नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । स. सि. १, ८.

सुगममेदं ।

# एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहृतं ॥ २३९ ॥

तं जहा- पमत्तापमचसंजदा अप्पिदणाणेण सह अण्णगुणं गंतूण पुणो पस्तृद्विय सन्त्रजहण्णेण कालेण तं चेव गुणमागदा । लद्धमंतोमुद्धतं जहण्णंतरं ।

उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ २४० ॥

तं जहा- एक्को पमचो अप्यमचो (१) अपुन्त्रो (२) अणियद्दी (३) सुदुमो (४) उदासंतो (५) होट्ण पुणो ति सुदुमो (६) अणियद्दी (७) अपुन्त्रो (८) अपप्यमचो जादो (९)। अद्धासएण कार्ल गदो समउणतेचीससागगेवमाउद्दिरिष्स देवेस उववण्णो। तचो चुदो पुञ्वकोडाउपस् मणुस्सेस उववण्णो। अंतास्रुहुतावसेसे जीसिए पमचो जादो (१)। लद्धमंतरं। तदो अप्यमचो (२)। उदार छ अंतायुहुचा। अंतरस्स अन्धंतरिमेस नवस अंतोमुहुचो वाहिरिछअद्वअते।मुहुचेस मोहिदेस एगो अंतोमुहुचो अवचिद्वदे। तेचीमं सागरोबमाणि एगेणेतोमुहुचेण अन्सहियपुञ्वकोडीए

यह सूत्र सुगम है।

तीनों ज्ञानवाले प्रमत्त और अप्रमत्तसंयतोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्म्रहर्त है ॥ २३९ ॥

कैंसे- प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत जीव विवक्षित शानके साथ अन्य गुण-स्थानको जाकर और पुनः पलटकर सर्वजधन्य कालसे उसी हो गुणस्थानको आये। इस प्रकार अन्तर्सुहुर्तप्रमाण जधन्य अन्तर लज्य हुआ।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर माधिक तेतीस सागरोपम है।। २४०।।

जैसे- कोई एक प्रमत्तसंयत जीव, अप्रमत्तसंयत (१) अपूर्वकरण (२) अतिवृत्तिः करण (३) स्वस्मसाम्पराय (४) और उपशान्तकराय हो करक (५) फिर भी सृक्षसाम्पराय (४) और उपशान्तकराय हो करक (५) फिर भी सृक्षसाम्पराय (३) अपूर्वकरण (८) और अप्रमत्तसंयत हुआ (९)।तया गुणस्थानका काल्क्स्य हो जानेसे मरणको प्राप्त हो एक समय कम ततीन सागरोपमकी आयुर्स्थित बाले देवोंमें उत्पक्ष हुआ। एक्षात् वहांसे च्युत हो पूर्वकोटीकी आयुवाले मतुष्पामें उत्पक्ष हुआ विश्वात स्वत्यात स्वार्थ हुआ कीर जीवनके अन्तर्गुहुतंप्रमाण अवशिष्ट रहन पर प्रमत्तसंयत हुआ (१)। इस प्रकार अन्तर रूपक होगया। प्रकार अप्रमत्तर्भवत हुआ (२)। इसमें ऊपरके छह अन्तर्भवत्य रूपक होगया। प्रकार अप्रमत्तर्भवत हुआ (२)। इसमें उत्पक्त छह अन्तर्भवत्य रूपक होगया। प्रकार अप्रमत्तर्भवत्य हुआ विश्वात हुआ विश्वात स्वार्थ के स्वत्य हुआ विश्वात स्वर्णके स्वर्णक होगया। प्रकार अप्रमत्त्र हुआ विश्वात स्वर्णके स्वर्णक स्वर्य स्वर्यक्त स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्णक स्वर्य स्वर्णक स्वर्णक स्वर्णक स्वर्य स्वर्य स्

१ एकजीव प्रति जधन्येनान्तर्पृष्टर्तः । स. सि. १,८

२ उत्कर्षेण त्रयस्थिशन्यागरोपमाणि सातिरेकाणि। स. सि १, ८.

सादिरेयाणि उक्कस्संतरं । एवं विमेसमजोएट्ण उत्तं । विसेसे जोइज्जमाणे अंतर-कांतरादो अप्पमत्तद्वाओं तासि अंतर-बाहिरिया एक्का खवगमेदीपाओग्गअप्पमत्तद्वा तत्वेगद्वादो दुगुणा सरिसा चि अवणेदच्वा । पूणो अंतर-कांतराओ छ उवसामगद्वाओ अत्थि, तार्सि बाहिरिल्लएसु अवसिद्वसत्तसु अंतोष्ठहु केसु तिष्णि खवगद्वाओ अवणेदक्वा । एकिकस्से उवसंतद्वाए एगखगद्धद्वं विमोहिदे अवसिद्वहिद अद्वृहेतोष्ठहु चेहि अणियाए पुन्वकोदीए सादिरेयाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि अंतरं होदि । ओधिणाणिपमत्तसंजदमप्पमत्तादिगुणं णेदण अंतराविय पुन्वं व उक्कस्संतरं वत्तव्वं, णास्थ एत्य विसेसो ।

अप्यमनस्त उच्चद्- एक्को अप्यमन्ते अष्ट्वो (१) अणियद्वी (२) मुहुमो (३) उत्रसंतो (४) होतृण पुणो वि सुहुमो (५) अणियद्वी (६) अणुव्दो होतृण (७) कार्ल गरो समऊणतेनीसगागरोवमाउद्विदिएस देवेस उववण्णो। तत्तो चुदो सुव्वकोडाउरस्तु मणुमेसु उववण्णो। अंतोस्रुहृतावसेमे संसारे अप्यमन्ते जादो। लद्धमंतरं (१)। तदो पमन्ते (२) अप्यमन्ते (३)। उत्तरि ल अंतोस्रुहृत्ता । अंतरस्स अञ्मन्तिमाओ ल उव-सामगद्वाओ अन्थि, तासि अंतरसाहिन्स्लिओ तिथिण ख्वागद्वाओ अव्योदन्वा । अंतर-

तेतीस सागरोपमध्रमाण उन्ह्रप्ट अन्तर होता है। इस प्रकारसे यह अन्तर विशेषको वहीं जोड़ कर्क कहा है। विशेषको जोड़ जाने पर अन्तरके आस्पानरसे अप्रमत्तसेयतका काल और उनके अन्तरका वाहिरी एक अप्रकलेशको योग्य अप्रमत्तसेयतका काल होता है। उनमें योग्य अप्रमत्तसेयतका काल होता है। उनमें योग्य अप्रमत्तसेयतका काल होता है। उनमें वाहिय का गुला अन्तरका अप्रमत्तकाल होते हैं। उनके वाहिरी अवशिष्ट सात अन्तर्मुहृतांसे तीन अप्यक्त छह उपशामककाल होते हैं। उनके वाहिरी अवशिष्ट सात अन्तर्मुहृतांसे तीन अप्यक्त गुणस्थानांवाल अप्रकलाल निकाल देना वाहिए। एक अपशानकालअमेंसे एक अप्यक्त लका आधा भाग घटा दंनपर अवशिष्ट साढ़े तीन अन्तर्मुहृतांसे कम पूर्वकोटीसे साधिक तैतीस सागरोपमकालप्रमाण उन्ह्रप्ट अन्तर होता है। अवशिक्षानी प्रमत्तसंयतको अप्रमत्त आदि गुणस्थानमें ल जाकर और अन्तरका प्रान्त कराकर पूर्वके समान ही उन्ह्रप्ट अन्तर कहना वाहिए, इसमें और कोई विशेषना नहीं है।

तीनों झानवाले अग्रमससंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- एक अग्रमससंयत, अपूर्वकरण (१) अनिवृत्तिकरण (२) स्वस्मसास्यराय (३) उपझान्यकपाय (४) हो करके फिर भी सृक्ष्मसास्यराय (५) अनिवृत्तिकरण (६) और अपूर्वकरण हो कर (७) मरणको प्राप्त हुआ और एक समय कम तेतीस सामरोपमकी आयुस्थितिवाले देवों में उत्यक्ष हुआ। वहां पर कामय कम तेतीस सामरोपमकी आयुस्थितिवाले देवों में उत्यक्ष हुआ। वहां के चृत होकर पूर्वकोटिकी आयुवाले मनुष्यों ने उत्यक्ष हुआ। संसारके अन्तर्साकृति अवरोग रह जाने पर अग्रमससंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर रूक्ष हुआ (१)। पक्षात् प्रमस्तंयत (२) अग्रमससंयत हुआ। (३)। इसमें क्षपक्रेष्ठणीसम्बन्धी रूपके उपस्ति हुआ (३)। इसमें क्षपक्रेष्ठणीसम्बन्धी रूपके छह अन्तर्मुद्धते निर्लोग । अन्तरके आभ्यन्तर उपशासकसम्बन्धी छह काल होते हैं। उनके अन्तरसे बाहिरी तीन क्षपक्राल कम कर देना बाहिए। अन्तरके बाव्यन्तरस्वाले उपशास्त

स्मंतिरेमाए उवसंतद्वाए अंतर-बाहिरखवगद्वाए अद्यमगोदव्यं । अवसिट्टेहि अद्धर्ण्डतेम् सुद्दुचेहि ऊणपुच्चकोडीए सादिरेयाणि तेचीसं सागरोवमाणि उक्कस्संतरं होदि । सरिस-पक्खे अंतरस्वन्मंतरसच्यंतासुद्वचेसु अंतर-बाहिरणवर्अतोसुद्वचेसु सोहिदेसु अवसेसा वे अंतोसुद्वचा । एदेहि ऊणाए पुच्चकोडीए सादिरेयाणि तेचीमं सागरोवमाणि उक्कस्संतरं होदि । एवमोहिणाणिणो वि वचन्तं, विसेसामावा ।

चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २४१ ॥

सुगममेदं ।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ २४२ ॥

एदं पि सुगमं।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ २४३ ॥

एदं पि सुगमं ।

उनकस्सेण छावट्टि सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ २४४ ॥

कालमेंसे अन्तरसे बाहिरी अपककालका आधा काल निकालना चाहिए। अर्घादाष्ट बचे हुए साढ़े पांच अन्तर्गृहतींसे कम पूर्वकोटीन साधिक तेतील सागरोपम उन्ह्रप्ट अन्तर होता है। सददा पक्षमें अन्तरके सीतरी मात अन्तर्गृहतीको अन्तरके बाहरी नी अन्तर्गृहतीसे घटा देने पर अवदोप दो अन्तर्गृहते रहेते हैं। इनसे कम पूर्वकोटीसे साधिक तेतीस सागरोपमप्रमाण उन्ह्रप्ट अन्तर होता है। इसी प्रकारसे अवधिवानीका भी अन्तर कहना चाहिए, क्योंकि, उसमें कोई विदोपता नहीं है।

तीनों ज्ञानवाले चारों उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ २७१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त है ॥२४२॥

यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहर्त है ॥२४३॥

यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर साधिक छ्यासट सागरोपम है।। २४४।।

चतुर्णानुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स सि १, ८

२ एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्तः । स सि १,८.

३ उत्कर्षेण बद्बष्टिसागरोपमाणि सातिरेकाणि । स सि १, ८.

तं जहा- एक्को अड्डाशीससंतकिमओ एडकोडाउअमणुसेसु उववण्णो । अड्डबिस्सओ वेदगसम्मत्तमप्पत्तन्तुणं च जुगर्व पिडवण्णो (१)। तदो पमचापमचपरावचसहस्सं कार्ण (२) उवसमसेदीपाओग्गविसोहीए विसुद्धो (३) अपुन्त्रो (४) अणियद्वी (५) सुद्धमो (६) उवसंतो (७) पुणो वि सुद्धमो (८) अणिगद्वी (९)
अपुन्त्रो (१०) होद्गण हेट्टा पिडय अंतरिदो । देस्णपुन्त्रकोडि संजममणुपालेद्गण मदो
तेचीससागरोवमाउद्दिदिएसु देवेसु उववण्णो । तदो जुदो पुन्त्रकोडाउएसु मणुसेसु उवबण्णो । सहयं पट्टविय संजर्म कार्न् कार्ल गदो तेचीससागरोवमाउद्दिदिएसु देवेसु उवबण्णो । तदो जुदो पुन्त्रकोडाउओ मणुसो जादो संजर्म पिडवण्णो । अतोस्रुहुनावसेसे
संसारे अपुन्त्रो जादो । लद्धमंतरं (११)। अणियट्टी (१२) सुदुमो (१२) उवसंतो
(१४) भूओ सुदुमो (१५) अणियट्टी (१६) अपुन्त्रो (१७) अप्पमचो (१८)
पमचो (१९) अप्पमचो (२०)। उविर छ अतीस्रुहुना । अट्टि वस्सेटि छन्त्रसितीस्रदुन्तिह य उग्णा तीहि पुन्त्रकोडीहि सादिरेयाणि छावद्विसागरोवमाणि उक्त्रस्तंतरं होदि।
अथवा चत्तारि पुन्त्रकोडीओ तेरस-वावीस-एक्क्रचीससागरोवमाउद्विदिदेवेसु उप्पाहर

जैसे- मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक जीव पूर्वकोटीकी आयुवाल मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। आठ वर्षका होकर चेदकसम्यक्त्व और अप्रमत्त-गुणस्थानको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। तत्पश्चात् प्रमत्त और अप्रमत्तगुणस्थान-सम्बन्धी सहस्रों परिवर्तनोंको करके (२) उपशमश्रेणींक प्रायोग्य विद्युद्धिसे विद्युद्ध होता हुआ (३) अपूर्वकरण (४) अनिवृत्तिकरण (५) सूक्ष्मसाम्पराय (६) उपशान्त-कपाय (७) होकर फिर भी सुक्ष्मसाम्पराय (८) अनिवृत्तिकरण (९) अपूर्वकरण (१०) होकर तथा नीचे गिरकर अन्तरको प्राप्त हुआ । कुछ कम पूर्वकोटीकालप्रमाण संयमको परिपालन कर मरा और तेतीस सागरोपम आयस्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। पश्चात् च्युत होकर पूर्वेकोटीकी आयुवाल मनुष्योमें उत्पन्न हुआ और क्षायिकसम्यक्तको भारण कर और संयम धारण करके मरणको प्राप्त हो तेतीस सागरोपमकी आयुस्थिति-बाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांसे च्युत होकर पूर्वकोटी आयुवाला मनुष्य हुआ और यथासमय संयमको प्राप्त हुआ। पुनः संसारके अन्तर्मुद्दर्ग अवशेष रह जाने पर अपूर्वः करणगुणस्थानवर्ती हुआ। इस प्रकार अन्तर छन्च हुआ (११)। पश्चात् अनिवृत्ति-करण (१२) सुक्ष्मसाम्पराय (१३) उपशान्तकपाय (१४) होकर पुनः सुक्ष्मसाम्पराय (१५) अनिवृत्तिकरण (१६) अपूर्वकरण (१७) अप्रमत्तसंयत (१८) प्रमत्तसंयत हुआ (१९)। पुनः अन्रमत्तसंयत हुआ (२०)। इनमें ऊपरके क्षपकश्चेणीसम्बन्धी और भी छड अन्त-र्मुंहर्त मिलाये। इस प्रकार आठ वर्ष और छन्दांस अन्तर्मुहर्तोंसे कम तीन पूर्वकोटियोंसे साधिक ख्यासट सागरोपम उत्कृष्ट अन्तर होता है। अथवा, तेरह, बाईस और इकतीस क्ष्यच्याओः । एवं चेव तिण्हमुबसामगाणं ! णवि चदुनीस वावीस वीस अंतोमुहुत्ता उक्रमा काढच्या । एवमोहिषाणीणं पि वचर्वं, विमेसामारा ।'

चदुण्हं स्ववगाणमोघं । णविर विसेसो ओधिणाणीसु स्ववाणं बासपुष्रतं ॥ २४५ ॥

कुदो ? ओधिणाणीणं पाएणं मंत्रताभावा ।

मणपञ्जवणाणीसु पमत्त-अपमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो **होदि, णा**णाजीवं पहुच्च णित्य अंतरं, णिरंतरं ॥ २४६ ॥ सनमन्दं।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोयुहुत्तं ॥ २४७ ॥ एदं वि सुगमं ।

उक्कस्सेण अंतोसुहुत्तं ॥ २४८ ॥ सागरोपम आयुक्ती स्थितिवाले देवीमे उत्पन्न कराकर मनुः

सागरोपम आयुकी स्थितिवाले देवांमे उत्तक्ष कराकर मगुण्यमयमध्यन्यो चार पूर्वकोटियां कह्वा बाहिए। इसी प्रकारने रोग तीन उपगामकोका भी अन्तर कहना चाहिए। विदेश बात यह है कि अनिवृत्तिकराणके योगीस अन्तमृहतं, सक्ष्यसामप्रायके वाईस अन्तमृहतं और उपशानकारायके वीस अन्तमृहतं कम कहना चाहिए। इसी प्रकारते उपगामक अविधिम्नानियोंका भी अन्तर कहना चाहिए, क्योंकि, उसमे भी कोई विदेशयना नहीं है।

तीनों ज्ञानवाले चारों क्षपकोंका अन्तर ओघके समान है। विश्लेष बात यह है कि अवधिज्ञानियोंमें क्षपकोंका अन्तर वर्षप्रयन्त है।। २४५॥

अवधिज्ञानियामे क्षपकोका अन्तर वपपृथयत्व ह ॥ २४५ क्योंकि, अयधिज्ञानियोंके प्रायः होनेका अभाव है।

मनापर्ययज्ञानियोंमें प्रमत्त और अप्रमत्त संयतोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २४६ ॥

यह सुत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जयन्य अन्तर अन्तर्मृहूर्त है ॥ २४७ ॥ यह सत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उन्कृष्ट अन्तर अन्तर्ग्रहर्त है।। २४८ ॥

चतुर्ण क्षयम्भा सामान्यवन् । किन्तु अविद्यानियु नागाजावायक्षया ज्ञथमंत्रकः समयः, उत्कर्तेण
 वर्षपुष्यत्त्वम् । एकजीव प्रति नास्त्यन्तस् । तः सि. १, ८. २ प्रतिपु ' उत्पाष्ण ' इति पाठः ।

मनःपर्वयक्तानियु प्रमणाप्रमत्तस्यनयोनीनाजीवापश्चया नास्त्यन्तरम् । सः सिः १, ८.

**४ एकजीव प्र**ति जघन्यमुन्ह्रेष्ट चान्तर्मृहृतेः । स. सि. १, ८.

Fear

तं जहा- एक्को पमचो मणपज्जवषाणी अप्पमचो होट्स उदिर बढिय हेट्टा ओदरिद्ण पमचो जादो । लद्धमंतरं । अप्पमचस्म उच्चेट्- एक्को अप्पमचो मणपज्जव-णाणी पमचो होट्णेतरिय सन्बचिरेण कालेण अप्पमचो जादो । लद्धमंतरं । उनसमनेतिं चढानिय किर्णेतराविदो ? ण, उनसमसेदिमन्बद्धाहितो पमचद्धा एक्का चैव संखेजगुणा चि गुरुवदेसारो ।

चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केविचरं कालादे। होदि, णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २४९ ॥

सगममेदं ।

उक्कस्सेण वासपुधतं ॥ २५०॥

एदं पि सुगमं ।

जैसं- एक मनःपर्यवशानी प्रमत्तसंयन जीव अप्रमत्तसंयत हो ऊपर चड़कर और नींच उतर कर प्रमत्तनंयत हो गया। इस प्रकार अन्तर रूप्ध हुआ। मनःपर्यवशानी अप्रमत्तसंयतका अन्तर कहते हैं- एक मनःपर्यवशानी अप्रमत्तसंयत जीव प्रमत्तसंयत होकर अन्तरको प्राप्त हो अति दीर्षकार्लस अप्रमत्तसंयत होगया। इस प्रकार अन्तर रूप्ध हुआ।

र्शका—मनःपर्ययक्षानी अग्रमत्तसंयतको उपशमश्रेणी पर चढ़ाकर युनः अन्तरको प्राप्त क्यों नहीं कराया ?

समाधान--नहीं. क्योंकि, उपशामश्रेणीसम्बन्धी सभी अर्थात् चार चढ़नेके और तीन उतरनेक, इन सब गुणस्थानीसम्बन्धी काळीसे अकेले प्रमत्तसंयतका काल ही संस्थातगुणा होता है, ऐसा गरुका उपदेश है।

मनःपर्ययज्ञानी चारों उपदामकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीबोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ २४९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका उत्क्रष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त है ॥ २५० ॥ यह सत्र भी सुगम है।

१ चतुर्णापुरशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोसुहुत्तं' ॥ २५१ ॥ सुगमेगदं ।

उक्कस्सेण पुव्वकोडी देसूणं ॥ २५२ ॥

तं जहा— एक्को पुठवकोडाउएसु मणुमेसु उववण्णो अंतोगुहुत्तव्मिहियअहुवस्मेहि संजमं पढिवण्णो (१) । पमत्तापमत्तंजदङ्गाण सादामाद्वंचयरावत्ततस्सं काद्ग्ण (२) विसुद्धो मणपञ्जवणाणी जादो (३)। उत्रसमेसडीपाओग्गअप्पमत्तो होद्ग्ण सेडीमुबगदो (४) अपुच्चो (५) अण्यद्वी (६) सुद्धुमो (७) उवसंतो (८) पुणो वि सुद्धुमो (७) अण्यद्वी (१०) अपुच्चो (११) पमत्तापमत्तमंजदङ्गाण (१२) पुच्चकोडि-मच्छिद्ण अणुदिसादिसु आउअं वंधिद्ग अतोस्रहुत्तावसेसे जीविष् विगुद्धो अपुच्चवसामगो जादो । णिद्दा-पयलाणं वंधवोच्छिण्णे कालं गदो देवो जादो । अहुवस्मेहि वारसअती-सुद्धुमेहि य ऊणिया पुच्चकोडी उक्कस्संतरं । एवं तिष्हमुवसामगाणं । णवि जहाकमेण दस णव अहु अतोसुहुत्ता समओ य पुच्चकोडीदो ऊणा नि वत्तव्वं ।

मनःपर्ययज्ञानी चारों उपञामकोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर जघन्यसे अन्तर्स्वहुर्त है ॥ २५१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम प्र्वेकोटी है ॥२५२॥ केंद्रे- कोई एक जीव प्रवेकोटीकी आयुवालं मनुष्योमें उत्पन्न हुआ और अन्तर्मुहृतेंसे अधिक आठ वर्षके हारा संयमको मान्न हुआ (१)। पुनः प्रमत्त अप्रमत्तनंत्रम्य प्रमुक्तें अधिक आठ वर्षके हारा संयमको मान्न हुआ (१)। पुनः प्रमत्त-अप्रमत्तनंत्रक हो कर केंद्रेण केंद्र क

१ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्भृहृते । स सि. १,८.

९ उत्कर्षेण पूर्वकोटी देशोना। स. सि. १, ८.

### चदुण्हं खवगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २५३ ॥

स्रगममेदं ।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ २५४ ॥

कदो ? मणपज्जवणाणेण खवगसेढिं चढमाणाणं पउरं संभवाभावा । एगजीवं पद्धस्य णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ २५५ ॥

एदं पि सगमं ।

केवलणाणीस सजोगिकेवली ओघं ॥ २५६ ॥

णाणेगजीवअंतराभावेण साधम्मादो ।

अजोगिकेवली ओघं ॥ २५७॥

सुगममेदं सुत्तं ।

एव गाणमग्गणा समत्ता ।

मनःपर्ययज्ञानी चारों क्षपकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ २५३ ॥

यह सूत्र स्गम है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व है ॥ २५४ ॥

क्योंकि, मनःपर्ययक्षानके साथ क्षपकश्रेणीपर चढनेवाले जीवाँका प्रसुरतासे होना संभव नहीं है।

मनःपर्ययज्ञानी चारों क्षपकोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है. निरन्तर है ॥ २५५ ॥

यह सुत्र भी सुगम है।

केवलज्ञानी जीवोंमें सयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है ॥ २५६ ॥ क्योंकि, नाना और एक जीवकी अंपक्षा अन्तरका अभाव होनेसे समानता है। अयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है।। २५७॥

यह सत्र भी सगम है।

इस प्रकार श्रानमार्गणा समाप्त हुई।

१ चतुर्णां क्षपकाणामवधिक्वानिवत् । स सि. १,८. २ द्वयोः केवळकानिनोः सामान्यवत् । सः सि. १, ८.

संजमाणुवादेण संजदेसु पमत्तसंजदणहुडि जाव उवसंतकसाय-वीदरागछदमत्था ति मणपज्जवणाणिभंगो ॥ २५८ ॥

पमनापमनसंजदाणं णाणाजीवं पहुच्च णात्थि अंतरं, णिरंतरं, एगजीवं पहुच्च जहरुणुक्तस्सेण अंतोमुहुन्तं । चदुण्हमुबसामगाणं णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमञो, उक्कस्सेण वासपुचनं, एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुन्तं, उक्कस्सेण देखणपुज्यकोडी अंतरिमिदि तदो विमेसाभावा ।

चदुण्हं ख़वा अजोगिकेवर्री ओघं ॥ २५९ ॥ <sub>सगमं ।</sub> सजोगिकेवर्री ओघं ॥ २६० ॥

एदं पि सगमं ।

सामाइय-छेदोबट्टाबणसुद्धिसंजदेसु पमतापमत्तसंजदाणमंतरं केव-चिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥२६१॥ सम्बद्धं ।

संयममार्गणाके अनुवादसे संयतोंमें प्रमत्तरंयतको आदि लेकर उपवान्तकपाय-वितरागळबस्य तक संयतोंका अन्तर मनःपर्ययज्ञानियोंके समान है ॥ २५८ ॥

प्रमत्त और अप्रमत्तसंयनोका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है. निरन्तर है: एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहते हैं। चारों उपशामकोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय और उन्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसं अन्तर्मृहते और उन्कृष्ट कुछ कम पूर्वकार्टाग्रमाण अन्तर है, इसलिए उससे वर्षापर कोई विशेषना नहीं है।

> चारों क्षपक और अयोगिकेवली संयतोंका अन्तर ओवके ममान है ॥२५९ ॥ यह सुत्र सुगम है।

सयोगिकेवली संयतोका अन्तर ओघके समान है ॥ २६० ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

सामायिक और छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयतोमें प्रमत्त तथा अग्रमत्त संयतोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २६१ ॥ इस सुत्रका अर्थ पहले कहा जा चुका है।

र सयसानुबादेन सामायिकःच्छेदोपरायपनशिक्षस्यतेषु प्रमाजाप्रमणयोनीनाजीवापेक्षया नारत्यन्तरम् । स.सि.र,८.

# एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहृत्तं ॥ २६२ ॥

तं जहा~ पमचो अप्पमचगुणं गंतूण सञ्ज्जहण्णेण कालेण पुणे पमचो जादो । लद्धमंतरं । एवमप्पमचस्स वि वचर्वं ।

उक्करसेण अंतोमुहत्तं ॥ २६३ ॥

तं जहा- एको पमत्तो अप्यमत्तो होत्ण विस्कालमञ्चिय पमत्तो जाहो । लद्ध-मंतरं । अप्यमत्तस्य उच्चदे- एकको अप्यमत्तो पमत्तो होत्ण सव्यक्तिरमंतोस्रहुत्तमध्खिय अप्यमत्तो जादो । लद्धमंतरं ।

दोण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं काळादो **होदि, णाणाजीवं** पद्धन्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २६२ ॥

अवगयत्थं ।

उक्कस्सेण वासपुधतं ॥ २६५ ॥ सुगममेदं।

उक्त संयतोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्भृहर्त है ॥ २६२ ॥

जैसे- एक प्रमत्तसंयन जीव अप्रमत्तगुणस्थानको जाकर सर्वजयन्य कालसे पुनः प्रमत्तसंयत होगया । इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ । इसी प्रकार अप्रमत्तसंयतका भी अन्तर कहना चाहिए ।

उक्त संयतोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्महर्त है ॥ २६३ ॥

जैसे-एक प्रमत्तसंयत जीव अप्रमत्तसंयत होकर और दीघे अन्तमुंहतेकाल तक रह करके प्रमत्तसंयत होगया। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुजा। अप्रमत्तसंयतका अन्तर कहते है-एक अप्रमत्तसंयत जीव प्रमत्तसंयत हो करके सबसे वड़े अन्तर्मुहूर्तकाल तक रहकर अप्रमत्तसंयत होगया। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुजा।

सामायिक और छेदोपस्थापनासंयमी अपूर्वकरण और अनिश्चिकरण, इन दोनों उपश्चामकोंका अन्तर कितने काल होता है? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ २६४॥

इस सुत्रका अर्थ शात है।

उक्त जीवोंका उन्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है ॥ २६५ ॥ यह सत्र सगम है ।

र एकजीव प्रति जघन्यमुः इष्ट चान्तर्मुहर्तः । सः सि. १,८.

२ द्वरोक्पवनकयोर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

# एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ २६६ ॥

तं जहा- एक्को ओदरमाणी अपुच्नो अप्यमची पमची पुणो अप्पमची होद्ण अपुच्नो जादो। लद्वमंतर। एवमणियद्विस्स वि। णत्रीर पंच अतीग्रुहुचा जहण्णंतरं होदि।

# उक्स्सेण पुव्वकोडी देसूणं ॥ २६७ ॥

तं जहा- एक्को पुष्यकोडाउएसु मणुसेसु उववण्णो । अट्टवस्साणमुविर संजर्म पिडवण्णो (१) । पमचापमचसंजदङ्गणे सादासादवंघपरावित्तसहसं काद्ण (२) उत्तसमेसेदीपाओग्गअप्पमचो (३) अपुरुवो (४) अणिपट्टी(५) सुहुमो (६) उवसंतो (७) पुणो वि सुहुमो (८) अणिपट्टी (९) अपुष्यो (१०) हेह्या पाडिय अंतिरिदो । पमचापमचसंजदङ्गणे पुज्यकोडिमच्छिद्ण अणुहिसादिसु आउअं वंधिय अंतीस्रुहुचावसेसे जीविए अपुष्युवसामगो जादो । णिहा-पयलाणं वंधे वोच्छिणो कालं गदो देवो जादो । अद्वृहि वस्सेहि एक्कारसअंतोस्रुहुचेहि य ऊणिया पुल्यकोडी अंतरं । एवमणियद्विस्स वि।

सामायिक और छेदोपस्थापनासंयमी दोनों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्छहुर्त है ॥ २६६ ॥

जैसे- उपशामधेणीसे उतरतेवाला एक अपूर्वकरणसंयत, अग्रमत्तरंयत व प्रमत्तः संयत होकर पुनः अग्रमत्तसंयत हो अपूर्वकरणसंयत होगया। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। इसी प्रकार अनिवृत्तिकरणसंयतका भी अन्तर कहना चाहिए। विशेषना यह है कि इनके पांच अन्तर्मृहर्तप्रमाण जघन्य अन्तर होता है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पूर्वकोटी है।।२६७॥ जैसे- कोई एक जीव पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और आठ वर्षके पद्मात् संयमको प्राप्त हुआ (१)। पुनः प्रमन्त और अप्रमन्तसंयत गुणस्थानमें साता और असातावेदनीयके सहजों संघ परावतंनोंको करके (२) उपरामध्येणीके योग्य अप्रमन्तसंयत हुआ (३)। पत्मात् अपूर्वकरण (४) अनिवृत्तिकरण (९) सुक्तसाम्पराय (६) अनिवृत्तिकरण (९) अपूर्वकरण (१०) हो नीवे विरक्तर किर भी सुक्तसाम्पराय (८) अनिवृत्तिकरण (९) अपूर्वकरण (१०) हो नीवे विरक्तर अन्तरको प्राप्त हुआ। प्रमन्त और अप्रमन्तसंयत गुणस्थानमें पूर्वकोटी काल तक रहकर अनुदिरा आदि विमानोंमें आयुक्ते वांधकर जीवनके अन्तर्मुहुर्तप्रमाण अवशिष्ट रहनेपर अपूर्वकरण उपशामक हुआ और निद्रा तथा प्रवला प्रकृतियोंके संघर्त व्यक्तिक संपत्त के स्वत्य के प्रमुक्तिक स्वत्य हुक्तेपन स्थानक स्थानक स्वत्य हुक्तेपन स्थानक स्वत्य हुक्तेपन स्थानक स्थानक स्वत्य स्थानक स्यानक स्थानक स्यानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्थानक स्था

१ एकजीव प्रति जवन्येनान्तर्रहर्तः । सः सिः १,८. २ उत्कर्षेण पूर्वकोटी देखोना। सः सिः १,८.

णवरि समयाहियणवअंतोग्रुहुत्ता ऊणा कादव्वा ।

दोण्हं खवाणमार्घं ॥ २६८ ॥

सुगममेदं ।

परिहारसृद्धिसंजदेसु पमतापमत्तसंजदाणमंतरं केवनिरं कालादो होदि, णाणाजीनं पहुच णित्य अंतरं, णिरंतरं ॥ २६९ ॥

सुगममेदं ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ २७० ॥

तं जहा- एक्को पमत्तो परिहारसुद्धिसंजदो अप्पमत्तो होद्ण सन्वलहुं पमत्तो जादो । लद्धमंतरं । एवमप्पमत्तस्स वि पमत्तगुणेण अंतराविय वत्तव्यं ।

उक्कस्सेण अंतोमुहृत्तं ॥ २७१ ॥

एदस्मत्थे। जधा जहण्णस्स उत्तो, तधा वत्तव्यो । णवरि सव्यक्तिरेण कालेण पल्लङ्कावेदच्यो ।

इनका अन्तर एक समय अधिक नौ अन्तर्मुहूर्त कम करना चाहिए।

सामाथिक और छेटोपख्यापनार्सयमी अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों क्षपकोंका नाना और एक जीवकी अपेक्षा जधन्य और उत्कृष्ट अन्तर ओषके समान है ॥ २६८ ॥

यह सत्र सगम है।

परिहारशुद्धिसंयतोंमें प्रमत्त और अप्रमत्त संयतोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २६९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्गृहर्त है ॥ २७० ॥

जैसे- परिहारशुद्धिसंयमवाला कोई एक प्रमत्तसंयत जीव अग्रमत्तसंयत होकर सर्वलयु कालले प्रमत्तसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर रूप्ध हो गया। इसी प्रकार परिहारशुद्धिसंयमी अग्रमत्तसंयतको भी प्रमत्तगुणस्थानके द्वारा अन्तरको प्राप्त कराकर अन्तर कहना वाहिए।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहर्त है ॥ २७१ ॥

इस सुबका अर्थ जैसा जधन्य अन्तर बतलाते हुए कहा है, उसी प्रकारसे कहना चाहिए। विशेषता यह है कि इसे यहां पर सर्व दीर्घकालसे पलटाना चाहिए।

१ द्वयोः क्षपकयोः सामान्यवत् । स सि. १,८.

२ परिहारश्चित्रस्यतेषु प्रमत्ताप्रमत्त्योनीनाजीयापेक्षया नास्त्यन्तरम् । स. सि. १, ८.

३ एकजीवं प्रति जघन्यमुत्कृष्ट चान्तर्भुहूर्तः । स. सि. १, ८.

सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु सुहुमसांपराइयउवसमाणमंतरं केव-चिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥२७२॥

सुगममेदं ।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ २७३ ॥

एदं पि सुगमं ।

एगजीवं पद्धच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ २७४ ॥

कुदो ? अधिगदसंजमाविणासेण अंतरावणे उवायाभावा ।

खबाणमोघं ॥ २७५ ॥

कुदो १ णाणाजीवगदजहण्णुक्कस्सेगसमय-छम्मानेहि एगजीवस्संतराभावेण य साधम्मादो ।

जहानखादविहारसुद्धिसंजदेस अकसाइभंगो ॥ २७६ ॥

सक्ष्मसाम्परायग्रुद्धिसंयतेंमं सक्ष्मसाम्पराय उपशामकाका अन्तर कितने काल **होता है ?** नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ २७२ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका उत्क्रष्ट अन्तर वर्षप्रथकत्व है ॥ २७३ ॥

यह सत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २७४॥

क्योंकि, प्राप्त किये गये संयमके विनाश हुए विना अन्तरको प्राप्त होनेके उपायका अभाव है।

सक्ष्मसाम्परायसंयमी क्षपकोंका अन्तर ओघके समान है।। २७५ ॥

फ्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा जबन्य अन्तर एक समय और उन्हर अन्तर छह मासके साथ, तथा एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे ओघके साथ समानना पाई जाती है।

यथाख्याताविद्वारश्चद्धिसंयतोंमं चारों गुणस्थानोंके संयमी जीवोंका अन्तर अकषायी जीवोंके समान है ॥ २७६ ॥

**१ प्श्मसाम्परायशुद्धिसयतेषूपश्चमकस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स. सि. १, ८.** 

२ एकमीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । स. सि, १,८.

३ अ प्रती ' अंतरावण्णो उच्चाया-' आ-कप्रत्योः ' अतरावणो उच्चाया-' इति पाटः ।

४ तस्यैव क्षपकस्य सामान्यवत् । सः सि. १, ८. ५ यथास्याते अकवायवत् । सः सि. १, ६.

कुदो ? अकसायाणं जहानखादसंजमेण विणा अण्णसंजमामाना ।

संजदासंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणेगजीवं पहुच्च णस्थि अंतरं, णिरंतरं' ॥ २७७ ॥

क्कदो १ गुणंतरमाहणे मम्माणाविणासा, गुणंतरमाहणेण विणा अंतरकरणे उवायाभावा। असंजदेसु मिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणा-जीवं पडच्च णस्थि अंतरं. णिरंतरं ॥ २७८ ॥

कदो ? मिच्छादिद्विप्पनाहवोच्छेदाभावा ।

एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहत्तं ॥ २७९ ॥

कुदो ? गुणंतरं गंत्णंतरिय अविणद्वअसंजमेण जहण्णकालेण पश्चिष्टय मिच्छत्तं पडिवण्णस्स अनोस्ट्रत्तंतस्वलंशा ।

क्योंकि, अक्षपायी जीवोंके यथास्थातसंयमके विना अन्य संयमका अभाव है। संयतासंयतोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २७७ ॥

क्योंकि, अपने गुणस्थानको छोड़कर अन्य गुणस्थानके प्रहण करने पर मार्ग-णाका विनाश होता है और अन्य गुणस्थानको प्रहण किये विना अन्तर करनेका कोई उपाय नहीं है।

असंयतोंमें मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है र नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २७८ ॥

क्योंकि, मिथ्यादिष्टि जीवोंके प्रवाहका कभी विच्छेद नहीं होता।

असंयमी मिथ्यादृष्टि जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्श्वहर्त है।।२७९।।

क्योंकि, अन्य गुणस्थानको जाकर और अन्तरको प्राप्त होकर असंयमभावके नहीं नष्ट होनेके साथ ही जघन्य कालसे पलटकर मिण्यात्वको प्राप्त हुए जीवके अन्त-ग्रृहुर्तप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

१ संयतासयतस्य नामाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम् । स. सि. १, ८.

२ असंयतेषु मिध्यादधेनीनाजीवापेश्वया नारूयन्तरम् । सः सिः १, ८.

१ एकजीवं प्रति जधम्येनाग्तर्मुहुर्तः । स. सि. १, ८.

# उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि देसुणाणि ॥ २८० ॥

तं जहा- एक्को अद्वावीसमोहसंतकिम्मओ मिच्छादिट्टी सत्तमाए पुढवीए उव-वण्णो । छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तपदो (१) विस्तंतो (२) विसुदो (२) सम्मत्तं पडिबज्जिय अंतरिदो अंतोमुहुनावसेस जीविए मिच्छक्तं गदो (४)। ल्ह्मंतरं । तिरिक्खाउअं वंधिय (५) विस्तमिय (६) मदो तिरिक्खो जादो । छहि अंतोम्रहुनेहि ऊणाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि मिच्छनुक्तस्संतरं ।

सासणसम्मादिहि—सम्मामिच्छादिहि—असंजदसम्मादिहीणमोर्घं ॥ २८१ ॥

कुदो ? सासणसम्मादिष्टि-सम्माभिच्छादिष्टीणं णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एग-समओ, पिठदोवमस्स असंखेज्जदिभागाः एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पिठदोवमस्स असंख-ज्जदिभागा, अंतोष्ठहुचं; उक्कस्सेण अद्वपोग्गरुपस्यिष्टं देख्णं। असंजदसम्मादिद्वीसु णाणाजीवं पडुच णास्थ अंतरं, णिगंतरं, एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोष्ठहुचं; उक्कस्सेण अद्यपोग्गरुपरियर्थ्डं देखणभिच्चदेष्टि तदो भेदाभावा।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागरोपम है।। २८० ।।

जैसे- मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला एक मिथ्यादिष्ट जीव सातवी वृधिवीमें उत्पन्न हुआ। छहाँ पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विश्रुद्ध हो (१) सम्यक्ष्तको प्राप्त होकर अन्तराको प्राप्त हुआ और जीवनके अन्तर्मृद्धने काल- प्रमाण अवशेष रहने पर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ थे। इस प्रकार कल्फ होगया। पेलि तियँच सात्री क्षा वाह्म कि एक स्वाप्त के (१) विश्राम ले (१) मरा और तियँच हुआ। इस प्रकार छक्क अन्तर्मकृतींसे कम तेतील सानारोपमकाल मिथ्यात्वका उन्ह्रप्ट अन्तर होता है।

असंयमी सासादनसम्यग्रहार्ष्ट, सम्यग्मिथ्याहार्ष्ट और असंयतसम्यग्रहार्ष्ट जीवोंका अन्तर ओषके समान है ॥ २८१ ॥

क्योंकि, सासादनसभ्यग्दिए और सम्यग्निध्यादृष्टियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा ज्ञक्रन्यसे एक समय और पत्योपमका असंस्थानवां माग अन्तर है। एक जीवकी अपेक्षा ज्ञक्रन्यसे पत्योपमका असंस्थानवां माग और अन्तर्गृहनं अन्तर है। नया उत्तरृष्ट अन्तर इस्त कम अपेशुहरूपरिवर्तनकाल है। असंयनसम्यग्दृष्टियोंमें नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है। एक जीवकी अपेक्षा ज्ञस्य अन्तर्गृहनं और उत्तरृष्ट अन्तर इस्त कम अपेशुहरूपरिवर्तन है। इस प्रकार ओघसे कोई भेद नहीं है।

१ उत्कर्षेण त्रयस्तिशन्सागरोपमाणि देशोनानि । स सि. १, ८.

**२ शेवाणां त्रयाणां सामान्यवत् । स. सि. १, ८.** 

असंजदसम्मादिद्विस्य उक्कस्संतरं णादमिवं मंदमेहाविजणाणुग्गहर्द्व परूवेमोएक्को अणादियमिच्छादिद्वी तिष्णि वि करणाणि काद्ग्ण अद्वयोग्गलपरियङ्कादिसमए
पदमसम्मर्च पविजणा (१)। उत्तरमसम्मनद्वाए छाविल्याओ अस्थि वि सावर्ण गदो ।
अंतरिदो अद्योगगलपरियङ्व परियङ्किद् ल अपिच्छिने मत्रमगहणे असंजदसम्मादिष्ठी जादो ।
छद्धमंतरं (२)। तदो अणंताणुर्वेषी विस्तोद्वेष (३) विस्संतो (६) अपमणाई स्तिन्तोद्वेष (४) विस्संतो (६) अपमन्तो जादो (७)। पमनापमचपरावचसहस्सं काद्ग्ण (४)
स्वयामेद्वीपाओग्गअपमनो जादो (९)। उत्तरि छ अतीसुहृत्ता। एवं पण्णारसिहि अतीसुदूर्विह अण्मद्वपोग्गलपरियङ्गमसंजदसम्मादिष्ठस्स उक्कस्संतरं।

एवं संजममग्गणा समत्ता ।

# दंसणाशुवादेण चक्खुदंसणीसु मिच्छादिद्वीणमोघं ॥ २८२ ॥ इदो १ णाणाजीवे पडच्च अंतराभावेण, एगजीवगयअंतोसहत्तमेत्त्वहण्णंतरेण

असंयतसम्यग्दृष्टिका उन्हृष्ट अन्तर यथि हात है, तथापि मंद्र्युद्धि जनों के अनुप्रहृार्थ प्रहृपण करते हैं – एक अनादि मिध्यादृष्टि जीव तीनों करणांको करके अर्धपुद्गलपरिवर्तनके आदि समर्यो प्रथमेपदाससम्यन्दको प्राग्त हुआ (१)। उपशासनम्यन्दको कालमें छा आविलयां अवशिष्ट रहने पर सासादनगुणन्यानको प्राग्त हुआ। पश्चात्
अन्तरको प्राप्त हो अर्धपुद्गल्यियनेन तक परिवर्तन करके अस्तिम भवमे असेवरतसम्यगृदृष्ट् हुआ। इस प्रकार अन्तर प्राप्त होगया (२)। तत्पश्चात् अन्तानुबन्धीको विसंयोजना
करके (२) विश्वाम ले (४) दर्शनमोहनीयका क्षय करके (५) विश्वाम ले (६) अप्रमन्तसंयत हुआ (७)। पुनः प्रमन्त और अप्रमन्त गुणस्थानसम्बन्धी सहस्रों परिवर्तनोंको
करके (८) सपक्रेणीके प्रायोग्य अप्रमन्त गुणस्थानसम्बन्धी सहस्रों परिवर्तनोंको
करके (८) अपक्रेणीके प्रायोग्य अप्रमन्तियत हुआ (९)। इनमें ऊपरके छह अन्तगृहुर्त और मिलाये। इस प्रसार एन्द्रह अन्तर्भुद्धुर्तीसे कम अर्धपुद्गल्यियनिकाल असंयतसम्यग्विष्टका उन्हृष्ट अन्तर होता है।

#### इस प्रकार संयममार्गणा समाप्त हुई।

दर्शनमार्गणाके अनुवादसे चक्षुदर्शनी जीवोंमें मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर ओषके समान है ॥ २८२ ॥

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे, तथा एक जीवगत

१ प्रतिषु 'णादमदि ' इति पाठः । २ प्रतिषु 'पमचो ' इति पाठः ।

३ दर्शनातुबादेन चश्चर्दर्शनिषु मिथ्यादृष्टेः सामान्यबत् । सः सिः १, ८.

४ अ प्रती '-जीवेस ' इति पाठः ।

देखण-वे-छाबद्विसागरोवममेत्त उक्कस्संतरेण य तदो भेदाभावा ।

सासणसम्मादिहि-सम्मामिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पद्धच्च ओघं ॥ २८३ ॥

**ड्ड**दो ? णाणाजीवगयएगसमय-पिट्टोवमासंखेज्जदिभागजहण्<del>णुक्करसंतेरे</del>हि साधम्मन्तरंभा ।

्रणजीवं पहुच्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, अंतोमुहुत्तं ॥ २८४॥

सुगममेदं ।

उक्कस्सेण वे सागरोवमसहस्साणि देसूणाणि॥ २८५ ॥

तं जहा- एको भमिदअचम्खुदंमणिद्वेदिओ असिण्णिपीचिदिएसु उत्रवण्णो। पेचिहि पञ्जचीहि पञ्जचयदो (१) विस्संतो (२) विसुदो (२) भवणवासिय-वाणवेंतरदेवेसु

भन्तर्सुहर्तमात्र जघन्य भन्तर होनेसे और कुछ कम दो छ्यासठ सागगेपमप्रमाण उन्छष्ट भन्तर होनेकी अपेक्षा ओघसे कार्द भेद नहीं है।

चक्षुदर्श्वनी सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है ॥ २८३॥

क्योंकि, नाना जीवरात जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पत्योगमका असंख्यातवां भाग है: इस प्रकार इन दोनोंकी अंपक्षा ओग्नके साथ समानता पाई जाती है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पल्योपमका असंख्यातवां भाग और अन्तर्धहुर्त है ॥ २८४ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो हजार सागरोपम है ॥ २८५ ॥

जैसे- अचक्षुदर्शनकी स्थितिग्रमाण परिभ्रमण किया हुआ कोई एक जीव असंबी पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ। पांचों पर्याप्तियोंने पर्याप्त हो (१) विश्राम छे (२) विश्रुद्ध हो (२) भवनवासी या वानव्यन्तर देवोंमें आयुको वांधकर (४) विश्राम छे (५)

१ सासादनसम्यग्टाप्टसम्यग्मिथ्यादृष्टयोर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ एकजीव प्रति जघन्येन पल्योपमासख्येयमागोऽन्तर्महर्तश्च । स सि. १, ८.

३ उत्कर्षेण द्वे सागरीपमसहस्रे देशीने । स. सि. १, ८.

आउअं बंधिय (४) विस्तेता (५) देवेसु उपत्रणो। छहि पज्जचीहि पज्जचयदो १६) विस्तेता (७) विसुद्धो (८) उपतमसम्मनं पिडवण्णो (९) सासणं गरो । मिच्छचं गंतुणंतिस्य चक्खुदंतिणिट्वीदे परिभमिय अवसाणे सासणं गरो । लद्धमंतरं । अचक्खुदंतिणिद्वीदे परिभमिय अवसाणे सासणं गरो । लद्धमंतरं । अचक्खुदंतिणीयोग्गमावित्याएं असंखेजिदिमागमिल्छिद्ण मरो अचक्खुदंतिणी जारो । एवं णबिह अंतोसुद्धचीह आवित्याएं असंखेजिदिमागेण य ऊणिया चक्खुदंतिणिद्विदी सासणुक्करसंतरं ।

सम्माभिन्छादिद्विस्स उच्चदे- एको अचनन्तुदंगणिद्विदिमस्छिदो असण्णिर्धान्त्रिस्स उच्चदे- एको अचनन्तुदंगणिद्विदिमस्छिदो असण्णिर्धान्त्रिस्स उच्चक्यो । पंचिह पञ्जचाहि पञ्जचत्यदो (१) विस्संतो (१) वेसुद्धो (३) भगणानिय-वाणवेत्तरदेवसु आउअं वंधिय (४) विस्संतो (५) देवसु उच्चण्णो । छिह पञ्जचिह पञ्जचत्यदो (६) विस्संतो (७) विसुद्धो (८) उजममसम्मानं पिडवण्णो (९) सम्माभिच्छनं गदो (१०)। भिच्छनं गंत्रांतरिदो चननुदंसणिद्विदिं परिभमिय अवसाणे सम्माभिच्छनं गदो (११)। लद्धनंतरं। मिच्छनं गंत्मण् (१२) अचनन्तुदंसणीसु उच्चण्णो । एवं वारसअतोसुद्वनिह ऊणिया चननुदंसणिद्विदी उनकस्संतरं।

देवोंमें उत्पन्न हुआ। छहां पर्वातियोंसे पर्वाप्त हो (६) विश्वाम ले (७) विश्वज्ञ हो (८) उपरामसम्यक्त्वको माप्त हुआ (९)। प्रधान् सासादनगुणस्थानको गयः। पुनः मिथ्यावको जाकर अन्तरको प्राप्त हो चश्चदुर्शनीको स्थितिप्रमाण परिक्रमण करके अन्तमें सासादनगुणस्थानको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर रुच्छ होगया। पुनः अचञ्च उर्दशीनोके वेष प्रायोग्य आवलीके असंस्थातवें भागप्रमाण काल रह रूत रहा और अचञ्च दर्शनी होण्या। इस प्रकार नी अन्तमृंहृतींसे और आवलोके श्र्यंस्थावें भागसे कम चश्चद्वर्शनीको स्थिति चश्चदुर्शनी सामास्तरमाण्या। इस प्रकार नी अन्तमृंहृतींसे और आवलोक श्र्यंस्थावें भागसे कम चश्चदुर्शनीको स्थिति चश्चदुर्शनी सासादनसम्बन्ध जीवका उत्स्वर अन्तर है।

चक्षदरीनी सम्यग्निष्यादृष्टिका अन्तर कहते हैं - अचक्षुदर्शनको स्थितिको प्राप्त हुआ एक जीव असंबी पंचेदित्यों में उत्पन्न हुआ। पांचों पर्याग्तियों न पर्याप्त हा (१) विधाम छे (२) विशुद्ध हो (२) अवनवासी या वानव्यन्तर देवोंने आगुको बांधकर(४) विधाम छे (५) मरा और देवों में उत्पन्न हुआ। छहाँ पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (६) विधाम छे (७) विशुद्ध हो (८) उपरामसम्यक्त्यको प्राप्त हुआ (९)। पश्चान्त सम्य-त्माप्यात्वको गया (१०) और सिध्यात्वको प्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त हुआ। बसु-दर्शनीकी स्थितिमाण परिभ्रमणक अन्तमें सम्यग्निभ्यात्वको प्राप्त हुआ (११)। इस प्रकार अन्तर छक्ष्य होगया। पुनः मिथ्यात्वको जाकर (१२) अचक्षुदर्शनीसों उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वार्ष्ट अन्तर्ग्रहेतोंसे कम चक्षुदर्शनीकी स्थिति चक्षुदर्शनी सम्य-मिथ्यादृष्टि जीवका उन्हुष्ट अन्तर है। असंजदसम्मादिष्टिप्पहुडि जाव अप्पमत्तसंजदाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ २८६ ॥ सगमवेदं।

एगजीवं पहुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ २८७ ॥

कुदो ? एदेमिं सन्देमिं पि अण्णगुणं गंत्ण जहण्णकालेण अप्पिदगुणं गदाणमंती-सुदुर्चतरुवलंमा ।

उनकस्सेण वे सागरोवमसहस्साणि देसुणाणि ॥ २८८ ॥

तं जघा- एको अचक्खुदंसणिडिदिमन्छिदो असण्णिपंचिदियनम्झुच्छिमपञ्जनएसु उवबण्णो । पंचिह पञ्जनीहि पञ्जनयदो (१) विस्मंतो (२) विसुदो ३) भवण-वासिय-वाणवंतरदेवेसु आउअं वंधिय (४) विस्मंतो (५) कालं गदो देवेसु उववण्णो । छिह पञ्जनीहि पञ्जनयदो (६) विस्मंतो (७) विसुदो (८) उवसमसम्मनं पडिवण्णो (९)। उवसमसम्मन्दाए छ आवलियाओ अन्थि नि सासणं गृत्णंतिरदो । मिच्छनं गृत्णं

असंयतसम्यग्टिश्ते लेकर अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तक चक्षुदर्शनियोंका अन्तर कितने काल होता है १ नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २८६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है ॥ २८७ ॥ क्योंकि, इन सभी गुणस्थानवर्ती जीवोंके अन्य गुणस्थानको जाकर पुनः जधन्य काळसे विवक्षित गुणस्थानको प्राप्त होनेपर अन्तर्मुहर्तप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उन्क्रष्ट अन्तर कुछ कम दो हजार सागरोपम है।। २८८ ॥

जैसे- अवशुदरीनी जीवोंकी स्थितिमें विद्यमान एक जीव असंबी पंचेन्द्रिय सम्मूर्क्डिम पर्याप्तक जीवोंमें उत्पन्न हुआ। पांचों पर्याप्तिकोंने पर्याप्त हो (१) विश्राम हे (२) विद्युत्त हो (२। भवनवासी या वानव्यन्तरोंमें आयुक्तो बोध कर (४) विश्राम हे (५) मराको प्राप्त हुआ और देवोंमें उर्यप्त हुआ। वहां छुहों पर्याप्तियोंनेत पर्याप्त हो (६) विश्राम हे (७ विद्युद्ध हो (८) उपरामसम्बन्धको प्राप्त हुआ (९)। उपराम सम्यक्तवके कालमें छह आविलयां अवशेष रहने पर सासादनको जाकर अन्तरको प्राप्त

१ असयतसम्यन्दष्टवाचप्रमत्तानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । सः सि १,८.

२ एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्गृहर्ते । स. सि. १,८.

३ उत्कर्षेण द्वे सागरोपमसहस्रे देशोने । स. सि. १, ८.

चक्खुदंसिषद्विदिं समिय अवसाणे उवसमसम्मत्तं पडिवण्णो (१०)। सद्धमंतरं । पुणो सासणं गदो अचक्यवदंसणीस उवयण्णो । दसहि अतोग्रहचेहि ऊणिया समद्भिदी असंजद-सम्मादिद्वीणसक्कस्संतरं ।

संजदासंजदस्स उच्चदे । तं जहा- एक्को अचक्खुदंसणिद्विदिमच्छिदो गन्भो-वक्कंतियपंचिदियपञ्जत्तएस् उत्रवण्णो । सण्णिपंचिदियसम्मुिछमपञ्जत्तएस् किण्ण उप्पा-दिदो ? ण, सम्म्रव्छिमेन पदमसम्मनुष्पत्तीए असंभवादो । ण च असंखेज्जलोगमणंतं वा कालमचक्खदंसणीस परिभिमयाण वेदगसम्मत्तमाहणं संभवदि, विरोहा । ण च थोव-कालमन्छिदो चक्खदंसणिद्विदीए समाणणक्खमा । तिण्णि पक्ख तिण्णि दिवस अती-ग्रहत्तेण य पढमसम्मत्तं संजमानंजमं च जुगतं पडित्रण्णो (२)। पढमसम्मत्तद्वारः छाविलयाओं अतिथ ति मासणं गदो । अंतरिदो मिच्छत्तं गंतग सगद्विदि परिभमिय अपञ्छिमे भन्ने कदकरणिज्जो होदण संजमासंजमं पडिवण्णो (३)। लद्धमंतरं । अप्यमचा

हुआ। पुनः मिथ्यात्वको जाकर चश्रुदर्शनको स्थितिप्रमाण परिश्लमण कर अन्तमे उपराम-सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। पुनः सासादनको गया और अचक्रदर्शनी जीवोमें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार दश अन्तर्मृहृतौंसे कम अपनी स्थिति चक्षदर्शनी असंयतसम्यग्दिष्ट जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

चअदर्शनी संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं। जैसे- अचअदर्शनकी स्थितिमें विद्यमान एक जीव गर्भोपकान्तिक पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ।

श्रृंका-उक्त जीवको संश्री पंचेन्द्रिय सम्मूर्चिछम पर्याप्तकोंमें क्यों नहीं उत्पन्न कराया ?

समाधान-नहीं, क्योंकि, सम्मूर्व्छम जीवोंमें प्रथमोपशमसम्यक्त्वकी उत्पत्ति असम्भव है। तथा असंख्यात लोकप्रमाण या अनन्तकाल तक अवश्वदर्शनियोंमें परिश्वमण किये हुए जीवोंके वेदकसम्यक्त्वका श्रहण करना सम्भव नहीं है, क्योंकि, ऐसे जीवोंके सम्यक्त्वोत्पत्तिका विरोध है। और न अत्पकाल तक रहा दुआ जीव चश्रदर्शनकी स्थितिके समाप्त करनेमें समर्थ है।

पनः वह जीव तीन पक्षः तीन दिवस और अन्तर्महर्तसे प्रथमोपशमसम्यक्त्व भौर संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ (२)। प्रथमापरामसम्यक्त्वके कालमें छह आविलियां अवशिष्ट रह जाने पर सासादनको प्राप्त हुआ। पुनः अन्तरको प्राप्त हो मिथ्यात्वको जाकर अपनी स्थितिप्रमाण परिश्रमणकर अन्तिम भवमें कतकत्ववेदक होकर संघमासंयमको प्राप्त इआ (३)। इस प्रकार अन्तर लब्ध इआ। पुनः अप्रमत्तसंयत (४)

१ मतिष्ठ ' असक्षेत्रजा लोगमणंत ' इति पाठः ।

(४) पमचो (५) अप्पमचो (६)। उवरि छ अंतोष्ठहुत्ता। एवमडदालीसदिवेसिह बारसअंतीसुङ्कोहे य ऊणा सर्गार्डदी संजदासंजदुक्कस्संतरं ।

पमत्तस्त उच्चदे- एकको अचक्खुदंसणिद्विदिमच्छिदो मणुसेसु उवक्ण्यो गन्भादि-अद्वुवस्सेण उवसमसम्मत्तमप्पमत्तगुणं च जुगवं पडिवण्यो । (१)। पुणो पमत्तो जादो । (२)। हेद्दा पडिद्णंतरिदो । चक्खुदंसणिद्विदि परिभ्रमिय अपन्छिमे भन्ने मणुसो जादो । कदकरणिज्जो होद्ग अंताम्रहृत्तावसेसे जीविए अप्पमत्तो होद्ग पमत्तो जादो (१)। स्रद्धमंतरं । भूओ अप्पमत्तो (४)। उवरि छ अंतामुहृत्ता । एवमद्ववस्सेहि दसअंतो-मुहृत्तोह क्रिणया सगद्विदी पमत्तस्युक्कस्संतरं ।

( अप्यमत्तस्त उरुचर्द-) एक्को अचक्खुदंसणिद्विदिमन्छिदो मणुसेसु उववण्णो। गरुमादिअइरास्सेण उवसमसम्मत्तमप्पमत्तगुणं च जुगवं पडिवण्णो (१)। हेद्दा पडिद्ण अंतिरिदो चक्खुदंसणिद्विदि परिभामेय अपन्छिम भवे मणुमेसु उववण्णो। कद्करणिज्जो होद्ण अंतोग्रुहृत्ताक्सेसे संसारे विसुद्धो अप्पमत्तो जादो (२)। छद्धमंतरं। तदो पमत्तो

प्रमत्तसंयत (५) और अप्रमत्तसंयत हुआ (६)। इनमें ऊपरके छह अन्तर्मृहर्त और मिळाये। इस प्रकार शङ्नाळीस दियस और बारह अन्तर्मृहर्तीसे कम अपनी स्थिति चक्कदर्शनी संयतासंयतोका उन्हार अन्तर है।

खनुदर्शनी प्रमस्तंप्यतका उन्हण्ट अन्तर कहते हैं- अचलुदर्शनी जीयोंकी स्थितिमें विद्यामा एक जीव मुख्योंमें उत्तक हुआ और गर्भको आहि रुक्त आठ वर्षसे उपश्चमस्यवस्य और अप्रमस्तुणस्थानको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। पुतः प्रमस्त्रीय हुआ । पुत्रान् क्रतहृत्यदक होकर जीवनके अन्तर्भुद्धतीकाल अवशेष रह जाने पर अप्रमस्त्रीयत होकर प्रमस्त्रीय हुआ (१)। इस अप्रमार्थ कार्य हुआ (४)। इस उत्तर्भ छह अस्तर्शन कार्य अप्रमस्त्रीय हुआ (४)। इस उत्तर्भ छह अस्तर्शन और प्राप्त कार्य अप्रमस्त्रीय हुआ (४)। इस अप्रमस्त्रीय हुआ (४)। इस अप्रमस्त्रीय कार्य अप्रमस्तर्भ कार्य कार

बशुद्रशैनी अप्रमत्तासंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं— अबशुद्रशैनी जीवोंकी स्थितिमें विद्यमान एक जीव मनुष्योंगे उत्पन्न हुआ। गर्मको आदि लेकर आठ वर्षके हारा उपरामसन्यपन्त्व और अप्रमत्त्याणस्थानको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। फिर मोबे गिरकर अन्तरको प्राप्त हो अबशुद्रशैनीको स्थितिप्रमाण परिम्रणकर अन्तिम सबसे मनुष्योंने उत्पन्न हुजा। पुनः इत्तरुखदक्तसम्बन्धन होकर संसारक अन्तरक्रीहुकै प्रमाण सबिता रहने पर विशुद्ध हो अप्रमत्तसंयत हुआ (१)। इस प्रकार अन्तर प्राप्त

(३) अप्पमत्तो (४) । उवरि छ अंतोम्रहुता । एवमहुवस्सिहि दसअंतोमुहुत्तेहि उणिया चक्लुदंसणिहिदी अप्पमतुर्कस्संतरं होदि ।

चडुण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो **होदि, णाणाजीवं** पडुच्च ओर्घ ॥ २८९॥

सुगममेदं ।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहत्तं ॥ २९० ॥

एदं पि सुगमं ।

् उक्कस्सेण वे सागरोवमसहस्साणि देसुणाणि<sup>।</sup> ॥ २९१ ॥

तं जहा- एक्को अचक्खुदंसणिड्विदेमच्छिदो मणुसेमु उववण्णो । गब्भादिअङ्कः वस्सेण उवसमसम्मत्तमप्पमत्तमुणं च जुगवं पडियण्णो (१)। अतोष्ठहुत्तेण वेदगसम्मतं गदो (२)। तदो अतोष्ठहुत्तेण अणंताणुर्वेधि विमंजीजिदो (३)। दंसणमोहणीयष्ठव-सामिय (४) पमत्तापमत्तपगवत्तसहस्सं काद्ण (५) उवसमसेडीपाओग्गअप्पमत्ते जादो (६। अपुरुवे। (७) अणियद्वी (८) सुहमो (९) उवसंतो (१०) सुदुमो हुआ। पुनः प्रमत्तक्षत्व है। (३) अप्रमत्तक्षत्व हुआ। पुनः प्रमत्तक्षत्व है। १३)। इनमें अपरके छह अन्तर्मुहते और मिलार्थ । इस प्रकार आठ वर्ष और दश अन्तर्भुहतेंसे कम चक्षुदर्शनीक्षी स्थिति ही च्युद्धांनी अप्रमत्तक्षत्वना उन्हार अन्तर होता है।

चक्षुदर्शनी चारों उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी

अपेक्षा अन्तर ओघके समान है ॥ २८९ ॥

यह सुत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्महुते हैं ॥ २९० ॥ यह सम भी सगम है।

उक्ते जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो इजार सागरोपम है।। २९१।।

जंसे- अच्छुदरीनी जीवोंकी स्थितिमें विद्यमान एक जीव मतुष्योंमें उत्पन्न हुआ। गर्मको आदि रेकर आठ वर्षके द्वारा उपशमसम्बन्ध और अप्रमत्त्वंपत गुणस्थानको प्रक साथ प्राप्त हुआ (१)। अन्तर्गृहर्तके पश्चात् वेदकसम्पक्षकको प्रक हुआ (१)। उत्तर्ग क्ष्मत्वाद्वेतिसे अनन्तागुवर्ग्योका विसंयोजन किया (१)। पुनः अन्तर्गृहर्तसे अनन्तागुवर्ग्योका विसंयोजन किया (१)। पुनः विद्यनेनोको करके (५) उपकारम् और अप्रमत्त ग्राप्यानसम्बन्धे सहक्षों परिवर्तनोको करके (५) उपकारम्भेणीके योग्य अप्रमत्तसंयत हुआ (६)। पुनः अपूर्वकरण (७) अतिवृश्तिकरण (८)

१ चतुर्णामुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

२ एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्मुहुर्तः । स. सि. १, ८.

३ उत्कर्षेण हे सागरीपमसहस्रे देशोने । स. सि. १, ८.

(११) अणियद्भी (१२) अपुन्नो (१३) हेट्टा ओदिस्य अंतरिते चक्खुरंसणिडिर्दि परिमानिय अंतिमे भने मणुसेसु उववण्णो । कदकरणिज्जो होर्ण अंतोग्रहचावसेसे संसारे बिसुद्धो अप्यमचो जादो । सादासादषंघपरावचतहस्स कार्ण उवसमसेडीपाओग्गअप्यमचो होर्षण अपुन्ववसाममो जादो (१४) । सद्धमंतर । तदो अणियट्टी (१५) सुद्दुमो (१६) उवसंतो (१७) पुणो वि सुद्दुमो (१८) अणियट्टी (१९) अपुन्नो (२०) अप्यमचो (१८) प्रमचो (२०) अप्यमचो (२१) पमचो (२२) अप्यमचो (२१) सम्बो (२२) उवस्ति छ अंतो-सुद्दुमो (१८) अपुन्नकरणुकस्सतर । स्व विषद्धवसामगाणा। णवरि सत्ताशीस पंचवीस तेवीस अंतोग्रहुचा उणा कायच्या ।

चदुण्हं स्ववाणमोघं ॥ २९२ ॥ सुगममेदं।

स्कासाम्पराय (९) उपशान्तमोह (१०) सृक्ष्मसाम्पराय (११) अनिवृत्तिकरण (१२) और अपूर्वकरणसंयत होकर (१३) तथा नीच उतरकर अन्तरको प्राप्त हो चशुदर्शनीकी स्थितिप्रमाण परिश्रमणकर अन्तिम अयमें मनुग्योंमें उत्तरक हुआ। वहांपर इतन्द्रत्यवेदकः सम्यक्त्यी होकर संसारक अन्तर्मुहर्त अवशिष्ट रह जाने पर विशुद्ध हो अग्रमत्तसंयत हुआ। बहांपर साना और असाना वेदनीयके वंध-परावर्तन-सहस्रांको करके उपशम-क्षेणीके योग्य अग्रमत्तसंयत होकर अपूर्वकरण उपशामक हुआ (१४)। इस प्रकार अन्तर प्राप्त होगय। तत्यकान् अनिवृत्तिकरण (१५) सक्ष्मसाम्पराय (१५) अपन्तर्विकरण (१५) अपृवंकरण (२०) अग्रमत्तसंयत (२८) अनिवृत्तिकरण (१९) अपृवंकरण (२०) अग्रमत्तसंयत (२१) प्रमत्तसंयत (२१) और अग्रमत्तसंयत होकर (२१) अपनक्ष्मेणीयर चढ़ा। इसमें क्रप्तकं छह अन्तर्मुहर्ते और सिलाये। इस प्रकार आठ वर्ष और उनतीस अन्तर्मुहर्तोंसे कम अपनी स्थिति चशुदर्शनी अपूर्वकरण उपशासकका उत्तर्थ अन्तर है।

स्ती प्रकार चक्षुदर्शनी रोष तीन उपशासकोंका भी अन्तर ज्ञानना चाहिए। विशेषता यह है कि भनिवृत्तिकरण उपशासकके सत्ताईस अन्तर्गृहते, स्क्ससाम्प्राय इपशासकके पर्वास अन्तर्गृहते और उपशास्तकपायके तशीस अन्तर्गृहते कम करना चाहिए।

चशुदर्शनी चारों क्षपकोंका अन्तर ओघके समान है।। २९२॥

यह सूत्र सुगम है।

१ चतुर्णा क्षपकाणां सामान्यीकम् । सः सिः १, ८.

अचन्खुदंसणीमु मिन्छादिदिपहुडि जाव स्रीणकसायवीदः रागॐदुमत्या ओघं ॥ २९३ ॥

ुरुता । इदो ! ओषादो भेदाभावा । ओषिदंसणी ओषिणाणिभंगों ॥ २९४ ॥ केवल्ठदंसणी केवलणाणिभंगों ॥ २९५ ॥ एदाणि दो वि सुचाणि सुगमाणि ।

एवं दंसणमग्गणा समत्ता ।

लेस्साणुवादेण किण्हलेस्सिय-णीललेस्सिय-काउलेस्सिप्सु मिच्छादिट्टि-असंजदसम्मादिट्टीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणा-जीवं पडुच्च णात्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ २९६ ॥ सगममंदं।

सुगममद् ।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ २९७ ॥

अचक्षुदर्शनियोंमें मिध्यादृष्टिसे लेकर श्लीणकपायवीतरागछबस्य गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवोंका अन्तर ओधके समान है।। २९३ ।।

क्योंकि, ओघले इनके अन्तरमें कोई भेद नहीं है। अवधिदर्शनी जीवोंका अन्तर अवधिज्ञानियोंके समान है।। २९४।। केवलदर्शनी जीवोंका अन्तर केवलज्ञानियोंके समान है।। २९५।। व दोनों ही सब सगम हैं।

इस प्रकार दर्शनमार्गणा समाप्त हुई।

लेक्यामार्गाणाके अनुवादसे कृष्णलेक्या, नीललेक्या और कापोत लेक्याबालोंमें मिथ्यादृष्टि और असंयत्तसम्यग्दृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है है नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २९६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्भुहुर्त है ॥२९७॥

१ अचक्कर्दर्शनिषु मिथ्यात्ष्टशादिशीणख्यायानानां सामान्योत्तमन्तरम् । स. स. १, ८. २ अवधिदर्शनिनोऽत्रधिक्षानिवत् । स. सि.१, ८. ३ केत्रख्दर्शनिनः केत्रख्यानिवत् । स. सि. १, ८. ४ केरयात्रवादेन ७ ध्यनीकक्षयोतकेरवेषु मिथ्यायष्टसयततसम्बद्धयोनीनाजीवस्थित्या नास्यन्तरम् ।

स. सि. १, ८. ५ पुरुजीवं प्रति बचन्वेनान्तर्प्रदूर्तः । स. सि. १, ८.

तं जहा- सत्तम-पंचम-पटमपुट्टिमिञ्छादिट्वि-असंजद्सम्मादिद्विणो किण्ड-णील-काउलेस्सिया अण्णगुणं गंतूण थोवकालेण पडिणियत्तिय तं चेत्र गुणमागदा । लक्ष्रं दोण्डं जहण्णंतरं ।

उक्कस्सेण तेतीसं सत्तारस सत्त सागरोवमाणि देसूणाणि' ॥ २९८ ॥

तं जहा- तिष्णि मिच्छादिहिणो किण्ह-णील-काउलेस्सिया सत्तम-पंचम-तिदय-पुढवीसु कमेण उववण्णा। छहि पञ्जतिहि पञ्जतयदा (१) विस्संता (२) विसुद्धा (३) सम्मत्तं पढिवण्णा अंतरिदा अवसाणे मिच्छतं गदा। लद्धमंतरं (४)। मदा मणुसेसु उववण्णा। पगिर सत्तमपुदवीणेरदो तिरिक्साउउं वेधिय (५) विस्सित् (६) तिरिक्सेसु अववञ्जदि ति घेचच्य। एवं छ-चटु-चटुअंतोसुहुत्तिह ज्याणि तेत्रीस-स्त्तास-मत्त-सागरोवमाणि किण्ड-णील-काउलेस्स्यमिन्छाविद्विउक्कस्सेतरं होदि। एवम-संजदसम्मादिद्वस्स वि वचच्यं। णवरि अहु-पंच-पंचअंतोसुहुत्तिह ज्याणि तेत्रीस-सत्तारस-

जैसे- सातवीं पृथिवीक रूप्णलेश्यावाले, पांचवी पृथिवीक नीललेश्यावाले और प्रथम पृथिवीके कापोतलेश्यावाले मिष्यार्दाए और असंयतसम्यग्दिए नारकी जीव अन्य गुणस्थानको जाकर अस्य कालसे ही लोटकर उसी गुणस्थानको प्राप्त हुए। इस प्रकार दोनों गुणस्थानोंका जघन्य अन्तर लम्ध हुआ।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर क्रमशः कुछ कम तेतीस, सक्तरह और सात सागरोपम है।। २९८॥

जैसे- रुण्ण, नील और कार्णत लेश्यावाले तीन मिध्यादि जीव कमसे सातवीं, पांचवीं और तीसरी पृथिवीमें उत्पन्न हुए। छहां पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्वाम है (१) विश्वाम है (१) विश्वाम हो (१) तिर्यं वों हे कि सातवीं पृथिवीका नारकी तिर्यं आयुको बांच कर (५) विश्वाम हो (१) तिर्यं वों हे कि सातवीं पृथिवीका नारकी तिर्यं आयुको बांच कर (५) विश्वाम हो (१) तिर्यं वों ने उत्पन्न होता है, ऐसा अर्थ प्रहुण करता चाहिए। हस मकार छह अन्तर है। तथा चार अत्तर्गुहुर्तोंसे कम सत्तरह सागरोपम नीललेश्याका उत्कृष्ट अन्तर हो तथा चार अत्तर्गुहुर्तोंसे कम सत्तरह सागरोपम नीललेश्याका उत्कृष्ट अन्तर होता है। इसी मकार असंयत-सम्यान्दिका भी अन्तर कहना चाहिए। विशेषता यह है कि रुप्णलेश्याक असंयतसम्यन्दिका उत्कृष्ट अन्तर वात अत्तर्गुहर्तोंसे कम ततीस सागरोपम, नीललेश्याचाले असंयतसम्यन्दिका उत्कृष्ट अन्तर एांच अन्तर्गुहर्तोंसे कम सत्तरह

१ उत्कर्षेण नयश्चिश्वतान्तदश्चलतागरोपमाणि देशोनानि । स. सि. १, ८.

सत्तं-सागरावमाणि उक्कस्संतरं ।

सासणसम्मादिट्टि-सम्मामिच्छादिट्टीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च ओघं ॥ २९९ ॥

सराममेदं ।

एगजीवं पद्धच्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जिदभागो. अंतोमुहर्त्त ॥ ३०० ॥

एदं पि सगमं।

उक्तस्सेण तेत्तीसं सत्तारस सत्त सागरोवमाणि **देसणाणि**' 11 308 11

तं जहा- तिण्णि मिच्छादिद्री जीवा सत्तम-**पंचम-त**दियपुढवीसु किण्ह-णील-काउ-लेस्सिया उववण्णा । छहि पञ्जत्तीहि पञ्जत्तयदा (१) विस्संता (२) विसदा (३) उवसमसम्मत्तं पहिचण्णा (४) सासणं गदा । मिच्छत्तं गंतूणंतरिदा । अंतोम्रहत्तावसेसे

सागरोपम और कापोतलेक्यावाले असंयतसम्यग्दिषका उत्कृष्ट अन्तर पांच अन्त-मेहतींसे कम सात लागरोपः होता है।

उक्त तीनों अञ्चमलेक्यावाले मासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है।।२९९॥ यह सुत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर ऋमशः पल्योपमका असं-ख्यातवां भाग और अन्तर्मुहर्त है ॥ ३०० ॥

यह सुत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस मागरोपम. सत्तरह सागरोपम और सात सागरोपम है ॥ ३०१ ॥

जैसे- कृष्ण, नील और कापोतलेश्यावाले तीन मिथ्यादृष्टि जीव कमशः सातवीं. पांचवीं और तीसरी प्रथिवीमें उत्पन्न हुए। छहाँ पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्वाम ले (२) विश्रद्ध हो (३) उपशमसम्यक्तवको प्राप्त हुए (४)। पुनः सासादनगण-स्थानको गये। पश्चात मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त इए। पुनः जीवनके अन्तर्महर्त

१ सासादनसम्यन्द्रष्टिसम्यग्मिथ्यादृष्टभोनीनाजीवापेद्धया सामान्यवत् । सः सि. १, ८.

२ एकजीवं प्रति जघन्येन परयोपमासंख्येयमागोऽन्तर्प्रदृतिश्च । सः सिः १, ८.

३ उत्कर्षेण त्रयाञ्चिशस्त्रसन्तदशसन्तसागरोपसाणि देशोनानि । स. सि. १.८.

जीविए उनसमतम्मनं पडिनणा । सासणं गंत्ण विदियसमए मदा मणुसेसु उनबण्णा । णबिर सत्तमणुदवीए सासणा मिच्छनं गंत्ण (५) तिरिक्खेसुनवज्जेति ति वत्तव्वं । एवं पंच-चदु-चदुअंतोसुद्देनीह उणाणि नेत्तीस-मत्तारस-सन-सागरोवमाणि किण्ड-णील-काउलेसियमासणुक्रस्तेतरं होदि। एगसमञ्जो अंतोसुद्दुन्तस्त पविद्वो ति पुघ ण उत्ते। एवं सम्माभिच्छादिद्वस्त वि । णविर छहि अंतोसुद्दुन्ति ऊणाणि नेत्तीस-सत्तारस-सन्सागरोवमाणि किण्ड-णील-काउलेस्स्यमम्माभिच्छादिद्विउक्कस्संतरं ।

तेउलेस्सिय-पम्मलेस्सिएसु मिच्छादिद्विअसंजदसम्मादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३०२ ॥

सगममेदं ।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहृत्तं ॥ ३०३ ॥

तं जहा- चत्तारि जीवा मिच्छादिट्टि-सम्मादिट्टिणो नेउ-पम्मलेस्मिया अण्णगुणं

अवशिष्ट रहेने पर उपशामसम्बक्त्यको प्राप्त हुए । पश्चान् सासादनगुणस्थानमें जाकर द्वितीय समयमें मेर और मनुष्योमें उत्यप्त हुए । विशापता यह है कि सातवीं पृथिविक सासादनसम्बन्धि नारकी मिथ्यावको प्राप्त होत हैं है सातवीं पृथिविक सासादनसम्बन्धि नारकी मिथ्यावको प्राप्त होत हैं, ऐसा कहना चाहिए । इस प्रकार पांच, चार और चार अन्तर्भुहृतोंसे कम कमाशः ततीय, सत्तरह और सात सामरोपम कालप्रमाण कृष्ण, नील और काषीत लक्ष्यावाल सासादनसम्बन्धियोका उत्कृष्ट अन्तर होता है । सासादनगुणस्थानमें जाकर रहनका एक समय अन्तर्भुहृतके ही भीतर प्रविष्ट है, इस्तिल्य पृथक नहीं कहा । इसी प्रकार तीनों अगुम-लेक्ष्यावाल सम्बन्धस्थावध्यक्ता भी उत्कृष्ट अन्तर जानना चाहिए । विशेषता यह है कि बार्षाप छह छह अन्तर्भुहृतोंस कम ततीय. सत्तरह और सात सागरोपमकाल क्रमशः हुणा, नील और काषीत लेक्ष्यावालोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है ।

तेजोलेस्या और पबलेस्यानालोमें मिथ्यादृष्टि और असंयतमम्यग्रदृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है॥२०२॥ यह सूत्र सुताम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मृहूर्त है ॥ ३०३ ॥ जैसे- तेजोलेक्स्या और पद्मलक्ष्यावाले मिथ्यादृष्टि और सम्यग्हृष्टि चार जीव

१ तेजःपञ्चलेश्ययोभिन्यादृष्टवसंयतसम्यग्दृष्टशोनीनाजीवायसया नारत्यन्तरम् । स. सि. १, ८. २ एकजीव प्रति जयन्येनान्तर्भृदृतिः । स. सि. १, ८.

गंतूण सञ्जहण्णकालेण पडिणियत्तिय तं चेव गुणमागदा । लद्धमंतरं ।

उक्कस्सेण वे अद्वारस सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ ३०४॥

तं जहा- वे मिच्छादिष्टिणो तेउ-पम्मलेस्सिया सादिरेय-वे-अद्दारससागरोवमाउ-द्विदिएसु देवेसु उववण्णा । छहि पज्जत्तीहि पञ्जत्तपदा (१) विस्संता (२) विसुदा (३) सम्मनं घेन्लंतरिदा । सगद्विदि जीविय अवसाणे मिच्छतं गदा (४)। लद्धं सादिरेय-वे-अद्दारससागरोवममेचंतरं । एवं सम्मादिद्विस्स वि। णविर पंचिह अतोध्रहृत्तेहि ऊणियाओ सगद्विदीओ अंतरं।

सासणसम्मादिट्टिन्सम्माभिच्छादिट्टीणमंतरं केवचिरं का**लादो** होदि, णाणाजीवं पडुच ओघं ॥ ३०५ ॥

सुगममेदं ।

अन्य गुणस्थानको जाकर सर्वज्ञघन्य कालसे छौटकर उसी <mark>ही गुणस्थानको आगये ।</mark> इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागरोपम और साधिक अद्वारह सागरोपम है।। २०४।।

जैसे- नेज और पद्म लेक्यायांल दो मिध्यादिए जीव साधिक दो सागरोपम और साधिक अट्ठाइ सागरोपमको आयुद्धियतियांले देवांमें उत्पन्न हुए। छहाँ पर्यास्त्रियों साधिक अट्ठाइ सागरोपमको आयुद्धियतियांले देवांमें उत्पन्न हुए। छहाँ पर्यास्त्रियों साथान हुए। तथा लेक्या हुए कि अपनी स्थितप्रमाण जीवित रहकर आयुक्त अत्तमें सिध्यात्वको मान्त हुए। पुः। इस प्रकार साधिक दो सागरोपमकाल तंजोलस्यायाले सिध्यादिष्का और साधिक अट्ठाइह सागरोपमकाल प्रयलेक्यायाले सिध्यादिष्का उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त होगया। इसी प्रकार तेज और पद्म लेक्यायाले असंयत्तरसम्यविद्य जीवका भी अन्तर कहना बाहिए। विदोषता यह है कि पांच अन्तर्भुद्धतींसे कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण अन्तर होता है।

तेजोलेच्या और पश्चलेडयावाले सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिण्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओषके समान है ॥ ३०५ ॥

यह सूत्र सुगम है।

१ उत्कर्षेण द्वे सागरीयमे अष्टादश च सागरीयमाणि सातिरेकाणि । स. सि. १,८. ९ सासादमसम्यन्दष्टिसम्ययमध्यादध्योर्तामाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स. सि. १,४.

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण पिठदोवमस्त असंखेज्जिदिभागो, अंतोसुहुत्तं ॥ ३०६ ॥

एदं पि सुगमं ।

उक्कस्सेण वे अद्वारस सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ २०७ ॥
तं जहा- वे सासणा तेऽ-पम्मलेसिया सादिरेय-वे-अद्वारमभागरोवमाउद्विरिष्यु देवेसु उववण्णा । एगसमयमस्किय विदियसमए मिन्छत्तं गंत्र्लेतिहा । अत्रयाणे वे वि उवसमसम्मत्तं पडिवण्णा । पुणो सासणं गंत्ण विदियसमए मदा । एवं सादिरेय-वे-अद्वारस-सामरोवमाणि दुसमञ्जाणि सासणुक्करसंतरं होदि । एवं सम्माभिच्छादिद्विस्स वि । णवरि छदि अतीसुहुवेदि क्रणियाओ उत्तद्विदीओ अंतरं ।

संजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसंजदाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणेगजीवं पद्मच णात्य अंतरं, णिरंतरं ॥ ३०८ ॥

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पल्योपमके असंख्यातवें भाग और अन्तर्सृहर्त है।। २०६॥

यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर क्रमश्चः साधिक दो सागरोपम और अद्वारह सागरोपम है ॥ ३०७॥

जैसे- तेज और पण लेश्यावाले दो सासाइनसम्यग्दिए जीव साधिक दो सागरो-पम और साधिक अद्वारक सागरोपमकी आयुश्यितवाले देवोंमे उत्पन्न हुए। बहुां एक समय रहकर दूसरे समयमें मिथ्यायको जाकर अन्तरको प्राप्त हुए। आयुक्ते अन्तमें दोनों ही उपश्राससम्बन्धको प्राप्त हुए। प्रधान भारादनगुणकथानको जाकर दूसरे समयमें मेरे। इस मकार दो समय कम साधिक दो सागरोपम क्येर स्टाधिक शुक्ता होता है। उक्त दोनों लेश्यावाले सामादनसम्यग्दिए जीलीका उत्कुष्ट अन्तर होता है। इसी प्रकार उक्त दोनों लेश्यावाले सम्याग्मिथ्यादिए जीलीका अन्तर कातन। चादिए। विशेषता यह है कि इनके छह अन्तर्सृद्धतीसे कम अपनी उक्त स्थितियं अमाण अन्तर होता है।

तेज और पश्च लेक्याबाल संयतालंबत, प्रमत्तसंबत और अप्रमत्तसंबत जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है।। २०८।।

१ एकजीव प्रति जघन्येन पस्योपमासंख्येयमागोःन्तर्प्रहर्तश्च । सः सिः १,८.

२ उत्कर्षेण हे सागरीपमे अष्टादश च सागरीपमाणि सातिरेकाणि । स. सि. १, ८.

सेयतासंयतप्रमचाप्रमचसंयतानां नानाजीवापेक्षया एकजीविपेक्षया च नास्त्यन्तरम्। स. सि. १, ४.

कुदो ? णाणाजीवपन्।हवोच्छेदाभावा । एराजीवस्स वि, केस्सद्धादी शुणद्दार वहुत्तुवदेसा ।

सुक्कलेस्सिएसु मिच्छादिट्टि असंजदसम्मादिङ्कीष्मांतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च णात्य अंतरं, णिरंतरं क्षे ३०९ क्ष सममेरे

एगजीवं पहुच जहष्णेण अंतोमुहृत्तं ॥ ३१० ॥

तं जहा- वे देवा मिच्छादिद्वि-सम्मादिद्विणो सुक्कलेस्सिया गुणंतरं **गंतूण** जहण्णेण कालेण अप्पिदगुणं पडिवण्णा । लद्वमंतोग्रुहृत्तमंतरं ।

उक्कस्सेण एक्कचीसं सागरोवमाणि देसुणाणिं ॥ ३११ ॥

तं जहा- वे जीवा सुक्कलेसिया मिच्छादिष्ट्री दच्चिलिंगणो एक्कपीससावरे-वमिएसु देवेसु उदवण्णा । छहि पञ्जचीहि पञ्जचयदा (१) विस्संता (२) विसुद्धा (३) सम्मचं पडिवण्णा । तत्थेगो मिच्छनं गंतुर्णतिरदो (४) अवरो सम्मचेणेव । अवसाणे

क्योंकि, उक्त गुणस्थानवाले नाना जीवोंके प्रवाहका कभी क्रिकेट नहीं होका है। तथा एक जीवको अपेक्षा भी अन्तर नहीं है, क्योंकि, लेक्याके कालसे गुणस्थानका काल वहत होता है, ऐसा उपदेश पाया जाता है।

गुक्कलेक्यावालोंमें मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंका अन्तर किन्नने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३०९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्भुद्धते है ॥ ३१० ॥

जैसे- गुक्कल्हरावाले मिध्याइष्टि और सम्यन्दिष्टि दो देव अन्य गुणस्थानको जाकर जयन्य कालसे विवक्षित गुणस्थानको प्राप्त हुए। इस प्रकार अन्तर्मुहूर्त काल-प्रमाण अन्तर लच्च होगया।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागरोपम है।। ३११।।

जैसे- शुक्कंलश्यावाले दो मिध्यादि द्रव्यालिगी जीव इकतीस सामरोपनकी स्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुए। छहीं पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विकास ले (२) विश्वद्ध हो (३) सम्यवस्पको माप्त हुए। उनमेंसे एक मिध्यात्यको आकर अन्तरको

१ शक्करेक्के मिन्याद्रष्टवसंयतसम्यन्द्रप्रधीर्मानाजीवायेक्कवा नास्त्यन्तस्य । स. सि. १, ४,

२ एकजीव प्रति जचन्येनान्तर्मुहुर्तः । स. सि. १, ८.

३ बत्कर्वेणेकत्रिकासागरीपमाणि देखोनानि । स. सि. १, ८.

जहाकमेण वे वि मिच्छत्त-सम्मत्ताणि पडिवण्णा (५)। चटु-पंचअतोग्रुहृत्तेहि उज्णाणि एककत्तीसं सागरोवमाणि मिच्छादिट्वि-असंजदसम्मादिट्टीणग्रुककस्संतरं ।

सासणसम्मादिष्टिःसम्मामिच्छादिट्टीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च ओधं ॥ ३१२ ॥

सुगममेदं ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पिटदोवमस्त असंखेज्जदिभागो, अंतोमुहुत्तं ॥ ३१३ ॥

ण्दं पि सुगमं ।

उक्कस्सेण एक्कत्तीसं सागरोत्रमाणि देसूणाणि ॥ ३१४ ॥ एदं वि सुगमं।

प्राप्त हुआ (४)। दूसरा जीव सम्यक्त्यके साथ ही रहा। आयुके अन्तमें यथाक्रमसे होनों ही जीव मिथ्यात्व और सम्यक्त्यको प्राप्त हुए (५)। इस प्रकार चार अन्त-सुंह्रतीसे कम इकतीस सागरोपमकाल गुक्तलेररावाल मिथ्यादिष्टका उत्कृष्ट अन्तर है और पांच अन्तर्मुहृतीसे कम इकतीस सागरोपमकाल असंयनसम्यग्दिष्का उत्कृष्ट अन्तर है।

ग्रुक्कलेश्यावाले सासादनगम्यग्रदृष्टि और सम्याग्मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर् कितने काल होता है  $^2$  नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओषके समान है ॥ २१२ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पल्योपमका असं-रूयातवां भाग और अन्तर्श्वहुते हैं॥ ३१३॥

यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागरोपम है।। ३१४।।

यह सूत्र भी सुगम है।

१ सासाबनसम्यग्डश्रिसम्यग्निम्याडश्योर्नामाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स. क्षि. १, ८.

१ एकजीव प्रति अधन्येन पर्योपमासस्ययमागोऽन्तर्ग्रहर्तश्च । स. सि. १, ८,

३ उत्कर्षेणैकत्रिक्षत्सागरीपमाणि देशोनानि । स. सि. १, ८.

संजदासंजद-पमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणेग-जीवं पहुच्च णस्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३१५ ॥

कुदो ? णाणाजीवपवाहस्स वोच्छेदाभावा, एगजीवस्स लेस्सद्धादो गुणद्धाए बहुत्तुवदेसादो ।

अप्पमत्तसंजदाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च णित्य अंतरं, णिरंतरं ॥ ३१६ ॥

सुगममेदं ।

एगजीवं पद्धच्च जहण्णेण अंतोमुहत्तंं।। ३१७।।

तं जहा- एको अप्पमत्तो सुक्कलेस्साए अन्छिदो उवसममेढि पडिद्णंतस्यि सच्वजहण्णकालेण पडिणियत्तिय अप्पमत्तो जादो । लद्धमंतरं ।

उक्कस्समंतोमुहृत्तं ॥ ३१८ ॥

शुक्कलेश्यावाले संयतासंयत और प्रमत्तसंयतोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३१५॥

क्योंकि, उक्त गुणस्थानवर्ती नाना जीवोंके प्रवाहका कभी व्युज्छेद नहीं होता है। तथा एक जीवकी अपेक्षा भी अन्तर नहीं है, क्योंकि, छेश्याके कालसे गुणस्थानका काल वहत होता है. ऐसा उपदेश पाया जाता है।

गुक्तलेस्यावाले अप्रमत्तसंयतोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है. निरन्तर है ॥ ३१६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्भृहूर्त है ॥ ३१७ ॥

जैसे- गुक्रलेस्यामें विद्यमान कोई एक अग्रमत्तसंयत उपशमप्रेणीपर चढ़कर अन्तरको प्राप्त हो सर्वजन्नय कालसे छोटकर अग्रमत्तसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर प्राप्त होगया।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्धृहुर्त है ॥ ३१८॥

१ सयतासंयतप्रमचसयतयोस्तेजोलेश्यावत् । स सि. १, ८.

२ अप्रमत्तस्य नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् । स. सि. १,८.

३ एकजीवं प्रति जघन्यमुत्कृष्ट चान्तर्मुहुर्तः । स. सि. १, ८.

बदस्स जहण्यभंमो । णवरि सन्त्रचिरेण कालेण उनसमसेढीदो ओदिण्णस्स वचन्वं ।

तिष्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमयंं ॥ ३१९ ॥

सुगममेदं ।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ ३२०॥

एदं पि सुगमं ।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहत्तं ॥ ३२१ ॥

उक्स्सेण अंतोमुहुत्तं ॥ ३२२ ॥

एदेसिं दोण्हं सुत्ताणमत्ये मण्णमाणे खिप्प-चिरकालेहि उवसमसेहिं चिटय ओदि-ण्णाणं' जहण्णुक्कस्सकाला वत्तव्या ।

इसका अन्तर भी जघन्य अन्तरप्रक्रपणाके समान है। विशेषता यह है कि सर्वकृषिकालात्मक अन्तर्मुद्धर्त द्वारा उपशमश्रेणीसे उतरे हुए जीवके उन्ह्रप्ट अन्तर कहना वाहिए।

शुक्रलेक्यावाले अपूर्वकरण, अनिश्चत्तिकरण और स्वक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानवर्ती तीनों उपश्वासक जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जधन्यसे एक समय अन्तर है ॥ २१९ ॥

स्य अन्तर हा। २८८ । यहसूत्र सुगम है।

शुक्कलेञ्यावाले तीनों उपशामकोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है ॥ ३२० ॥ यह सत्र भी सगम है ।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहर्त है ॥ ३२१ ॥

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्ग्रहूर्त है।। ३२२।।

इन दोनों सुत्रोंका अर्थ कहने पर क्षिप्र (लघु ) कालसे उपरामश्रेणी पर चड़कर उतरे हुए जीवोंके जंघन्य अन्तर कहना चाहिए, तथा चिर (दीर्घ ) कालसे उपरामश्रेणी ' पर चड़कर उतरे हुए जीवोंके उन्ह्रप्ट अन्तर कहना चाहिए।

१ त्रयाणामृपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ एकजीव प्रति जधन्यमुत्कृष्ट चान्तर्सुहर्तः । सः सि, १,८.

३ प्रतिपु 'ओधिणाण ' इति पाठः।

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्थाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पद्भच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ ३२३ ॥

सुगममेदं ।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ ३२४ ॥

एदं पि सुगमं ।

एगजीवं पद्भच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ ३२५ ॥

उवसंतादा उवरि उवसंतकसाएण पडिवज्जमाणगुणद्वाणाभावा, हेट्टा ओदिण्यस्स वि लेस्संतर्रमंकतिमंतरेण पुणो उवसंतगुणस्माहणाभावा ।

चदुण्हं खबगा ओघं ॥ ३२६ ॥

गुङ्कलेश्यावाले उपश्चानकषायवीतरागछबस्थोंका अन्तर कितने काल होता है है नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यमे एक समय अन्तर है ॥ ३२३ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है ॥ ३२४ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं हैं. निरन्तर है ॥ ३२५ ॥

क्योंकि, उपशान्तकपाय गुणस्थानसे ऊपर उपशान्तकपायी जीवके द्वारा प्रतिपद्य-मान गुणस्थानका अभाव है, तथा नीचे उत्तरे द्वुए जीवके भी अन्य छेश्याके संक्रमणके विना दनः उपशान्तकपाय गुणस्थानका प्रहण हो नहीं सकता है।

निश्चेपार्थ—उपज्ञान्तकशायगुणस्थानके अन्तरका अभाव बतानका कारण यह है कि ग्यान्हवें गुणस्थानसे उपर तो वह चढ़ नहीं सकता है, क्योंकि, वहांपर क्षपकोंका हो गमन होना है। और यदि नीचे उत्तरकर पुनः उपज्ञामश्रेणीपर चढ़े, तो नीचेके गुणस्थानमें गुक्तस्थासं पीत पद्मादि उद्याका परिवर्तन हो जायगा. क्योंकि, यहांपर एक त्रहराके कारसे गुणस्थानका कारु वहुन बताया गया है।

शक्कलेक्यावाले चार्गे क्षपकोंका अन्तर ओघके समान है ॥ ३२६ ॥

उपशान्तकषायस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवन् । स. सि १, ८.

२ एकजीव प्रति नास्त्यन्तरम् । सः सिः १, ८. ३ प्रतिपु ' लेस्संतर ' इति पाठः ।

४ चतुर्णो क्षपकाणां सयोगकेविकनामलेश्यानां च सामान्यवत् । स सि. १,८.

### सजोगिकेवली ओघं ॥ ३२७ ॥ दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

एव हेस्सामग्गणा' समत्ता ।

भवियाणुवादेण भविसद्धिएसु मिच्छादिट्टिप्पहुडि जाव अजोगि-केविल ति ओघं ॥ ३२८॥

कुदो ? सञ्जवयारेण ओघपरूवणादो भेदाभावा ।

अभवसिद्धियाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३२९ ॥

जतार, जिरतर । २२५ ।। कटो १ अभव्यपवाहवोच्छेदाभावा ।

एगजीवं पहुच्च णस्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३३० ॥ कदो १ गणंतरमंकतीए तत्थाभावा ।

एव भवियमग्गणा समत्ता ।

शुक्कलेक्यावाले सयोगिकेवलीका अन्तर ओघके ममान है ॥ ३२७॥ ये दोनों सूत्र सुगम हैं।

-इस प्रकार लेश्यामार्गणा समाप्त हुई।

भन्यमार्गणाके अनुवादमे भन्यसिद्धिकोंमें मिथ्यादिष्टमे लेकर अयोगिकेवली तक प्रत्येक ग्रणस्थानवर्ती भन्य जीवोंका अन्तर ओघके समान है ॥ ३२८ ॥

क्योंकि, सर्व प्रकार आध्यरूपणासे भव्यमार्गणाकी अन्तरप्ररूपणामें कोई भेव नहीं है।

अभन्यसिद्धिक जीवोंका अन्तर कितने काल होता है १ नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २२९॥

क्योंकि, अभव्य जीवोंके प्रवाहका कभी विच्छेद नहीं होता है। अभव्य जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३३० ॥ क्योंकि, अभव्योंमें अन्य गुणस्थानक परिवर्तनका अभाव है। इस प्रकार भव्यमार्गणा समाप्त हुई।

१ प्रतिष् ' लेस्समग्गणा ' इति पाट ।

२ मन्यानुवादेन मन्येषु मिथ्यादृष्ट्याचयोगनेत्रन्यन्ताना सामान्यवत् । सः सि. १, ८.

३ अमन्यानां नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम् । स. सि. १, ८

सम्मत्ताणुवादेण सम्मादिद्वीसु असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥३३१॥ सगमभंदं।

प्गजीवं पहुच जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ३३२ ॥

तं जहा- एगा असंजदसम्मादिही संजमासजमगुणं गंतूणं सञ्जहण्णेण कालेण पुणा असंजदसम्मादिही जादा । लढ्कंतर ।

उक्कस्सेण पुव्वकोडी देसूणं ॥ ३३३ ॥

तं जहा- एगो भिच्छादिट्टी अट्टाबीसमंतकम्मिओ पंचिदियति।क्खसण्णसम्यु-व्हिमपञ्जचएसु उववण्णो । छहि पञ्जचीहि पञ्जचयदो (१) विस्संतो (२) बिसुद्धो (३) बेदग्यसम्पर्च पडिवण्णो (४)। संजमासंजमगुणं गंत्र्णंतिरदो पुट्वकोर्डि जीबिय मदो देवो जादो । एवं चट्टाहे अंतोष्ठहुचेहि ऊणिया पुट्वकोडी उक्कस्संतरं ।

ंसंजदासंजदपहुडि जाव ज्वसंतकसायवीदरागछदुमत्या ओधि-णाणिभंगो ॥ ३३४ ॥

सम्यवन्त्रमार्गणाके अनुवादमे सम्यग्दष्टियोंमें असंपतसम्यग्दष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३३१ ॥ यह सब सगम है ।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहुर्त है ॥ ३३२ ॥ जैसे- एक असंयतसम्बग्धर जीव संयमानंत्रम गुणस्थानको प्राप्त होकर सर्ब-जयन्य काळसे पुनः असंयतसम्यग्धर होगया । इस प्रकार अन्तर प्राप्त हुआ ।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पूर्वकोटी है।।३२३॥ जैसे-मोहकर्मको अट्टार्रम महतियोंकी सत्तावाला एक मिथ्यादिष्ट जीव पंचीन्द्रय संज्ञी सम्मूर्टिख्य पर्याप्तक तियंचोंमें उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम छे (२) विशुख हो (३) वेदकसम्यक्तको प्राप्त हुआ (४)। पुनः संयमासंयम

गुणस्थानको जाकर अन्तरको प्राप्त हो। पूर्वकोटी वर्षतक जोवित रह कर मरा और देव हुआ। इस प्रकार चार अन्तर्मुहर्तीसे कम पूर्वकोटी वर्ष असंयतसम्यग्दिएका उत्हर अन्तर होता है।

संयतासंयत गुणस्थानसे लेकर उपञ्चान्तकषायवीतरागछबस्थ गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती सम्यग्दिष्टयोंका अन्तर अविधज्ञानियोंके समान है ॥ ३३४ ॥

१ प्रतिषु 'संजदप्पहुडि ' इति पाठः ।

जधा ओधिणाणमम्गणाए संजदासंजदादीणमंतरपरूवणा कदा, तथा कादच्या, णात्य एत्य कोइ विसेसो ।

बदुण्हं स्वगा अजोगिकेवळी ओघं ॥ ३३५ ॥ सजोगिकेवळी ओघं ॥ ३३६ ॥

दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

खहयसम्मादिद्वीसु असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३३७ ॥ सगममेदं।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुतं ॥ ३३८ ॥

तं जहा- एकको असंजदसम्मादिष्टी अण्णगुणं गंतृण सञ्जहण्णकालेण अभंजद-सम्मादिष्टी जादो । लद्धमंतरं ।

उक्कस्सेण पुव्वकोडी देसूणं ॥ ३३९ ॥

जिस प्रकारसे अवशिक्षानमार्गणामें संयतासंयत आदिकोंके अन्तरकी प्ररूपणा की है, उसी प्रकार यहां पर भी करना चाहिए, क्योंकि, उसीस यहां पर कोई विशेषता नहीं है।

सम्यरदृष्टि चारों क्षपक और अयोगिकेवलियोंका अन्तर ओघके ममान है॥ ३३५॥

सम्यादृष्टि सयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है ॥ ३३६ ॥ ये दोनो ही सुत्र सुगम है।

क्षायिकसम्बग्दष्टियोमें अम्यनसम्बग्दिष्ट्योका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३३७ ॥

यह सूत्र सुगम है। उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जवन्य अन्तर अन्तर्महर्त है॥ ३३८॥

जैसे- एक असंवतसम्यग्हिए जीव अन्य ( संयतासंवताहि ) गुणस्थानको जाकर सर्वज्ञचन्य कालमे पुनः असंवतसम्यग्हिए होगया । इस प्रकार अन्तर लघ्ध हुआ ।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्क्रष्ट अन्तर कुछ कम पूर्वकोटी वर्ष है।। ३३९।।

> १ सम्पन्त्रातुबादेन क्षापित्रसम्परिष्यसयतसम्प्रम्धेर्मानाजाबापेक्षया नास्यन्तरम् स. सि. १,८. २ एकजीव प्रति जवन्येनान्तर्महुतैः । स. सि. १,८ - ३ उत्कर्षण पूर्वकोदी देशोना । स. सि. १,८.

तं जहा- एक्को पुन्वकोडाउएस मणुसेसुवविजय गम्भादिअहुवस्तिओ जादो । दंसणमोहणीयं खियय खहयसंम्मादिट्टी जादो(१)। अंतोम्रहुत्तमन्छिद्ग (२) संजमासंजर्म संजम वा पडिविज्ञय पुन्वकोडि गमिय कालं गदो देवे जादो। अहुवस्सेहि वि-अंतोम्रहुत्तेहि य ऊणिया पुन्यकोडी अंतरं।

संजदासंजद-पमत्तसंजदाणमंतरं केविचरं कालादो होदि णाणा-जीवं पहुन्च णात्य अंतरं, णिरंतरं ॥ ३४० ॥

सुगममेदं ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुतं ॥ ३४१ ॥

एदं पि सुगमं ।

उक्कस्सेण तेतीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ ३४२ ॥

तं जहा- एक्को पुत्र्वकोडाउगेसु मणुसेसु उववण्णो । गञ्भादिअहवस्साणस्रुविर अंतोमुहुनेण (१) खड्यं पट्टविय (२) विस्सामिय (२) संजमासंजमं पडिविज्ञय (४)

कैंस- एक जीव प्रवेकोटीकी आयुवाल मनुत्यों में उत्पन्न होकर गर्भने लेकर आठ वर्षका हुआ और दर्शनमोहनीयका क्षय करके आयिकसम्यग्डिए होगया (१)। वहां अन्तर्मेट्टने रह करके (२) संयमासंयम या संयमको प्राप्त होकर और पूर्वकोटी वर्षे विनाकर मरणको प्राप्त हो देव हुआ। इस प्रकार आठ वर्षे और दो अन्तर्मेट्टनोंसे कम पूर्वकोटी वर्ष असंयन आयिकसम्यग्डिएका उन्ह्रुए अन्तर है।

क्षायिकसम्प्यदृष्टि संयतासंयत और प्रमत्तसंयत जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है. निरन्तर है ॥ ३४० ॥

यह सूत्र सुनम है। उक्त जीशेंका एक जीशकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्भ्रहते हैं॥ ३४१॥ यह सत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागरोपम है।। ३४२।।

जैस- एक जीव पूर्वकाटि वर्षकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। गर्भको आदि लेकर आठ वर्षीके पश्चात् अन्तर्मृहतंसे (१) झायिकसम्यक्त्यका मस्यापनकर (२) विश्राम ले (३) संयमासंयमको प्राप्त कर (४) संयमको प्राप्त हुआ। संयमसहित

१ संयतास्यतप्रमचाप्रमत्तसयतामा नामाजीवापेश्वया नास्त्यन्तरम् । सः सि १.८.

२ एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्गृहर्तः । सः सि. १, ८.

६ उत्कर्षेण त्रयक्षिकत्सागरोपमाणि सातिरेकाणि । सः सिः १,८० ४ मतिषु ' पट्टमिय ' **इति पाठः** ।

संजमं पहिनण्णो । पुष्नकोडिं गामिय मदो समऊणतेतीससागरोनमाउद्दिदिएसु उन-बण्णो । तदो चुदो पुष्नकोडाउएसु मणुसेसुवनण्णो । थोवावसेसे जीविए संजमासंजमं गदो (५)। तदो अप्पमत्तादिणविह अंतोसुदुत्तिहि सिद्धो जादो । अद्वनस्सेहि चोहस-अंतोसुदुत्तेहि य ऊणदोपुज्नकोडीहिं सादिरेपाणि तेत्तीसं सागरोनमाणि उक्कस्संतरं संजदानजदस्म ।

पमत्तस्य उच्चरं - एक्को पमत्तो अप्यमत्ते (१) अपुन्यो (२) अणियद्दी (३) सुदुनो (१) उवपंतो (५) पुणो वि सुदुनो (६) अणियद्दी (७) अपुन्यो (८) अप्यमत्ते (९) अद्वाखएण कार्ल गरें। समऊणोत्तीससागरोत्रमाउद्विदिष्यु देवेसु उववण्णो। अंतोसुदुत्तावसेसे जीविए पमत्ते जारो । लद्धमंतरं (१) । तदो अप्यमत्ते (२)। उचिर छ अंतोसुदुत्ता। अंतरस्स साहिरां अद्व अंतोसुदुत्ता, अंतरस्स अन्मंतरिमा वि णय, तेणेगंतोमुदुत्तन्महियपुन्त्रकोडीए साहिरो आद्व अंतोसुदुत्ता, अंतरस्स अन्मंतरेमा वि णय, तेणेगंतोमुदुत्तन्महियपुन्त्रकोडीए साहिरो आद्व अंतीसुत्तुत्ते सामगेवमाणि उचक्रस्मंतरं।

पूर्वकोटीकाल विताकर मरा और एक समय कम ततील सागरापमकी आयुस्थितियाले देखोंमें उत्पन्न हुआ। वहांसे च्युत हो पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्यामें उत्पन्न हुआ। जीव-के अयर अवशेष रह जाने पर संयमासंयमको प्राप्त हुआ (५)। इसके पक्षात् अग्रमसादि गुणस्थानसम्बन्धी में अन्तरमुंहरींसे (अध्यारोहण करता हुआ) सिद्ध होगया। इस प्रकार आठ वर्ष और चीवह अन्तर्सुहरींसे कम दो पूर्वकोटियोंस साधिक तेतीस सागरोपमकाल क्षापिकसम्बन्धी संयारोहण कर्न्यहरूप अन्तर होता है।

श्लापिकसम्यग्दिए प्रमन्तसंयतका उन्ह्रेष्ट अन्तर कहने हैं - एक श्लापिकसम्यग्दिए प्रमन्तसंयत जीव अप्रमन्तसंयत (१) अपूर्वकरण (२) अनिवृत्तिकरण (३) स्हमनाय्य-राय (४) उपज्ञान्तकराय (५) चुनः स्हमनाय्यराय (६) अनिवृत्तिकरण (७) अपूर्व-करण (८) अप्रमन्तसंयत (९) हाकर (गुणस्थान और आयुक्के) कालश्लयसे मरणको प्राप्त हो एक समय कम नेतीस सागरोपमझे आयुस्थितिवाले देवांमें उत्पन्न हुआ। चुनः बहांसे क्युत होकर पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योमें उत्पन्न हुआ। वहां जीवनके अन्तर्गृहर्त अवशिष्ट रह जाने पर प्रमन्तसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर रूच्य होगया (१)। प्रकात् अप्रमन्तसंयत हुआ। (२)। इनमें उपरके छह अन्तर्गृहर्त और मिलाए। अन्तरके वाहरी साठ अन्तर्गृहर्त हैं और अन्तरके भीतरी नी अन्तर्गृहर्त हैं, इसलिए नौमेंसे आठके घटा हेने पर होष बचे हुए एक अन्तर्गृहर्तसे अधिक पूर्वकोटीस साधिक तेतीस सागरोपम भारिकसम्यन्दिष्ट प्रमन्तसंयतका उन्हर्ष अन्तर होता है।

१ मतिषु 'बाहिए ' इति पाढः ।

अधवा अंतरस्तर्थ्यतराओ दो अप्पमचढाओ, तार्सि बाहिरिया एक्का पमचढा सुद्धा । अंतरम्भंतराओ छ उवसामगद्धाओ, तार्सि बाहिरियाओ तिण्णि खवगद्धाओ सुद्धाओ । अंतरम्भंतरिमाए उवसंतद्वाए एक्किकिस्से खवगद्धाए अदं सुद्धं । अवसेसा अदुह्य अंतोस्रहृत्ता । तेहि ऊणियाए पुच्चकोडीए सादिरेयाणि तेचीसं सागरोवमाणि पमचस्युक्कस्सतरं ।

अप्यमत्तस्त उच्चदे- एक्को अप्यमत्तां खड्यसम्मादिही अपुत्र्यो (१) अणियही (२) सुष्ट्रमो (२) उवसंतो (४) पुणो वि सुहुमो (५) अणियही (६) अपुत्र्यो होद्ण (७) कालं गदो समऊणतेत्तीससागरोवमाउद्विदिएस् देवेसुववण्णो । तदो चुदो पुत्र्यकोडाउएस् मणुसेस् उववण्णो, अंतोसुहुत्तावसेसं संसारे अप्यमत्तो जादो । लद्धमंतरं (१)। तदो पमत्तो (२) पुणो अप्यमत्तो (३)। उविर छ अंतोस्रुहुत्ता । अंतरस्स अन्भंतरिमाओ छ उवसामगद्धाओ बाहिरिल्लियास् तिसु खबगद्धासु सुद्धाओ । अब्धं-

अथवा, अन्तरके आभ्यन्तरी हो। अग्रसक्ताल हैं और उनके बाहरी एक प्रमक्त काल गुढ़ है। (अत्यव घटाने पर हान्य रोप रहा, क्योंकि, अप्रमक्तसंवतके काल से स्वार काल गुढ़ होता है।) तथा अन्तरके भीतरी छड़ उपामका हाता है।) तथा अन्तरके भीतरी छड़ उपामका हा, क्योंकि उपामके हा हो हो। स्वार हो। स्वार हुए क्योंकि उपामके हा हो। हो। हो। अन्तरक भीतरी उपामक कालमेंसे एक अप्रकालके आधा घटाने पर अप्रकालका आधा रोप रहता है। सा प्रकार नव मिलाकर साह तीन अन्तर्भुहते अद्योग रह। उन साह तीन अन्तर्भुहते काल पूर्वकोटिस साधिक तेतीस सागरीपमकाल आयिकसम्बन्ध प्रमक्तसंवता उन्हर्ध अन्तर होता है।

क्षायिकसम्यग्दिष्ट अप्रमत्तसंयतका उन्हृष्ट अन्तर कहते हैं- एक अप्रमत्तसंयत आयिकसम्यग्दिष्ट जीव अपूर्वकरण (१) अनिवृत्तिकरण (२) सद्दमसाम्यराय (२) उपशान्तकषाय (४) होकर पुनरिष स्ट्रमसाम्यराय (५) अनिवृत्तिकरण (६) सपूर्व करण (७) होकर मरणको प्राप्त हुआ और एक समय कम ततील सागरीयमकी आयुस्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांसे च्युत हो पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और संसारके अन्तमृहृतं अविशिष्ट रह जाने पर अप्रमत्तसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर त्या होगाया (१)। पत्थात् प्रमत्तसंयत (२) पुनः अप्रमत्तसंयत (२) इआ। इसमें उत्पन्त हुआ अन्तमृहृतं और प्रमत्तां अप्रमत्तरके आय्यन्तरी छह उपशामक-काल हैं और बाहरी तीन सपककाल हैं, अत्यय घटा देने पर रोष कुछ नहीं हहा। **त्तरिमाए** उवसंतद्वाए खबगद्वाए अदं मुद्धं । अवसेमा एअड्डइंअंतोमुहुना । एदेहि ऊण-**पुष्पकोडी**ए सादिरेयाणि तेनीसं सागरोबमाणि अप्यमनुबक्तस्पतरं ।

चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पद्धच जहण्णेण एगसमयं ॥ ३४३ ॥

सुगममेदं ।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ ३४४ ॥

एदं पि सुगमं ।

एगजीवं पहुच जहणोण अंतोमुहत्तं ॥ ३४५ ॥

एदं पि अवगदत्थं ।

उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ ३४६ ॥

ते जहा- एक्को पुटबकोडाउएमु मणुसेमु उबवण्णा । अहुबस्सिह अंतोम्रुहुनक्सिहिएहि (१) अप्पम्तो जादो (२)। पमत्तापमत्तपगवनमहस्सं कादृण तिम्ह चैव
अन्तरके सीनरी उपशान्तकालसेसं क्षपककालका आधा चटाने पर आधा काल देग रहा।
अन्तरके सीनरी उपशान्तकालसेसं क्षपककालका आधा चटाने पर आधा काल देग रहा।
काल कारिक सन्ययन्ति अस्तर्त्वतका उल्लेख अस्तर होता है।

क्षायिकसम्पर्याद्धि चारों उपशामकोका अन्तर कितने काल होता है र नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यमे एक समय अन्तर है ॥ ३४३ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंमे उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथकत्व है ।। ३४४ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्ग्रहते है ॥ ३४५ ॥

इस सुत्रकामी अर्थकात है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागरोपम है।। ३४६ ।।

जैंमे- एक तीव पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योम उत्पन्न हुआ। अन्तर्मृह्रतेसे अधिक आट वर्षोंके डारा (१) अग्रमनसंयत हुआ (२)।पुनः प्रमन्त और अग्रमनसंयत-संबंधी सहस्रों परिवर्तनोंको करके उसी कालमें आयिकसम्यवस्वको भी प्रस्थापनकर (३)

**१** त्रतिषु 'चट्ट ' इति पाउः।

२ चतुर्णापुपशमकाना नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स सि १, ८.

३ एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्मृहृतः । स. सि १, ८.

४ उत्कर्षेण त्रयाञ्चिशत्सागरोपमाणि सातिरेकाणि । स मि १,८.

सहस्यं पह्निय (३) उनसमसेडीपाओग्गानिसोहीए तिसुद्धो (४) अपुन्नो (५) अणियही (६) सहस्यो (७) उनसंतो (८) पुणो सुहमो (९) अणियही (१०) अपुन्नो जादो (११) अतिरदो । पुन्नकोर्डि संजममणुपालिय तेनीससागरोनमाउद्दिदिगेसु देवेसु उनवण्णो । तदो चुदो पुन्नकोडाउगेसु मणुसेसु उनवण्णो । अतोस्रहृत्तावसेसे जीविष् अपुन्नो जादो (१२)। लद्धमंतरं । तदो अणियही (१३) सुहुमो (१४) उनसंतो (१५)। उन्नर अपन्यादीयकांत्रीस्रहृत्ते (१६) अणियही (१७) अपुन्नो जादो (१८)। उन्नर अपन्यादीयकांत्रीस्रहृत्ते हि स्वादी प्रमुक्त कोडीहि सादिरयाणि तेनीसं सागरोनमाणि अंतरं । एवं चेन तिण्हसुनसामगाणं । णवरि पंचरीस तेनीस एक्कवीस सुहुना ऊणा कादच्या।

# चदुण्हं खवा अजोगिकेवली ओघं ॥ ३४७ ॥ मजोगिकेवली ओघं ॥ ३४८ ॥

उपरामश्रेणीक योग्य विद्युक्तिस विद्युक्त हो (४) अपूर्वकरण (५) आतिवृत्तिकरण (६) सृहमसाम्पराय (७) उपराग्तकपाय (८) हो, पुनः सृहमसाम्पराय (९) अतिवृत्ति-करण (१०) अपूर्वकरण हुआ (११) और अन्तरको प्राप्त होगया। पुनः पूर्वकोटि तक करण (१०) अपूर्वकरण हुआ (११) और अन्तरको प्राप्त होगया। पुनः पूर्वकोटि तक संयमको परिपालनक तैतीस सागरोपमकी आदुस्थितिवाले देवोमें उरण्य हुआ। विद्युक्त हो पूर्वकोटीको आदुवाले मनुष्योमें उरण्य हुआ। जीवनके अन्तर्मुहुते अवशिष्ट रह जाने पर अपूर्वकरण हुआ (१२)। इस प्रकार अन्तर लब्ध होगया। पुनः अतिवृत्ति करण (१३) सृह्ममाम्पराय (१५) अपि अपूर्वकरण (१४) और अपूर्वकरण (१८) अनिवृत्तिकरण (१०) और अपूर्वकरण (१८) हुआ। पश्चात् अपस्ताम्यराय (१६) अनिवृत्तिकरण (१०) और अपूर्वकरण (१८) अपस्तान्तिकरण (१०) और अपूर्वकरण (१८) इस प्रकार काट वर्षों से स्थानसम्पर्य ने अन्तर्महुते ने सामकार आट वर्षों से स्थानसम्पर्य (१०) अपूर्वकरणसंयतका उत्कृष्ट अन्तर है। इसी प्रकार होप तीन उपशासकोक भन्तर अन्तर्महुते सुक्ससाम्पराय उपशासक के त्रीस अन्तर्मुहुते और उपशासकोक पश्चीस अन्तर्मुहुते सुक्ससाम्पराय उपशासक के त्रीस अन्तर्मुहुते और उपशासक्ष व्यवस्थित अन्तर्मुहुते सुक्ससाम्पराय उपशासक के त्रीस अन्तर्मुहुते और उपशासक्षका सक्षीस अन्तर्मुहुते सुक्ससाम्पराय उपशासक के त्रीस अन्तर्मुहुते क्षर करना वाहिए।

क्षायिकसम्यग्रहष्टि चारों क्षपक और अयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है॥ ३५७॥

क्षायिकसम्यग्दृष्टि सयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है।। ३४८।।

१ क्षेत्राणां सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

एदाणि दो वि मुचाणि सुगमाणि ।

चेदगसम्मासिट्टीसु असंजदसम्मादिट्टीणं सम्मादिट्टिभंगों ॥३४९॥ सम्मानमगावाए ओवस्हि जथा असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं परुविदं तथा एत्य वि परुविदन्तं ।

संजदासंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च करिव अंतरं, णिरंतरं ॥ ३५० ॥

सुगममेदं ।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोसुहुत्तंं १। ३५१ ॥ एवं वि सममं ।

उक्करसेण छावद्रि सागरोबमाणि देसूणापि ॥ ३५२ ॥

#### वे दोनों ही सूत्र सुगम हैं।

देव्कसम्यग्दष्टियोंमें असंयतसम्यग्दष्टियोंका अन्तर सम्यग्दष्टिसामान्यके समान है।। ३४९॥

जिस प्रकारसे सम्यक्तवमार्गणाके ओधमें असंयतसम्यग्दियोंका अन्तर कहा है,

वेवकासम्परदृष्टियोंमें संयतासंयतोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अवेका अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३५० ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्स्रहर्त है।।३५१।।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अवेक्षा उत्कृष्ट जन्तर कुछ कम क्र्यासट सागरोयम है ॥ ३५२ ॥

१ क्षायोपक्षमिकतम्यग्दृष्टिच्यंयतसम्यन्द्रधर्मानाजीवापेक्षया नास्यन्तस्य । एकजीवं प्रति जक्र्येबान्त-धार्तः । तन्त्रवेण पूर्वकोटो देशोना । स. वि. १, ८.

२ संबदासंपतस्य नानाजीवाग्रेक्षया नास्त्यन्तरम् । स. सि. १, ८.

३ एकजीवं प्रति जवन्येनान्तर्मुहर्तः । सः सि १,८,

४ उत्कर्वेण षट्षष्टिसागरोपमाणि देशोनानि । स. सि. १, ८.

तं जहा- एक्को मिच्छादिही बेदहसस्ममं संज्ञमासंजनं स कुननं पश्चिमणो । अतीसुहुचमिच्छप संजमं पदिवण्णो अंतरिदो । जित्तपं कालं संज्ञमासंज्ञमेष संज्ञमेण संज्ञमेण संज्ञमेण संज्ञमेण संज्ञमेण संज्ञमेण संज्ञमेण संज्ञमेण संज्ञमेण । तदो जुदो मणुसेसु उववण्णो । तत्य जित्तपं कालं असंज्ञमेण संज्ञमेण वा अच्छिहि, पुणो संग्रमदो मणुससिद-मामंत्रण वं वासपुष्वचादिकालमन्ध्रमान्दि तेहि दोहि वि कालेहि उज्यत्वीससाम्पर्यमञ्जाव-हिहिएसु देवेसु उववण्णो । तदो जुदो मणुसो जादो । वे अतीसुहुचाक्षमेले वेवक्सम्बक्षक परिणामपच्चपण संज्ञमासंज्ञमं पदिवण्णो । लद्दमंतरं । तदो अतीसुहुचेण वेसम्पर्मादिही जादो । आदिल्लमेक्कं अंतिल्ला दुवे अतीसुहुचेण वेसम्पर्योदे स्वित्रप खहयसम्मादिही जादो । आदिल्लमेक्कं अंतिल्ला दुवे अतीसुहुचेण वेसम्पर्योदे स्वित्रप खहयसम्मादिही जादो । आदिल्लमेक्कं अंतिल्ला दुवे अतीसुहुचेण वेसम्पर्योदे स्वित्रप स्वर्यसम्मादिही जादो । आदिल्लमेक्कं अंतिल्ला दुवे अतीसुहुचेण

पमत्त-अप्पमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पद्भच गत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३५३ ॥

सुगममेदं ।

जैसे- एक मिध्यादिष्ट जीव वेदकतम्यक्त्य और संयमासंवमको एक साथ प्राप्त हुआ। अन्तर्भुद्धतं रह कर पुनः संवमको प्राप्त हा अन्तरको प्राप्त हुआ। चुनः सरणकर जिनने काळ संयमासंयम और संयमके साथ रहा था उतने ही काळसे कम तेलीस सागरिपमकी आयुरिपतिवाळे देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांसे च्युत हो मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। वहां पर जितने काळ असंयमके अथवा संयम काय रही से स्वर्गासे मुख्या गिर्मे आकर जितने वर्षपृथकत्यादि काळ असंयम अथवा संयमके साथ रहेगा अन्तर्शों हो स्वर्ण हुआ। वहांसे चुना कम दोनों ही काळोंसे कम तेतीस सागरोपमकी आयुरियतिवाळे देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांसे चुन हो मनुष्य हुआ। इस प्रकार वेदकसम्यक्त्यके काळमें दो अन्तर्भुद्धते व्यक्तिस संयमासंयमको प्राप्त हुआ। तब अन्तर्भुद्धते व्यक्तिस संयमासंयमको प्राप्त हुआ। तब अन्तर्भुद्धते व्यक्तिस संयमासंयमको प्राप्त हुआ। इस प्रकार वाहिका पत्ति अन्तर्भुद्धते दर्शनमोहनीयका अरणकर क्षायिकसम्यन्यके होण्य। इस प्रकार वाहिका स्वर्थ अन्तर्भ द्वाने अन्तर्भुद्धते, इन तीन अन्तर्भुद्धते से स्वर्धास्य सागरोपमकाळ वेदकसम्यव्यक्ति संयमासंयतका उत्पन्न अन्तर्भ हुती के काळा स्वर्थ स्वर्थ सागरोपमकाळ वेदकसम्यव्यक्ति संयमासंयतका उत्पन्न काळा सागरोपमकाळ वेदकसम्यवस्थ संयानसंयतका उत्पन्न काळा है।

वेदकसम्यग्र्टिष्ट प्रमन्तसंयत और अप्रमन्तसंयतोंका अन्तर किवने काल होता है? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है॥ ३५३॥

यह सूत्र सुगम है।

१ मत्रती 'इमे' १ति पाठः । २ प्रमचाप्रवस्त्रतयोगीनाजीवापेवस्या नास्त्यतस्य । सः सि. १, ८.

# एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोसुहुत्तं ॥ ३५४ ॥ एदं पि सुगमं।

## उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ ३५५॥

तं जहा- एक्को पमत्तो अप्यमतो होत्ण अंतोष्ठहुत्तमिल्लय तेतीससागरोवमाउ-द्विदिएसु देवेसुववण्णे । तदो चुदो पुव्यकोडाउएसु मणुसेसुववण्णे । अंतोष्ठहुत्तावसेसे संसारे पमत्तो जादो । लद्धमंतरं । खह्यं पद्विय ख्वगसेदीपाओगाअप्पमत्तो होद्ण (२) खवगसेदिमारूढो अपुष्यादि छअंतोषुहुत्तेह णिव्युदो । अंतरस्स आदिल्लभेक्कमंतो-स्वुद्धं अंतरबाहिरेसु अट्टअंतोसुहृत्तेसु साहिदे अवसेमा सत्त अंतोसुहुता । एदेहि ऊण-पुष्यकोडीए सादिरेयाणि तेतीसं सागरोवमाणि पमत्तसंजदुक्कस्संतरं ।

ंअप्पमत्तस्त उच्चदे- एकको अप्पमत्ता पमत्ता होद्ण अंताम्रहृत्तमन्छिय (१) समऊणतेत्तीससागरोवमाउद्विदिदेवेसु उववण्णो । तदो चुदो पुरुवकोडाएसु मणुमेसु उव-

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्गृहर्त है ॥ ३५४ ॥ यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागरोपम है।।३५५।।

जैसे- एक प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत हो अन्तमृहतं रहकर ततीस सागरापमकी आयुस्यितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ । वहांन च्युत हो पूर्वकाटीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । स्वतंत्र च्युत हो पूर्वकाटीकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । स्वतंत्र हुआ । स्वतंत्र हुआ । स्वतंत्र हुआ । स्वतंत्र हुआ । पुतः क्षायिकसम्यक्तवको प्रस्थापितकर क्षपक्ष्मणीके योग्य प्रमत्तसंत्र हो (२) क्षपक्ष्मणीके योग्य अप्रमत्तसंत्र हो (२) क्षपक्ष्मणीक चाणके प्रमत्त हुआ । स्वतंत्र का स्वतंत्र

वेदकसम्यग्राधि अप्रमत्तसंयतका अन्तर कहते हैं- एक अप्रमत्तसंयत जीव, प्रमत्तसंयत हो अन्तर्मेष्ठर्त रहकर (१) एक समय कम तेतीस सागरोपप्रकी आयुस्थिति-वाळे देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांसे च्युत हो पूर्वकोटीकी आयुवाळे मनुर्योमें उत्पन्न हुआ।

एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्महुर्त । स. सि. १, ८
 उत्कर्षेण शयिक्षक्षत्मागरोपमाणि सातिरेकाणि । से. सि. १, ८.

वण्णो । अतोष्ठहुचावसेसे आउए अप्पमचो जादो । रुद्धमंतरं (१) । पमचापमचसंजद-हुाणे खद्यं पद्मविय (२) खंबगसेडीपाओग्गअप्पमचो होद्ण (३) खबगसेडीमारूढो अपुन्यादिछहि अंतोष्ठहुचेहि णिन्बुदो । अंतरस्सादिन्स्सम्बद्धं णावसु अंतोष्ठहुचेसु सोहिदे अबसेसा अद्व । एदेहि ऊणपुन्वकोडीए सादिरेयाणि तेचीसं सागरोवमाणि अप्पमचुक्करसंतरं ।

उवसमसम्मादिद्वीसु असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ ३५६ ॥

णिरंतरमुवसमसम्मनं पडिवज्जमाणजीवासावा । उक्तस्मेण सत्त रादिंदियाणि ॥ ३५७ ॥ किमत्यो सत्तरादिंदियविरहणियमो ? सभावदो ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोसुहृतं ॥ ३५८ ॥

तं जहा- एक्को उवसमसेढीदो ओदरिय असंजदो जादो । अंतोस्रहुत्तमच्छिद्ण

आयुक्ते अन्तर्गुष्ट्रनं अवशिष्ट रह जाने पर अप्रमत्तसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर उच्च होगया (१)। तत्यश्चात् प्रमत्त या अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमं शायिकसम्यक्त्यको प्रस्था-पितकर (२) श्लपकोश्रणीक प्रायोग्य अप्रमत्तसंयत होकर। श्लपकोश्रणीपर चड़ा और अपूर्वकरणादि छह अन्तर्गुहृतौं निर्वाणको प्राप्त हुआ। अन्तरके आदिका एक अन्तर्गुहृते वाहरी ने अन्तर्गुहृते से एट देने पर अवशिष्ट आठ अन्तर्गुहृते रहे। इनसे कम पूर्वकारी साथिक तेतीस सागरीपमकाल वेदकसम्यग्टिष्ट अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

उपश्मसम्यग्दृष्टियों में असंयतसम्यग्दृष्टि जीयोंका अन्तर कितने काल होता है ? जाना जीवोंकी अपेक्षा जयन्य अन्तर एक समय है ॥ ३५६ ॥

क्योंकि, निरन्तर उपशमसम्यक्तको प्राप्त होनेवाले जीवोंका असाब है। उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर सात रात-दिन ( अहोरात्र ) है॥ ३५७॥ श्रृंका-—सात रात दिनोंके अन्तरका नियम किसलिए है ? समाधान—स्वभावसे हो है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्म्रहुर्त है ॥ ३५८ ॥ असे- एक संवत उपरामधेणीसे उतरकर असंवतसम्यन्द्रष्टि इथा और अन्तर्महर्त

१ औपसमिकसम्यग्दष्टिश्वसयतसम्यग्दर्धेर्नानाजीवापेक्षया जघन्येनैकः समयः । सः सिः १, ८.

२ उक्कवेंण सप्त रात्रिदिनानि । स. सि १,८.

३ एकजीवं प्रति जघन्यमुक्ष्य चान्तर्मृहुर्तः । स. सि. १, ८.

संक्रमसंबनं परिवण्यो । अतीप्रहर्तेण पुणी असंजदो जादो । लक्षं जहण्यातरं । वकस्सेण अंतोप्रहर्त्तं ॥ ३५९ ॥

तं जहा- एको सेडीदों ओदिरिय असंजदो जादो । तत्थ अंताग्रुहुत्तमिष्ड्यय संजमासंजमं पडिवण्णो। तदो अप्पमत्तो पमत्तो होद्ण असंजदो जादो। तद्धमुक्कस्संतरं।

संजदासंजदाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ ३६०॥

सुगममेदं ।

उक्कस्सेण चोद्दस रादिंदियाणि ॥ ३६१॥ एउं पि सगर्म।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहत्तं ॥ ३६२ ॥

तं जहा− एक्को उबसमसेढीदो ओदरिय संजमासंजमं पडिवण्णो । अंतोग्रहृत्त-

रहकर संयमसंयमको प्राप्त हुआ। अन्तर्मुहृर्तसे पुनः असंयन होगया । इस प्रकार जञ्जय अम्बर रुच्य हुआ।

उक्त जीनोंका एक जीनकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्गृहुर्न है ॥ २५९ ॥ असे- एक संयत उपरामभ्रेणींने उत्तरकर असंयतनाप्र्यास्टि हुआ। वहां अन्त-पुंक्करे रहकर संयमासंयमको प्राप्त हुआ। पश्चान् अप्रमत्त और प्रमत्तनंयत होकर असंयतसम्यादि होगया। इस प्रकार उत्कृष्ट अन्तर ठठ्य हुआ।

उपश्रमसम्यग्दिष्ट संयतासपतींका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय है ॥ ३६०॥

यह सुत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर चाँदह गत-दिन है ॥ ३६१ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्भृहूर्त है ॥ ३६२ ॥ जैसे- एक संयत उपशमभ्रेणीसे उतरकर संयमासंयमको प्राप्त हुआ और अन्त-

१ संयतासयतस्य नानाजीकापेक्षया जधन्येनेकः समयः । स सि १,८.

२ उत्कर्षेण चतुर्वेश रात्रिदिनानि । स. सि. १, ८.

६ पुक्जीन प्रति जवन्यपुत्कृष्ट चान्तर्मुहुर्तः । स. सि, १, ८,

क्किप असंबदो बादो। पुणो वि अंतोमुहुचेण तंत्रमसंबनं पडिवण्णो। तदं जहण्येतः। उक्करसेण अंतोमुहुत्तं ॥ ३६३ ॥

तं जहा- एकको सेडीदो ओदरिय संजदासंजदो जादो । अतीक्षक्कवार्कक्रयः जन्यमचो पमचो असंजदो च होदण संजदासंजदो जादो । लद्धक्रकस्तंतरं ।

पमत्त-अपमत्तसंजदाणमंतरं केवितरं कालादो होदि, **णाण्मजीतं** पहुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ ३६४ ॥

सुगममेदं ।

उक्कस्सेण पण्णारस रादिंदियाणि ।। ३६५ ॥ एदं विस्तर्भ।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोसुहुत्तंं ॥ ३६६ ॥ तं जहा- एको उनसमसेढीदो ओदरिय पमचो होदण अंतोसहचमच्छिय अप्प-

र्मुहर्त रहकर असंयतसम्यग्रहि होगया। किर भी अन्तर्मुहृतेसे संयमासंवयको प्रान्त हुआ। इस प्रकार जञ्जन्य अन्तर लज्ज हुआ।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भ्रहर्त है ।। ३६३ ।।

जैसे- एक संयत उपरामश्रेणीसे उतरकर संयतासंयत हुमा। अन्तर्मुद्धतं रहकर अप्रमत्तसंयत, प्रमत्तसंयत और असंयतसम्यग्दिष्ट होकर संयतासंयत होगया। इस प्रकार उन्ह्रष्ट अन्तर लब्ध हुआ।

उपशमसम्याद्यक्षे प्रमत्त और अप्रमत्तसंयतींका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय है ॥ २६४ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पन्द्रह रात दिन है ॥ ३६५ ॥

यह सब भी सगम है।

यह सूत्र भा सुराम हा उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्सुहूर्त है ।। ३६६ ।। जैसे- एक संयत उपजामभेगीसे उत्तरकर अनत्तरंत्रत हो अन्तरंक्रते रह कर

१ प्रमत्ताप्रमत्तसयतयोर्नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः । स. सि. १. ८.

२ उत्कर्षेण पंचदश राशिदिमानि । स. प्रि. १, ८.

३ एकजीवं प्रति जघन्यमुत्कृष्टं चान्तर्मृहर्तः । सः सि. १, ८,

मचो जादो । पुणो वि पमत्तर्त गदो । लद्धमंतरं । एवं चेव अप्यमत्तस्स वि जहण्णंतरं वस्तरुवं ।

उक्कस्सेण अंतोमुहृत्तं ॥ ३६७॥

तं जहा- एक्को उवसमसेढीदो ओदरिय पमत्ते। होदण प्रणो संजदासंजदो असं-जदो अप्यमत्तो च होदण पमत्तो जादो । लहुमंतरं । अप्यमत्तरस उच्चदे- एक्को सेडीदो ओदरिय अप्पमत्तो जादो । पुणो पमत्तो असंजदो संजदासंजदो च होदण भूओ अप्पमत्ते। जादो । लद्धमुक्कस्संतरं ।

तिण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पद्धच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ ३६८ ॥

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ ३६९ ॥ एदाणि दो वि सत्ताणि सगमाणि ।

अप्रमत्तसंयत हुआ। फिर भी प्रमत्त गुणस्थानको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर लग्ध हथा। इसी प्रकारसे उपशाससम्यग्दिए अप्रमत्तसंयतका भी जधन्य अन्तर कहना चाहिए।

उपश्रमसम्यग्दष्टि प्रमत्त और अप्रमत्तसंयतोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भृहर्त है ॥ ३६७ ॥

जैसे- एक संयत उपशमश्रेणीसे उतरकर प्रमत्तसंयत होकर पुनः संयतासंयत, असंयत और अप्रमत्तसंयत होकर प्रमत्तसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। उपश्रमसम्यग्द्रष्टि अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहने है- एक संयत उपशमश्रेणीसे उतरकर अप्रमत्तसंयत हुआ। पुनः प्रमत्तसंयत, असंयत और संयतासंयत होकर फिर भी अप्रमत्तसंयत होगया। इस प्रकार उत्कृष्ट अन्तर लब्ध हुआ।

उपश्चमसम्यग्दष्टि अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सक्ष्मसाम्पराय, इन तीनी उपञ्चामकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ ३६८॥

> उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है ॥ ३६९ ॥ ये दोनों ही सत्र सगम हैं।

१ त्रयाणामुपशमकानां नानाजीवापेक्षया जघन्येनेक समयः । स. मि. १, ८.

२ उत्कर्षेण वर्षप्रथक्तवम् । । सः सि.१,८.

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तंं।। ३७० ॥

तं जहा- उनसमसेहिं चिटिय आदि करिय पुणी उनिर्रं गंतूण ओदिरिय अप्यिद-गुण पडिवण्णस्स अंतोमुहुत्मंतरं होदि ।

उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं' ॥ ३७१ ॥

एदस्स जहण्णभंगो । णविर विसेसा विदियवारं चढमाणस्स जहण्णेतरं, पढमवारं चढिय ओदिष्णस्स उक्कस्संतरं वचव्वं ।

ज्वसंतकसायवीदरागछदुमत्याणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच जहल्लेण एगसमयं ॥ ३७२ ॥

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ ३७३ ॥ एदाणि दो वि सुचाणि सुगमाणि ।

एगजीवं पडच णत्थि अंतरं. णिरंतरं ॥ ३७४ ॥

उक्त तीनों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्श्वर्र्त है ॥ ३७० ॥

जैसे- उपरामश्रेणीपर चढ़कर आदि करके फिर भी ऊपर जाकर और उतरकर विवक्षित गुणस्थानको प्राप्त होनेवाले जीवमें अन्तर्सुद्वर्तप्रमाण जघन्य अन्तर होता है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्ग्रहूर्त है।। ३७१ ॥

इस उत्कृष्ट अन्तरकी प्रक्रपणा भी जधन्य अन्तरकी प्रक्रपणाके समान जानना चाहिए। किन्तु विशेषता यह है कि उपशामश्रेणीपर द्वितीय चार चढ़नेवाले जीवके जधन्य अन्तर होता है और प्रथम बार चढ़कर उतरे हुए जीवके उत्कृष्ट अन्तर होता है, ऐसा कहना चाहिए।

उपशान्तकषायबीतरागछबस्य जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय है ॥ ३७२ ॥

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त है ॥ ३७३ ॥

ये दोनों ही सुत्र सुगम हैं।

उपद्मान्तकपायवीतरागङबस्थोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३७४ ॥

१ एकजीव प्रति जघन्यमुत्कष्ट चान्तमंडर्तः । स. सि. १,८.

<sup>·</sup> ९ उपज्ञान्तकवायस्य मानाजीवापेक्या सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

३ एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । सः सिः १, ६.

हेड्रिमगुणहाणेसु अंतराविय सच्यजहष्णेण कालेण पुणो उवसंतकसायभावं गयस्स जहष्णांतरं किष्ण उच्चदं ? ण, हेड्डा ओहण्णस्स वेदगसम्मन्तमपडिविज्यय पुज्युतसम्सम्भन्तभद्येतिमारुहणे संभवाभावादो । तं पि कुदो ? उवसमसेडीसमारुहणपा-ओमाकालादो सेसुवसमसम्मन्द्राण् त्योवनुवंलभादो । तं पि कुदो णव्यदे ? उवसंतकसायण्यजीवस्तंतराभावष्णहाणुववनत्तिदो ।

सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वीणमंतरं केविचरं कालादो होदि णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एयसमयं ॥ ३७५॥

सुगममेदं ।

उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों ॥ ३७६ ॥ एदं पि सुगर्म ।

द्यका—नीचेके गुणस्थानमें अन्तरको प्राप्त कराकर सर्वज्ञधन्य कालसे पुनः उपशान्तकषायताको प्राप्त हुए जीवेक जधन्य अन्तर क्यों नही कहते हैं ?

समाधान —नहीं, क्योंकि, उपरामश्रेणीसे नीचे उतरे हुए जीवके वेदकसम्य-क्यको प्राप्त हुए विना पहलेवाले उपरामसम्यक्यके द्वारा पुनः उपरामश्रेणीपर समारोहणको सम्मावनाका अभाव है।

र्<del>धका—यह कैसे जाना</del> १

समाधान—क्योंकि, उपशमश्रेणीके समारोहणयोग्य कालसे द्रोप उपशम-सम्यक्त्वका काल अस्य पाया जाता है।

शंका-यह भी कैसे जाना ?

समाधान---उपशान्तकपायवीतरागछग्रस्थके एक जीवके अन्तरका अभाय अन्यया वन नहीं सकता, इससे जाना जाता है कि उपशान्तकपाय गुणस्थान एक जीवकी अपेक्षा अन्तर रहित है।

सासादनसम्यग्दष्टि और सम्यग्मिथ्याद्दष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यमे एक समय अन्तर है ॥ २७५ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमका असंख्यातवां भाग है ॥ ३७६ ॥ यह सूत्र भी सुगम है।

१ सासादनसम्यन्दिश्वसम्यग्मिष्यादृश्योर्नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समय । स. सि. १, ८.

२ उत्कर्षेण पल्योपमासरूयेयभागः। स. सि. १,८.

एगजीवं पडुच्च णित्थ अंतरं, णिरंतरं ॥ ३७७ ॥ गुणसंकतीए असंभवादो ।

मिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणेगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३७८ ॥

कुदो ? णाणाजीवपवाहस्स वोच्छेदाभावा, गुणंतरसंकंतीए अभावादो । एवं सम्मत्तमगणा समता ।

सण्णियाणुवादेण सण्णीसु मिच्छादिट्टीणमोघं ॥ ३७९ ॥ कुदो १ णाणाजीवं पहच्च अंतरामावेण, एगजीवं पहच्च अंतीसुहुत्तं देवणवे-छावदिमागरोवममेत्तवहण्णक्कस्संतरोहे य साधम्झवलंमा ।

सासणसम्मादिट्टिपहुडि जाव उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था ति पुरिसवेदभंगों ॥ ३८० ॥

> उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३७७ ॥ क्योंकि, इन दोनोंके गुणस्थानका परिचर्तन असम्भव है।

मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है. निरन्तर है ॥ ३७८ ॥

क्योंकि, नाना जीवोंके प्रवाहका कभी विच्छेद नहीं होता है। तथा एक जीवका अन्य गुजस्थानोंमें संक्रमण भी नहीं होता है।

इस प्रकार सम्यक्त्वमार्गणा समाप्त हुई।

संज्ञीमार्गणाके अनुवादसे संज्ञी जीवोंमें मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर ओघके समान है ॥ ३७९ ॥

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे, एक जीवकी अपेक्षा जयन्य अन्तर्ग्यकूर्त और उत्कृष्ट कुछ कम दो क्यासठ सागरोमममात्र अन्तरोंकी अपेक्षा ओघसे समानता पार्द जाती है।

सासादनसम्यग्दष्टिसे लेकर उपशान्तकपायवीतरागछण्रस्थ तक संझी जीवोंका अन्तर पुरुषवेदियोंके अन्तरके समान है।। ३८०।।

१ एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम् । स सि. १,८.

२ मिष्यादृष्टेर्नानाजीवापेक्षया पुकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम् । स सि. १, ८.

३ संसातुवादेन संक्षिपु भिष्यादृष्टेः सामान्यवत् । सः सि. १, ८.

४ सासादनसम्यन्दाष्टिसम्याभिष्यादृष्टयोनीनाजीवापेक्षया सामान्यवत् । एकजीवं प्रति जवन्येन पर्योपमा-

कुदो ? सागरोबमसदपुषत्तद्विदं पिंड दोण्डं साथम्युवलंभा । णवरि असण्णिद्विदि-मच्छिय सण्णीसुपण्णस्स उक्कस्सद्विदी वत्तन्त्रा ।

चदुण्हं खवाणमोघं ॥ ३८१ ॥

सुगममेदं ।

असम्मीणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३८२ ॥

कुदो १ असण्णिपनाहस्स वोच्छेदाभावा ।

एगजीवं पहुच्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३८३ ॥

कुदो ? गुणसंकंतीए अभावादो !

एव संविणमग्गणा समत्ता ।

क्योंकि, सागरोपमशतपृथक्यांस्थातिकी अपेक्षा दोनोंके अन्तरोंमें समानता पाई जाती है। विशेषता यह है कि असंबी जीवोंकी स्थितिमें रहकर संबी जीवोंमें उत्पन्न हुए जीवके उत्कृष्ट स्थिति कहना चाहिए।

संज्ञी चारों क्षपकोंका अन्तर ओघके समान है ॥ ३८१ ॥ यह सम स्रुगम है।

असंद्री जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३८२ ॥

क्योंकि, असंबी जीवोंके प्रवाहका कभी विच्छेद नहीं होता है। असंबी जीवेंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है।। ३८३ ॥ क्योंकि, असंबियोंमें गुणस्थानके परिवर्तनका असाव है।

इस प्रकार संशीमार्गणा समाप्त हुई।

संस्पेयमागोऽन्तर्यहुरीम । उन्हर्भेण सागरीपमातर्थनतस्य । अस्यतसम्यग्टहणायप्रमत्ताना नानामौन्येस्य। नारुपन्तरः । एकत्रीनं प्रति जयन्त्रेमान्तर्यहुर्तः । उन्हर्येष सागरीपमातर्थनत्य । यशुर्णायपम्यकाना नामाजीया-पेखपा सामान्यनम् । एकत्रीनं प्रति जयन्येमान्तर्यहुर्तः । उन्हर्येण सागरीपमातर्थयनतम् । सः सिः १, ८.

१ चतुर्णो क्षपकाणां सामान्यवत् । सः सि. १,८.

२ असक्षिनां नानाजीवापेक्षयेकजीवापेक्षया च शास्त्यन्तरम् । स सि. १.८.

आहाराणुवादेण आहारएसु मिन्छादिद्वीणमोर्घं ॥ ३८४ ॥ सम्मन्दं।

सासणसम्मादिष्टि-सम्माभिच्छादिद्वीणमंतरं केविचरं कालादो होदि णाणाजीवं पद्धच्च ओघं ॥ ३८५ ॥

एदं पि सुगमं ।

एगजीवं पहुरुव जहण्णेण पिलदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, अंतोसहत्तं ॥ ३८६ ॥

एदं पि अवगयत्थं ।

उनकस्सेण अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जासंखेज्जाओ ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीओं ॥ ३८७ ॥

तं जहा- एक्को सासणद्वाए दो समया अत्थि ति कालं गदो । एगविग्गहं

आहारमार्भणाके अनुवादसे आहारक जीवोंमें मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर <del>ओक्के</del> समान है ॥ ३८४ ॥

यह सुत्र सुगम है।

आहारक सासादनसम्यग्दिष्ट और सम्यग्मिष्यादिष्ट्योंका अन्तर कितने काछ होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओषके समान है ।। २८५ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जवन्य अन्तर कमञ्चः पल्पोपमका असं-ख्यातवां भाग और अन्तर्भृहर्त है ॥ ३८६ ॥

इस सुत्रका अर्थ ज्ञात है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातचें भागप्रमाण असंख्याता-संख्यात उत्सरिंगी और अवसरिंगी काल है ॥ ३८७ ॥

जैसे- एक सासादनसम्यग्दिष्ट जीव सासादनगुणस्थानके कासमें हो समय

१ भाहाराज्यविन आहारकेषु मिम्पादष्टेः सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ सासादनसम्यग्दष्टिसम्बग्मध्यादृष्ट्योनीनाजीवापेक्षया सामान्यवत । स. सि. १, ८,

३ एकजीवं प्रति जघन्येन परयोपमासंख्येयमागोऽन्तर्महर्तश्च । स. सि. १. ८.

४ डत्कर्वेगांगुलातंस्येयमागा सत्तस्येया उत्तार्पिय्यवसार्पेच्यः । स. स्रि. १, ८.

हार्ग विदियसमए आहारी होर्ण तदियसमए मिन्छनं गंत्णंतरिदो । असंखेज्जा-संखेजजाओ ओसप्पणि-उस्सप्पिणीओ परिभमिय अंतोष्ठहुत्तावसेसे आहारकाले उवसम-सम्मनं पढिवण्णो । एगसमयावसेसे आहारकाले सामणं गंतृण विग्गहं गदो । दोहि समुपृष्ठि उज्जो आहारक्कस्सकालो सासणुक्कस्सतरं ।

एको अद्वानीससंतकाम्मओ विगाई कार्ण देवेसुववण्णो। छहि पज्जत्तीहि पज्जत्त्रपदो (१) विस्सतो (२) विसुद्धो (३) सम्मामिन्छत्तं पढिवण्णो (४)। भिन्छतं भोत्णंतिदिदो । अंगुलस्स असंखेज्जदिमागं परिभिषय सम्मामिन्छत्तं पढिवण्णो (५)। लद्भनंतरं। तदो सम्मत्तेण वा भिन्छत्तेण वा अतोष्ठहुत्तमन्छिद्ण (६) विमाहं गदो । छहि अतोष्ठहुत्तेहि उण्णेजो आहारकालो सम्मामिन्छादिहिस्स उक्करसंतरं।

असंजदसम्मादिट्टिपहुडि जाव अप्पमत्तसंजदाणमंतरं केविचरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च णित्य अंतरं, णिरंतरं ॥ ३८८॥ सनममेदं।

सबिशिष्ट रहने पर प्ररणको प्राप्त हुआ। एक विष्रह (मोड़ा) करके द्वितीय समयमें माहारक होकर और तीसरे समयमें प्रिध्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ। असंक्यातासंक्यात अवसार्पिणयों और उत्सर्पिणयों तक परिश्रमणकर आहारककालमें अन्तरमुंहते अवशिष्ट रह जाने पर उपरामसम्बन्धको प्राप्त हुआ। पुनः आहारककालके एक समयमात अवशिष्ट रहे चर सासादनको जाकर विष्रहको प्राप्त हुआ। इस प्रकार दो समयपात कम आहारकका उन्हण्ड काल ही आहारक सासादनसम्बन्ध्य विष्ठ विष्ठ विष्ठ विष्ठ का अन्तर हो विष्ठ विष्ठ

मोहकर्मकी अट्टार्स्स महातियोंकी सत्तावाला एक मिध्याविष्ट जीव विम्नद्द करके देवोंमें उत्पन्न हुआ। छहीं पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विश्रुल हो (२) सम्याप्तिय्याखको माप्त हुआ। और मिध्यात्वको जाकर अन्तरको माप्त हुआ। अंगुलके असंख्यातवें भाग कालप्रमाण परिभ्रमण कर सम्यामध्यात्वको माप्त हुआ (५)। इस प्रकार अन्तर लभ्य होगय। पीछ सायक्त्य अथवा मिध्यात्वके साथ अन्तर्सुद्धते रह्द कर (६) विम्नद्दातिको माप्त हुआ। इस प्रकार छह अन्तर्सुद्धते कम आहारककाल ही आहारक सम्याप्तिय्यादाहि जीवका उत्कृष्ट अन्तर होता है।

असंयतसम्यग्दिशेसे लेकर अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तक आहारक जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३८८॥ यह सुत्र सुगम है।

१ असयतसम्यन्दष्टवाचप्रमचान्तानां नानाजीवापेक्षया नारत्यन्तरम् । स. सि. १, ८.

## एगजीवं पडुच ज़हण्णेण अंतोमुहत्तं ॥ ३८९ ॥

कुदो ? गुणंतरं गंत्ण सञ्जडण्णकालेण पुणो अप्पिदगुणपडिवण्णस्स जहण्णं-तरुत्रलंभा ।

उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जाओ ओस-पिणि-उस्सपिणीओ ॥ ३९० ॥

असंजदसम्मादिष्टिस्स उप्चदे- एक्को अहावीससंतक्तम्मओ विग्गहं काद्ण देवेसुववण्णो । छहि पज्रचीहि पज्रचयदो (१) विस्सतो (२) विसुदो (३) वेदगसम्मचं पडिवण्णो (४)। मिच्छनं गंतुणंतिरिदो अंगुलस्स असंखेजदिभागं परिममिय अंते उवसम-सम्मचं पडिवण्णो (५)। लद्धमंतरं । उवसमसम्मचदाए छावलियावसेसाए सासणं गंतुण विग्गहं गदो । पंचहि अंतोष्टहुचेहि ऊणओ आहारकालो उक्कस्तंतरं ।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्भृहर्त है ॥ ३८९ ॥

क्योंकि, विवक्षित गुणस्थानसे अन्य गुणस्थानको जाकर और सर्वजवन्य कारुसे होटकर पुनः अपने विवक्षित गुणस्थानको प्राप्त होनेवाले जीवके जवन्य अन्तर पाया जाता है।

उक्त असंयतादि चार गुणस्थानवर्ती आहारक जीवोंका एक जीवकी अपेखा उत्कृष्ट अन्तर अंगुरुके असंख्यातवें भागप्रमाण असंख्यातासंख्यात अवसर्पिणी और उत्मर्पिणी काल है ॥ ३९० ॥

आहारक असंयतसम्यग्दिष्ट जीवका उन्छए अन्तर कहते हैं- मोहकर्मकी अद्वारेस मृद्युतियोंकी सत्तावाला एक मिय्यादिष्ट जीव विग्रह करके देवोंमें उत्यन्न हुआ। छ्वां पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ (१) विश्वाम ल (२) विश्वुत हो (१) वेदकसम्यक्तको प्राप्त हुआ (४)। पीछे सिय्यात्वको जाकर अन्तर्म आप्त हुआ (४)। पीछे कालक परिभ्रमण करके अन्तर्म अपान्यमण्य काल प्राप्त हुआ (५)। इस प्रकार अन्तर्म अराभ्य अन्तर्म अपान्य काल करके अन्तर्म अपान्य प्रमुख्य प्राप्त हुआ (५)। इस प्रकार अन्तर लच्च होत्या। पुतः उपायासम्यक्त्यको कालमें छह भावित्यां काशिष्ट रह जाने पर सासादनमें जाकर विश्वहको प्राप्त हुआ। इस प्रकार पांच अन्तर्गुहुतास क्रम आहारककाल ही आहारक असंयतसम्यन्दिष्ट जीवका उन्हण्ड अन्तर होता है।

१ एकजीव प्रति जवन्येनान्तर्मृहूर्तः । स. सि. १, ८.

२ उत्कर्वेणागुळासंस्येयमागा असंस्थेया उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यः । स. सि. १, ८.

संजदासंजदस्स ठन्चरे- एक्को अहावीससंतकिसमो निमाई कार्ण सम्यु-िक्कमेसु अववण्णो । छोइ पञ्जचीहि पञ्जचपदो (१) विस्तंते (२) विस्तद्वे (३) वेदरासम्मर्च संजमासंजर्भ च समगं पडिवण्णो (४)। मिच्छचं गंत्णंतरिदो अंगुरुस्स असंखेज्जदिमागं परिमिमय अंते पदमसम्मर्च संजमासंजर्भ च समगं पडिवण्णो (५)। रुद्धंबतं। उबसमसम्मन्दाए छाविज्यावसेसाए सासणं गंत्ण विमाई गदो। पंचिह अंतीसुहुचोहि ज्ञणो आहारकालो उक्कस्तंतरं।

षमचस्त उबदे- एक्को अड्डावीससंतक्तिमओ विन्माई कार्ण मणुसेसुववण्णो । मन्मादिअड्डवस्सेहि अप्पमचो (१) पमचो होर्ण (२) मिन्छपं गत्णंतरिदो । अंगुरुस्स असंखेडजिदमां परिमणिय अंते पमचो जादो । रुद्धमंतरं (३)। कार्र कार्ण विन्माई गदो । तिहि अतोगुडुचेहि अड्डवस्सेहि य ऊणओ आहारकारो उकस्संतरं ।

अप्यमत्तस्स एवं चेव। णवरि अप्यमत्तो (१) पमत्तो होद्ण अंतरिदो सगिट्टिदिं परिममिय अप्यमत्तो होद्ण (२) पुणो पमत्तो जादो (२)। कार्लकरिय विग्गहं

आहारक संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं – मोहकर्मकी अद्वार्षस प्रकृतियोंकी सत्तावाका एक मिय्यादिष्ट जीव विग्रह करके पंचित्रय सम्मृष्टिक्रमीमें उत्पन्न हुआ। छहीं पर्याप्तियोंकी पर्याप्त हों (१) विश्राम के (२) विश्रुद हो (३) वे इकस्पस्त्रयक्ष और संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ (४)। पश्चात मिय्यापको जाकर अन्तरको मन्त्र हो अंगुळके असंस्थातवे माग्रमाण काल तक परिस्नागकर अन्तर्म प्रयमोपदास-सम्पन्त और संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ (५)। इस प्रकार अन्तर छन्ध हुआ। पश्चात् उपशासस्यस्त्रको कालमें छह आर्वाल्यां अवशेष रहने पर सास्यादनको जाकर स्विग्रहको प्राप्त हुआ। इस प्रकार पांच अन्तर्मुहतीस कम आहारककाल ही आहारक संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर है।

आहारक प्रमत्ताखंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं – मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला एक जीव विष्रह करके मतुष्योंमें उत्पन्न हुआ। गर्मको आदि ले आठ वर्षीस अमसत्ताखंयत (१) और प्रमत्ताखंयत हो। (२) मिष्यात्यको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ। अंगुल्के असंस्थातवें भागममाण कालतक परिभ्रमण करके अन्तमं प्रमत्तसंयत होगया। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ (३)। पश्चात् मरण करके विष्रहगतिको माप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर्म और आठ वर्षीस कम आहारककाल ही आहारक प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर है।

आहारक अप्रमस्तरंयतका भी अन्तर हती प्रकार है। विशेषता यह है कि अप्रमस् संयत जीव (१) प्रमस्तरंयत होकर अन्तरको प्राप्त हो अपनी स्थितिप्रमाण परिश्लमण कर अप्रमस्तरंयत हो (२) पुतः प्रमस्तंयत हुआ (३)। प्रधान् मरण करके विष्रहको प्राप्त गदो । तिहि अंतोमुद्रुचेहि ऊणओ आहारकालो उक्कस्संतरं ।

चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पद्धच ओघभंगों ॥ ३९१ ॥

खुगममेदं, बहुसे उत्तरादो । एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ३९२ ॥ एदं पि सगर्म ।

उकस्सेण अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जासंखेज्जाओ ओसिपिणि-उस्सिपिणीओ ॥ ३९३ ॥

तं जहा- एक्को अद्वावीमसंतक्रम्भिओ विग्गहं काद्ण मणुसेसुववण्णा । अडु-वस्सिओ सम्मत्तं अप्पमत्तभावेण संजमं च समगं पडिवण्णा (१)। अर्णताणुवंधी विसंजोए-द्ण (२) दंसणमोहणीयसुवसामिय (३) पमत्तापमत्तपशवत्तसहस्सं काद्ण (४) तदो अपुच्वो (५) अणियड्डी (६) सुद्धमो (७) उवसंतो (८) पुणो वि परिवडमाणगो

हुआ। इस प्रकार तीन अन्तर्मुट्टतौंसे कम आहारककाल ही आहारक अप्रमससंयतका उत्हाप्ट अन्तर हे।

आहारक चारों उपशासकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है ॥ ३९१॥

यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, इसका अर्थ पहले बहुत बार कहा जा चुका है। उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तर्भृहर्त है॥ ३९२॥ यह सुत्र भी सुगम है।

आहारक चारों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अंगुरुके असंख्यावर्वे भागप्रमाण असंख्यातासंख्यात उत्सरिंणी और अवसर्विणी है।। ३९३।।

मोहकर्मकी अट्टाएँस प्रकृतियोंकी सत्तावाठा एक मिथ्यादृष्टि जीव विप्रदृ करके मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। आठ वर्षका होकर सम्यवस्वको और अप्रमत्तवावके साथ संयमको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। पुनः अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन करते (२) दर्शकामेह-नीयका उपरामनकर (३) प्रमत्त्र और अप्रमत्त गुणस्थानसम्बन्धी सहस्रों पर्वतंतर्नोको करके (४) पश्चात् अपूर्वकरण (५) अनिवृत्तिकरण (६) सुरुमसाम्पराय (७) और उप-

१ चतुर्णामुपश्चमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्ग्रहर्तः । स. सि. १, ८.

३ उत्कर्षेणाग्रठासंख्येयमाया असल्येयासस्येया उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यः । स. सि. १, ८.

सुडुमो (९) अणियदी (१०) अपुच्चो जादो (११) | हेड्डा ओदरिद्णंतरिदो अंगुरुस्स असंखेडजदिभागं परिभिष्य अंते अपुच्चो जादो । रुद्धमंतर । तदो णिहा-पयराणं पंचे बोच्छिणो मरिय विग्गहं गदो । अड्डवस्सीह बारसअंताम्रुडुचेहि य उग्णओ आहारकार्स्य उक्करसंतरं । एवं चेव तिण्हमुबसामगाणं । णवरि दस णव अड्ड अंतोम्रुडुचा समयाहिया उन्णा काटच्चा ।

चदुण्हं ख्वाणमोघं ॥ ३९४॥ स्रुग्वमेदं। सजोगिकेवली ओघं ॥ ३९५॥ एदं वि स्रुग्वं। अणाहारां कम्मइयकायजोगिभंगों ॥ ३९६॥

साम्यक्ष्याय होकर (८) फिर भी गिरता हुआ स्हमसान्यराय (९) अतिवृत्तिकरण (१०) और अपूर्वकरण हुआ (११)। पुनः नीच उतरकर अन्तरको प्राप्त हो अंगुळके असंख्यातवें आग कालप्रमाण परिभ्रमणकर अन्तर्मे अपूर्वकरण प्रशामक हुआ। इस अकार अन्तर कृष्या । तरस्थात् निहा और प्रचला, इन दोनों प्रकृतियोंके यंथम व्युक्तिष्ठण होनेपर मरकर विषद्यको प्राप्त हुआ। इस प्रकार आठ वर्ष और बारह अन्तर्गुहुतींस कम आहारकः काल ही अपूर्वकरण उपशामकका उत्कृष्ट अन्तर है। इसी प्रकार शेष तीनों उपशामकोका भी अन्तर कहना चाहिए। विशेषता यह है कि आहारककालमें अतिवृत्तिकरण उपशामकके नी और उपशानतकपाय उपशामकके आठ अन्तर्गुहुतें और एक समय कम करना चाहिए।

आहारक चारों क्षपकोंका अन्तर ओघके समान है ॥ ३९४ ॥ यह सत्र सुराम है। आहारक सयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है ॥ ३९५ ॥ यह सत्र भी सुराम है। अनाहारक जीवोंका अन्तर कार्मणकाययोगियोंके समान है ॥ ३९६ ॥

**१** चतुर्णा **श्वपकाणां** सयोगकेविलनां च सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ प्रतिषु ' अणाहार ' इति पाठः ।

१ क्षताहरकेषु मिप्पाप्टेर्नानाजीवायेक्षया एकजीवायेक्षया च नास्त्यन्तरम् । सासादनसम्बन्धदेनांनाजीवा-वेक्षया जवन्येनेकः समय । उत्कर्षेण पर्योपमासस्येयमागः। एकजीव प्रति नास्त्यन्तरम् । असंयतसम्बन्धदेनीना-श्रीवायेकषा जवन्येनेकः समयः। उत्कर्षेण बासपृथनन्तर्। एकजीव प्रति नास्त्यन्तरम् । सर्वोगिकेवितनं नाना-श्रीवायेकषा जवन्येनेकः समयः। उत्कर्षेण वर्षपृथनन्तर्। एकजीव प्रति नास्त्यन्तरम् । स. वि. १, ८,

[ 149

मिच्छादिद्वीणं णाणेगजीवं पडुच्च अंतरामावेण, सासणसम्मादिद्वीणं णाणाजीवं प्रच्य एगसमयपलिदोवमस्सं असंखेजजदिमागजहण्युक्कस्संतरेहि य. एगजीवं प्रइच्य अंतराभावेण य. असंजदसम्मादिङ्गीणं णाणाजीवं पहुच्च एगसमय-मासप्रधत्तंतरिह य. एगजीवं पड्ड अंतरामावेण य. सजोगिकेवलीणं णाणाजीवं पड्ड एगसमय-वासप्रधन-जहण्यकरसंतरिहि य. एगजीवं पडच्च अंतरामावेण य दोण्डं साधम्मवलंभादो ।

विसेसपदप्पायणइग्रत्तरसत्तं भणदि-

णवरि विसेसा. अजोगिकेवली ओवं ॥ ३९७ ॥ सगममेदं ।

( एवं आहारमग्गणा समत्ता । )

#### एवमंतराणगमो चि समचमणिओग्रहारं ।

क्योंकि, मिथ्यादिष्टयोंका नाना और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे सासादनसम्बन्दवियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य एक समय और उत्क्रष्ट पत्यो-पमका असंख्यातवां भाग अन्तरोंसे, तथा एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका सभाव होनेसे. असंयतसम्यग्दिश्योंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य एक समय और उत्कृष्ट मास-प्रथक्त अन्तरोंके द्वारा, और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे, संबोगिके-बलियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य एक समय और उत्कृष्ट वर्षप्रथक्त्य आसरसे. तथा एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे दोनोंमें समानता पाई जाती है।

भनाष्ट्रारक जीवोंमें विशेषता प्रतिपादन करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं-

किन्त विशेषता यह है कि अनाहारक अयोगिकेवलीका अन्तर ओषके समान है ॥ ३९७॥

यह सूत्र सुगम है।

इस प्रकार आहारमार्गणा समाप्त इहै।

इस प्रकार अन्तराजुगम अजुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

१ वयोगिकेवलिनां मानाजीवापेक्षया जघन्येनैकः समयः । उत्कर्वेण वण्मासाः । यक्तजीवं प्रति नास्त्व-न्तरम् । त. सि. १. ८.

२ अन्तरमवगतम् । स. सि. १, ८.

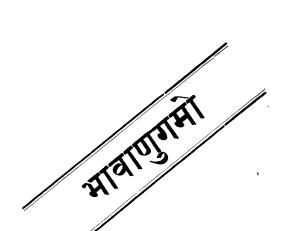



# सिरि-भगवंत-पुण्फदंत-मृदबल्डि-पणीदो द्रुवस्वंद्वाग्रमो

सिरि-बीरसेणाइरिय-विरइय-धवला-टीका-समण्णिको

तस्स पदमखंडे जीवडाणे

सावाणुगमो भावाणुगमो

अनगयअसुद्धभावे उनगयकम्मक्सउच्चउन्माने । पणमिय सन्वरहंते भावणिओगं परूवेमो ॥

भावाणुगमेण दुविहो शिहेसो, ओघेण आदेसेण ये ॥ १ ॥

णाम-हृदणा-दृज्य-मात्रो ति चउन्तिहो मात्रो । भावसहे। बज्जस्यणिस्वेषकी अप्पाणिन्ह चेव पयद्रो णामभावो होदि। तत्य उवणभावो सन्भावासन्भावभेएण दुविहो। विराग-सरागादिभावे अणुहरंती उवणा सन्भावद्ववणभावो । तन्त्रिवरीदो असन्भावद्ववण-

अगुद्ध भावोंसे रहित, कर्मक्षयसे प्राप्त दुए हैं चार अनन्तभाव जिनको, ऐसे सर्व अरहंतोंको प्रणाम करके भावानयोगद्वारका प्रकपण करते हैं।

मावानुगमहारकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है, ओषनिर्देश और आदेख-निर्देश ॥ १ ॥

नाम, स्थापना, द्रव्य और भावकी वर्षक्षा माव चार प्रकारका है। बाह्य वर्षके निरपेक्ष अपने आपमें प्रवृत्त 'माय' यह शब्द नाममावनिक्षेप है। उन चार निक्षेपोर्मेखे स्थापनामावनिक्षेप, सक्राव और अचक्रावकें भेदके दो प्रकारका है। उनमेंसे विराणी कीर सरापा साव भावका का करनेवाली स्थापना स्वावक्षेप्रयापना माविक्षेप कीर उनसे स्वावक्षेप्रयापना माविक्षेप है। उनसे विराणि अक्षावक्षेप्रयापना माविक्षेप है। उनसे विराणि अक्षावक्षेप्रयापना माविक्षेप है। उनसे विराणिक्ष का वास और

भावो । तत्य दन्वभावो दुविहो आगम-णोआगमभेएण । भावपाडुडजाणओ अणुव-छुत्तो आगमदन्वभावो होदि । जो णोआगमदन्वभावो सो तिविहो जाणुगसरीर-भविय-तत्त्वदिरिचभेएण। तत्थ णोआगमजाणुगसरीरदन्वभावो तिविहो भविय-बद्दमाण-सम्बज्जाद-भेएण । भावपाडुडपज्जायपरिणद्जीवस्स आहारो जं होसदि सरीरं तं भवियं णाम । भावपाडुडपज्जायपरिणद्जीवण जमेगीभृदं सरीरं तं बद्दमाणं णाम । भावपाडुडपज्जाएण परिणद्जीवण एगत्तप्रवणीम्य जं पुधभूदं सरीरं तं तमुज्जादं णाम । भावपाडुडपज्जप-सह्येण जो जीवो परिणिसस्सदि सो णोआगमभवियद्वन्त्रभावो णाम । तत्त्वदिरिच-णोआगमदन्वभावो तिविहो सच्चित्ताचिल। पीमगल-जीवदन्वभावो जीवद्वं । अचित्रो णोग्गल-धम्माधम-कालासद्व्वाणि। पीमगल-जीवदन्वाणां संजोगो की जन्वत्त्रमान प्राचीवर्ता आवामिसद्व्वभावो णाम । कर्ष द्व्यस्य भावव्ववारो से णा, भवनं भावः, भूविवर्ता माव साहस्य विद्यापित्रवलंबणादां । जो भावभावो सो दुविहो आगम-पांजानामभएण । भावपाडुडजाणओ जबजुत्तो आगमभावभावो णाम । णोआगमभावभावो पंचिवर्ता ओवद्वासिको सद्वो स्वावसमिको पारिणामिको चेदि । तत्य कम्मोदय-

नोआगमक भेदसे दो प्रकारका है। भावपास्तकायक किन्तु वर्तमानमें अनुपयुक्त जीव आगमक्रव्यभाव कहलाता है। जो नोआगमद्वव्यभाविन्वेष है वह झायकदारीर, भव्य और तद्व्यतिरिक्तक भेदसे तीन प्रकार हाता है। उनमें नोआगमझायकपारीर प्रवच्य और तद्व्यतिरिक्तक भेदसे तीन प्रकार है। भावपास्त्रवायकपारी निक्षेष भव्य, वर्तमान और समुज्ञिनक भेदसे तीन प्रकारका है। भावपास्त्रवायिक परिणत जीवका जो दारीर आधार होगा, वह भव्यदारीर है। भावपास्त्रवर्यायसे परिणत जीवके साथ जो एकीभूत दारीर है, बह वर्तमानदारीर है। भावपास्त्रवर्यायसे परिणत जीवके साथ पकत्वको प्राप्त होकर जो पृथक हुआ दारीर है वह समुज्ञितदारीर है। भावपास्त्रवर्यायस्वकपाय होग प्रवच्य भावित्रवर है। त्रव्यतिरिक्त नोआगमभव्यद्वव्य भावित्रवर है। त्रव्यतिरिक्त नोआगमस्वय्व व्यविक्ताय है। पुरुल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल कीर साकाद इय्य अविन्वभाव है। वर्षीवन् जात्यन्तर भावको प्राप्त पुरुल और जीव इक्योंका संयोग नोजागमसम्बद्धव्य भावतिस्त्रव है। वर्षीवन् जात्यन्तर भावको प्राप्त पुरुल और जीव इक्योंका संयोग नोजागमसम्बद्धव्य भावतिस्त्रव है। वर्षीवन् जात्यन्तर भावको प्राप्त पुरुल और जीव इक्योंका संयोग नोजागमसम्बद्धव्य भावतिस्त्रव है।

र्शका-इव्यके 'भाव 'ऐसा व्यपदेश कैसे हो सकता है ?

समाधान – नहीं, क्योंकि, 'भवनं भावः' अथवा 'भृतिर्वा भावः' इस प्रकार भावदाम्दकी व्युत्पत्तिक अवलंबनसे दृव्यके भी 'भाव 'ऐसा व्यपदेदा वन जाता है ।

जो भावनामक भावनिक्षेप है, वह आगम और नोआगमके भेदसे दो प्रकारका है। भाव प्राप्ततका बायक और उपयुक्त जांव आगमभावनामक भावनिक्षेप है। नोआगम-भाव भावनिक्षेप औदयिक, औपदामिक, क्षायिक, क्षायोपदामिक और पारिणामिकके भेदसे जिणदो भावो ओदहओ णाम । कम्मुवसमेण समुद्भूदो ओवसिमओ णाम । कम्माणं खवेण पथडीभूदजीवभावो खहओ णाम । कम्मोदए संते वि जं जीवगुणक्खंडेंस्ववरुंभदि सो खओवसिमओ भावो णाम । जो चउहि भावेहि पुज्बुचेहि बदिरिचो जीवाजीवगओ सो पारिणामिओ णाम (५)।

एदेसु चदुसु भावेसु केण भावेण अहियारो ? णोआगमभावभावेण । तं कंष णच्वदे ? णामादिसेसभावेहि चोहसजीवसमासाणमणप्पभूदेहि इह पओजणाभावा । तिणिण चेव इह णिक्सेवा होंतु, णाम-इवणाणं विसेसामावादो ? ण, णामे णामवंत-दृट्वज्झारोवणियमाभावादो, णामस्स दृवणियमाभावा, इवणाए इव आयर्राणुमाहाणम-

पांच प्रकारका है। उनमेंसे कमोंदयजनित भावका नाम औदियक है। कमौंके उपशमसे उत्पन्न हुए भावका नाम औपरामिक है। कमौंके क्षयसे प्रकट होनेवाला जीवका भाव क्षायिक है। कमौंके उदय होते हुए भी जो जीवगुणका खंड (अंदा) उपलब्ध रहता है, वह क्षायोपशामिकभाव है। जो पूर्वोक चारों भावोंसे व्यतिरिक्त जीव और अजीवगत भाव है, वह पारिणामिक भाव है।

शुंका—उक्त चार निक्षेपरूप भावोंमेंसे यहां पर किस भावसे अधिकार या प्रयोजन है ?

समाधान-यहां नोआगमभावभावसे अधिकार है।

शंका-यह कैसे जाना जाता है?

समाधान—चौदह जीवसमासोंके लिए अनात्मभून नामादि रोप भावनिक्षेणोंसे यहां पर कोई प्रयोजन नहीं है, इसीसे जाना जाता है कि यहां नोआगमभाव भाव-निक्षेपसे ही प्रयोजन है।

ग्रंका—यहां पर तीन ही निश्लेष होना चाहिष्य, क्योंकि, नाम और स्थापनार्में कोई विशेषता नहीं है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, नामनिक्षेपमें नामवंत द्रव्यके अध्यारोपका कोई नियम नहीं है इसल्पि, तथा नामवाली वस्तुकी स्थापना होनी ही चाहिए, पेसा कोई नियम नहीं है इसल्पि, यव स्थापनाके समान नामनिक्षेपमें आदर और अञ्चष्टका भी

१ मतिषु ' जीवगुण खड- ' इति पाठः ।

२ कम्मुबसमीम जबसमाबो खीणीम खरमाबो हूं। उदयो जीवरस ग्रणो खजीबसमिजो **हवे** माबो ॥ कम्मुदरबक्तिमुख्यो जोदियियो तत्व हीदि माबो हूं। कारणणितेक्खमबी समावियो होदि परिणामी ॥ गो. क. ८१४-८१५. ३ प्रतिषु 'आयारा ' हति पाठः।

माचादो च'। भणिदं च---

अपिदआदरभावो अणुगहभावो य धम्मभावो । ठवणाए कीरते ण होति णामम्मि एए दु ॥ १ ॥ णामिणि धम्मुवयारो णाम हुवणा य जस्स तं ठविदं । तद्धम्मे ण वि जादो सुणाम-ठवणाणमिविसंस ॥ २ ॥

तम्हा चउन्विहो चेत्र णिनसेवो चि सिद्धं। तत्थ पंचसु सावेसु केण भावेण इह पत्रोज्ञणं १ पंचहिं मि । कुदो १ जीवेसु पंचमावाणसुवरंमा । ण च सेसद्वेसु पंच मावा अस्थि, पोम्मालद्व्येसु ओदहय-पारिणामियाणं दोण्डं चेत्र भावाणसुवरंमा, धम्मा-धम्म-कालामासद्व्येसु एककस्स पारिणामियभावस्सेवुवरंभा । भावो णाम जीवपरिणामो हिन्द-मदाणिज्ञराभावादिक्येण अणेयपयारो । तत्थ तिव्य-मंदभावो णाम —

सम्मनुष्यचीय वि सावयविरदे अणतकम्मते । दंसणमोहक्खवर कसायउवसामर् य उवसते ॥ ३ ॥ खवर य खीणमोहे त्रिणे य णियमा मेत्रे असलेग्जा । तिब्ब्बरीदी काले मन्येज्जगणार संडीर्ण ॥ ४ ॥

अभाव है, इसलिए दोनों निक्षेपोंमें भेद है ही। कहा भी है-

विवक्षित वस्तुके प्रति आदरमाव, अनुप्रहमाव और धर्ममाव स्थापनामें किया

जाता है। किन्तुय बातें नामनिक्षेपमें नहीं होती है॥ १॥

नाममे धर्मका उपचार करना नामनिशंग है, और जहां उस धर्मकी स्थापना की जातों है, वह स्थापनानिशंग है। इस प्रकार धर्मक विषयमें भी नाम और स्थापनाकी अविशेषता अर्थान पकता सिद्ध नहीं होती॥२॥

इसिळिए निक्षेप चार प्रकारका ही है, यह बात सिद्ध हुई।

शैका पूर्वीक पांच भावाँमेंसे यहां किस भावसे प्रयोजन है ?

समाधान—पांचों ही भावोंसे प्रयोजन है, क्योंकि, जीवोंमें पांचों भाव पाये जाते हैं। किन्तु शेष द्रव्यांमें तो पांच भाव नहीं हैं, क्योंकि, पुद्रल द्रव्योंमें औदयिक और परिणामिक, इन दोनों ही भावोंकी उपलिध होती है. और धर्मास्किशय अधर्मीस्कि काय, आकारा और काल द्रव्योंमें केवल एक पारिणामिक भाव हो पाया जाता है।

शंका—भावनाम जीवके परिणामका है, जो कि तीव, मेंद निर्जराभाव आदिके रूपसे अनेक मकारका है। उनमें तीव मंदभाव नाम है-

सम्यक्तयकी उत्पत्तिमें, श्रावकमें, विरतमें, श्रानतानुवन्धी कपायके विसंयोजनमें, वृद्येनमोहके क्षपणमें, कपायोंके उपशासकोंमें, उपशास्त्रकपायमें, श्रपकोंमें, क्षीणमोहमें, और जिन भागवानमें नियमसे असंस्थातगुणीनिर्जय होती हैं। किन्तु कारका प्रमास उक्त ग्रुणक्षेणी निर्जरामें संस्थात गुणक्षेणी क्रमसे विपरीत अर्थात् उत्तरोत्तर हीन है।॥३-॥॥

२ नामस्वापनयोरेकत, संझाकर्माविशेषादिति चेन्न, आदरात्त्रग्रहाकोक्षित्वात्स्थापनायाम् । त∙ स∙ झा ०१, ५. २ गो. जी. ६६–६७.

एर्दिसं सुजुहिहुपरिणामाणं पगिरसापगिरसत्तं तिन्व-मंदभावो णाम । एदेहि बेब परिणामेहि असंखेजज्युणाए सेंडीए कम्मसडणं कम्मसडणजिव्दीवपरिणामो वा णिकस्मावो णाम । तम्हा पंचेव जीवभावा होदे णियमो ण खुज्जेदे ? ण एस दोस्रो, जिद्द जीवादिद्ववादो तिन्व-मंदादिभावा अभिण्णा होंति, तो ण तेर्सि पंचभावेसु अंतन्माषे, दन्वचादो । अह भेदो अवलंबेज्ज, पंचण्हमण्णदरो होज्ज, एदेहिंतो पुषभूदछहुभावाषु-वलंभा । भणिदं च-

ओदइओ उवसमिओ खइओ तह वि य खओवसमिओ य। परिणामिओ दु भावो उदएण दु पोग्गलाणं तु ॥ ५॥

भावो णाम किं ? दच्चपरिणामो पुच्चावरकोडिवदिरित्तवद्धमाणपरिणा**धुवरुक्सिय-**दच्वं वा । कस्स भावो ? छण्हं दच्वाणं । अधवा ण कस्सइ, परिणामि-परिणामाणं

इन सुत्रोहिए परिणामोंकी प्रकर्णताका नाम तीव्रभाव और अप्रकर्णताका नाम मंदभाव है। इन्हीं परिणामोंके द्वारा असंस्थात गुणग्रेणीक्ष्यसे कर्मीका हरना, अथवा कर्म-वरनसे उत्पन्न हुए जीवके परिणामोंको निर्जराभाव कहते हैं। इसलिए पांच ही जीवके भाव है, यह नियम युक्तिसंगत नहीं है ?

समाधान—यह कोई दोण नहीं, क्योंकि, यहि जीवादि द्रव्यसे तीव, मंद आदि भाव अभिन्न होते हैं, तो उनका पांच भावोंमें अन्तर्भाव नहीं होता है, क्योंकि, वे स्वयं द्रव्य हो जाते हैं। अथवा, यदि भेद माना जाय, तो पांचों भावोंमेंसे कोई एक होगा, क्योंकि, इन पांच भावोंसे पृथम्भृत छठा भाव नहीं पाया जाता है। कहा भी है—

औदियकभाव, औपरामिकभाव, क्षायिकभाव, क्षायोपरामिकभाव और पारि-जामिकभाव, ये पांच भाव होते हैं । इनमें पुहलोंके उदयसे (औदियकभाव) होता हैं ॥५॥

( अब निर्देश, स्वाभित्व आदि प्रसिद्ध छह अनुयोगद्वारोंसे भावनामक पदार्थका निर्णय किया जाता है— )

शंका-भाव नाम किस वस्तुका है ?

समाधान—इच्यके परिणामको अर्थवा पूर्वापर कोढिसे व्यतिरिक्त वर्तमान पर्यायसे उपलक्षित द्रव्यको भाव कहते हैं।

र्गका-भाव किलंक होता है, अर्थात् भावका स्वामी कीन है ?

समाधान—छहीं द्रव्योंके भाव होता है, अर्थात् आर्योके स्वामी छहीं द्रव्य हैं। अथवा, किसी भी द्रव्यके भाव नहीं होता है, क्योंकि, परिणामी और परिणामके संब्रह-

[ १, ७, १.

संग्रहणयादो भेदाभावा। केण भावो? कम्माणसदएण खएण खओवसमेण कम्माणसवसमेण समावतो वा । तत्थ जीवदव्यस्स भावा उत्तपंचकारणेहितोः होति । पोग्गलदव्यभावा पण कम्मोदएण विस्तसादो वा उप्पज्जंति। सेसाणं चद्ण्हं दव्वाणं भावा सहावदो उप्पजंति। कत्थ भावो ? दव्विम्ह चेव, गुणिव्विदरेगेण गुणाणमसंभवा। केवचिरो भावो ? अणादिओ अपन्जवसिदो जहा- अभव्वाणमसिद्धदा, धम्मत्थिअस्स गमणहेदत्तं, अधम्मत्थिअस्स दिदिहेउनं, आगासस्स ओगाहणलक्खणनं, कालदन्त्रस्स परिणामहेदन्तिम्बादि । अणा-दिओं सपजनिसदो जहा- भन्नस्स असिद्धदा भन्नत्तं मिन्छत्तमसंजमो इचादि । सादिओ अपज्जवितरो जहा- केवलणाणं केवलदंसणिमच्चादि । सादिओ सपज्जवितरो जहा-मम्मक्तमंजमपुरुलायदाणं मिर्च्छत्तासंजमा इचादि । कदिविधो भागो ? ओटइओ उनसमिओ खडुओ खओवसमिओ पारिणामिओ चि पंचिवहों। तत्थ जो सो ओटइओ जीवटव्यभावी

नयसे कोई भेद नहीं है।

अंका-भाव किससे होता है, अर्थात् भावका साधन क्या है?

समाधान-भाव, कर्मीक उदयसे, क्षयंस, क्षयोपदामंस, कर्मीके उपदामसे, अधवा स्वभावसे होता है। उनमेसे जीवदव्यके भाव उक्त पांचा ही कारणोंसे होते हैं, किन्त पडलड्यके भाव कमींके उदयस, अथवा स्वभावस उत्पन्न होते हैं। तथा शेष चार दक्तोंके भाव स्वभावसे ही उत्पन्न होते हैं।

अंका-भाव कहां पर होता है, अर्थात् भावका अधिकरण क्या है ?

समाधान-भाव द्रव्यमें ही होता है, क्योंकि गुणीके विना गुणीका रहना असमाव है।

शंका-भाव कितने काल नक होता है ?

समाधान-भाव अनादि-निधन है। जैस- अभन्यजीवींके असिद्धता, धर्मास्ति-कायके गमनहेत्ता, अधर्मास्तिकायके स्थितिहेतता, आकाशद्रव्यके अवगाहनस्वरूपता. भीर कालडब्यक परिणमनहेतता, इत्यादि । अनादि सान्तभाव जैसे- भव्यजीवकी असिद्धता, भन्यत्व, मिथ्यात्व, असंयम, इत्यादि । सादि अनन्तभाव जैसे- केवलक्षान, केवलदर्शन, इत्यादि । सादि-सान्त भाव, जैसे- सम्यक्त्व और संयम धारणकर पीछे भाप इप जीवांके मिथ्यात्व, असंयम इत्यादि।

र्जका-भाव कितने प्रकारका होता है?

समाधान—औद्यिक, औपरामिक, झायिक, झायोपरामिक और पारिणामिकके भेदसे भाव पांच प्रकारका है। उनमेंसे जो औदियकभाव नामक जीवद्रव्यका भाव

र औपस्तमिकश्चायिकी मानी मिश्रम जीवस्य स्वतत्त्वमीदियकपारिणामिकी च ! त. स. २, १.

सो ठाणदो अहिनहो, नियप्पदो एककवीसाविहो। कि ठाणं र उप्पत्तिहेऊ हाणं। उत्तं चगदि-टिंम-कसाया वि य मिच्छादंसणमसिहदण्णाणं।

ठेस्सा असंजमा चिय होति उदयस्स द्वाणाइं ॥ ६ ॥

संपिष्ठ एदेसि वियप्पो उच्चदे- गई चउन्निहो णिरय-तिरिय-णर-देवगई चेदि । किंगभिदि तिविहं तथी-पुरिस-णर्नुसर्य चेदि । कसाओ चउन्निहो कोहो माणो माया लेहो चेदि । मिन्छादंसणमेयिवहं । असिद्धचमेयिवहं । किस्मिद्धचं १ अङ्कम्मोदयसामण्णं । अण्णाणमेअविहं । लेस्सा छन्निहा । असंज्ञमो एपनिहो। एदे सच्ने वि एक्क्तीस वियप्पा होति (२१) । पंचजादि-छसंठाण-छसंघडणादिओदस्या भावा कन्ध णिवदंति १ गदीए, एदेसिद्धदयस्स गदिउद्याविणाभविचादो । ण लिंगादीहि वियहिचारो, तत्थ तहाविह-विवक्ताभावादो ।

है, वह स्थानकी अपेक्षा आठ प्रकारका और विकल्पकी अपेक्षा इकीस प्रकारका है। जैका—स्थान क्या वस्त है?

समाधान-भावकी उत्पत्तिके कारणको स्थान कहते हैं। कहा भी है-

गति, ठिंग, कपाय, मिध्यादर्शन, असिद्धत्व, अझान, छेश्या और असंयम, ये औवियक भावके आठ स्थान होते हैं॥ ६॥

अव इन आठ स्थानोंके विकल्प कहते हैं। गति चार प्रकारकी है- नरकगति, तिर्यंचगति, मनुष्यगति और देवगति। लिंग तीन प्रकारका है- स्नीलिंग, पुरुषस्थि। और नपुंसकर्लिंग। कपाय चार प्रकारका है- क्रोध, मान, माया और लोम। मिध्याद्दीन एक प्रकारका है। असिद्धत्व एक प्रकारका है।

शंका - असिद्धत्व क्या वस्तु है ?

समाधान - अष्ट कर्मोंके सामान्य उदयको असिद्धत्व कहते हैं।

अक्षान एक प्रकारका है। लेख्या छह, प्रकारका है। असंयम एक प्रकारका है। इस मकार ये सब मिलकर और्वायकमावके इक्कीस विकल्प होते हैं (२१)।

गंका--पांच जातियां, छह संस्थान, छह संहतन आदि औदियकभाव कहां, अर्थात किस भावमें अन्तर्गत होते हैं ?

समाधान—उक जातियों आदिका गतिनामक औदियकभावमें अन्तर्भाव होता है, क्योंकि, इन जाति, संस्थान आदिका उदय गतिनामकमेके उदयका अविनामावी है। इस व्यवस्थामें लिंग, कपाय आदि औदियकभावोंसे भी व्यभिचार नहीं आता है, क्योंकि, उन भावोंमें उस प्रकारकी विवक्षाका अभाव है।

१ गतिकवायार्जिगमिष्यादर्शनासानासंयतासिद्धलेश्याश्चतुश्चतुरुप्येकैकैकेकषद्मेदाः । त. पू. १, १.

## उबसमिओ भावो ठाणदो दुविहो । वियप्पदो अट्टविहो । भणिदं च-

सम्मत्तं चारित्तं दो चेय द्वाणाइमुत्रसमे होति । अट्टबियप्पा य तहा कोहाईया मुणेदन्त्रा ॥ ७ ॥

अोवसियस्स भावस्स सम्मनं चारिनं चेदि दोष्णा द्वाणाणि । कुरो ? उवसमसम्मनं उवसमचारिनिदि दोण्हं चे उवलंभा । उवसमसम्मनेथावेहं । ओवसिमंय
चारिनं सन्तिवं । तं उद्दा – णवुंसयवेद्वसामणद्वाए एयं चारिनं, इत्थिवेद्वसामणद्वाए
विदियं, पुरिस-छण्णोकसायउवसामणद्वाए तदियं, कोहुवसामणद्वाए चउत्थं, म.णुवसामणद्वाए पंचमं, माओवसामणद्वाए छहं, लोहुवसामणद्वाए सन्तममोवसियं चारिनं ।
निष्णकज्जलिंगेण कारणभेदिसिदीदो उवसिमयं चारिनं सन्तिवं उनं । अण्णदा पुण
अणेयपयां, समयं पि उवसमसेडिन्दि पुत्र पुत्र असंखेज्जगुणसेडिणिज्जराणिमनपरिणाद्ववंसा । खद्दओ भावो ठाणदो पंचिवहो । वियप्पादो णवविहो । भणिदं च—

भौपरामिकभावस्थानकी अपेक्षा दो प्रकार और विकल्पकी अपेक्षा आठ प्रकारका है। कहा भी है-

भौपशमिकभावमें सम्यक्त्य और चारित्र ये दो ही स्थान होने हैं। तथा औप-शमिकभावके विकत्य बाढ होते हैं, जो कि कोधादि कपायोंके उपशमनरूप जानना कारित ॥ ७ ॥

भौपरामिकभावके सम्यक्त्व और चारित्र, ये दो ही स्थान होते हैं, क्योंकि, भौपरामिकसम्यक्त्व और औपरामिकचारित्र ये दो ही भाव पाये जाते हैं। इनमेंसे औपरामिकसम्यक्त्व प्रकारका है और औपरामिकचारित्र सात प्रकारका है। कैसे- नपुः सक्वेषके उपरामनकालमें एक चारित्र, स्वेदिके उपरामनकालमें उपरामनकालमें के उपरामनकालमें उपरामकालमें तीसरा चारित्र, क्रायसंज्वलनमें उपरामकालकों चीया चारित्र, मानसंज्वलनके उपरामनकालमें पांचवां चारित्र, मायसंज्वलनके उपरामनकालमें सातवां औपरामिकचारित्र होता है। भिक्र भिक्र कार्योके किंगसे कारणोंमें भो भेनकी सिद्धि होती है, इसलिए
भीपरामिकचारित्र सात प्रकारका कही है। अन्यथा, अर्थात् उक्त प्रकारकी विवक्षा न की
जाय तो, वह अनेक प्रकारका है, क्योंकि, प्रति समत उपरामक्षेणीमें पूषक् पृथक् असंस्थातगुणकोणी निर्जरिके निमनसूत परिणाम पाये जाते हैं।

सायिक भाव स्थानकी अपेक्षा पांच प्रकारका है, और विकल्पकी अपेक्षा नी प्रकारका है। कहा भी है— ल्ब्हीओ सम्मत्तं चारित्तं दंसणं तहा णाणं । ठाणाइं पंच खइए भावे जिणभासियाइं तु ॥ ८ ॥

लदी सम्मचं चारिचं णाणं दंसणिमिदं पंच ठाणाणि । तत्व लद्धी पंच विववणा दाण-लाह-भोगुवभोग-वीरियमिदि । सम्मचत्तेयविवणं । चारिक्रमेयविवण्यं । केवल्याय-मेयविवण्यं । केवलदंसणमेयविवण्यं । एवं खड्ओ भावो णवविवण्यों । खओवसमिजो भावो ठाणदो सत्त्विहो । विवण्यदो अङ्गतसविहो । भणिदं च—

> णाणण्गाण च तहा दंसण-छद्धी तहेव सम्मत्तं। चारित्त देसजमो सत्तेव य होति ठाणाइं॥ ९ ॥

णाणमण्याणं दंसणं लदी सम्मनं चारित्तं संजमासंजमो चेदि सच द्वाणाण । तत्य णाणं चउन्त्रिदं मदि-सुद-ओधि-मणपज्जनणाणमिदि । केवलणाणं किण्ण गद्धिदं ! ण, तस्स खाइयभावादो । अण्णाणं तिविदं मदि-सुद-विदंगअण्णाणमिदि । दंसणं तिविदं चक्खु-अचक्खु-ओधिदंसणिदि । केवलदंसणं ण गदिदं । क्वदो ! अप्पणो विरोहिकम्मस्स

दानादि लिध्यमं, क्षायिक सम्यक्त्य, क्षायिक चारिक, क्षायिक दर्शन, तथा क्षायिक ज्ञान, इस प्रकार क्षायिक मावर्मे जिन-भाषित पांच स्थान होते हैं ॥ ८॥

हान, अहान, दर्शन, लिध, सम्यक्त्व, चारित्र और देशसंयम, ये सात स्थान क्षायोपशमिक भावमें होते हैं॥ ९॥

हान, अहान, दर्शन, लिध, सम्यक्त्व, चारित्र और संयमासंयम, ये सात स्थान क्षायोपशमिकभावके हैं। उनमें मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्ययके भेदसे हान चार प्रकारका है।

शंका-यहांपर बानोंमें केवलबानका ग्रहण क्यों नहीं किया गया ?

समाधान- नहीं, क्योंकि, वह श्रायिक भाव है।

कुमति, कुश्रुत और विभंगके भेदसे अक्षान तीन प्रकारका है। बश्चु, अचश्च और अवधिके भेदसे दर्शन तीन प्रकारका है। यहांपर दर्शनोंमें केवळदर्शनका प्रहण कहीं खएण सहुरुभवादो । लढी पंचविद्दा दाणादिभेएण। सम्मत्तमेयविद्दं वेदगसम्मत्तवदिरेकेण अण्णासम्मत्ताणमणुवलंमा । चारित्तमेयविदं, सामाद्दयछेदोबद्दावण-परिहारसुद्धिसंजम-विवक्खाआवा। संजमासंजमो एपविद्दे। एवमेदे सब्वे वि विषय्पा अद्दारस होंति' (१८)। पारिणामिओ तिदिद्दो मञ्जाभन्य-जीवत्तमिदि' । उत्तं च−

> एयं ठाणं तिष्णि वियप्पा तह पारिणामिए होति । मन्त्राभन्त्रा जीवा अत्तत्रणदेां चेत्र बोद्धन्त्रां॥ १०॥

#### एदेसि पुरुवुत्तभाववियप्पाणं संगहगाहा-

इंगिनीस अह तह णव अद्वारस तिष्णि चैत्र बोद्धन्या । ओदङ्यादी भावा वियप्पदो आणुपन्त्रीए ॥ ११ ॥

किया गया है, क्योंकि, वह अपने विरोधी कर्मके अयसे उत्पन्न होता है। दानादिकके मेहसे लिख यांच प्रकारको है। सम्यक्ष्य एक प्रकारका है, क्योंकि, इस भावमें वेदकः सम्यक्ष्यको छोड़कर अन्य सम्यक्ष्यको आव है। चारित्र एक विकल्पकर ही है, क्योंकि, यहांपर सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहार्रिवशुद्धिसंयमकी विवस्नाका अभाव है। संयमासंयम एक मेहकर है। इस प्रकार मिलकर य सव विकल्प अठारह होते हैं (१८)। परिणामिकभाव, मन्य, अभन्य और जीवन्यके मेहसे तीन प्रकारको है। कहा भी है-

पारिणामिकभावमें स्थान एक तथा भव्य, अभव्य और जीवत्वके भेदसे विकस्प तीन प्रकारके होते हैं। ये विकस्प आत्माके असाधारण भाव होनेसे ब्रहण किये गय जानना चाहिए ॥ १०॥

इन पूर्वोक्त भावोंके विकल्पोंको वतलानेवाली यह संग्रह गाथा है-

औदयिक आदि भाव विकल्पोंकी अपेक्षा आनुपूर्वीसे इक्कीस, आठ, नौ, अड्डारह और तीन भेदवाले हैं. ऐसा जानना चाहिए ॥ ११ ॥

- १ ज्ञानाज्ञानदर्शनरूथयञ्चलक्षित्रिपचभेदा सम्यक्तवचारितसयमासयमाश्च । त स २, ५.
- २ जीवमञ्यामव्यखानि च । त. सू, २, ७.
- ३ अ-कप्रत्योः 'अट्टबणदो ' आप्रतों 'अट्टणबदो ' मप्रतो 'अधवणदो ' सप्रतो 'अधवणदो ' **इति पाठः ।**
- प्र असाधारणा जीवस्य मात्राः पारिणामिकास्य एव । स सि २, ७. अन्यह्रन्याशायारणास्त्रवः पारिणामिकाः । ××× अस्तितार्योऽपि पारिणामिकाः मात्राः सन्ति ×× सुने तेषां प्रहण कस्मात्र हृते । अन्यह्रन्यसाथारणतास्त्रपतिताः । त. रा. ना. २, ७.
  - ५ द्विनबाद्यादेशीकविंशतित्रिमेदा यथाक्रमम् । त. स. २, २.

अधवा सिण्णवादियं प्रइच छत्तीसमंगा' । सिण्णवादिएति का सण्णा ? एकिस्
गुणहाणे जीवसमासे वा बहवो भावा जिस्ह सिण्णवर्दित तेसि भावाणं सिण्णवादिएति
सण्णा । एग-दु-ति-चदु-पंचसंजोगेण भंगा परुविज्जंति । एगसंजोगेण जधा- ओदहजो
ओदइओ ति ' मिच्छादिही असंजदो य ' । दंसणमोहणीयस्स उदएण मिच्छादिही ति
भावो, असंजदो ति संजमधादीणं कम्माणसुदएण। एदेण कमेण सच्चे वियप्पा परुवेदन्वा।
एत्य सुनगहा-

एकोत्तरपदबुद्धो रूपाद्यभीजितं च पदबुद्धैः । मञ्जः संपातकलं समाहतः सन्निपातकलं ॥ १२ ॥

एदस्स भावस्स अणुगमो भावाणुगमो । तेण दुविहो णिहेसो, ओषेण संगिहहो, आदेमेण असंगिहिदो चि णिहेसो दविहो होदि, तदियस्स णिहेसस्स संभवाभावा ।

अथवा, सांनिपातिककी अपेक्षा भावोंके छत्तीस भंग होते हैं।

शंका--सांनिपातिक यह कीनसी संझा है ?

समाधान—पक ही गुणस्थान या जीवसमासमें जो बहुतसे भाव आकर **एकवित** होते हैं, उन भावोंकी सांनिपातिक ऐसी संझा है ।

अव उक भावोंके एक, दो, तीन, चार और पांच भावोंके संयोगसे होनेवाके भंग कह जाते हैं। उनमेंसे एकसंयोगी भंग इस प्रकार है- औदिवक औदिवकमाव, जैस- यह जीव मिथ्यादिष्ट और असंयत है। दर्शनमोहनीयकमेंके उदयस मिथ्यादिष्ट यह भाव उत्पन्न होना है। संयमधाती कमोंके उदयसे 'असंयत' यह भाव उत्पन्न होना है। इसी क्रमसे सभी विकल्पोंकी प्रकृपण करना चाहिए। इस विषयमें सकुनावा है-

पक एक उत्तर पदसे बढ़ने हुए गच्छको कप (पक) आदि पदप्रमाण बढ़ाई हुई राशिसे माजित करे, और परस्पर गुणा करे, तब सम्पातफळ अर्थात् एक संयोगी, द्विसंयोगी आदि भंगोंका प्रमाण आता है। तथा इन एक, दो, तीन आदि भंगोंको जोड़ देने पर सिश्रपातफळ अर्थात् साफिपातिकभंग प्राप्त हो जाते हैं॥१२॥

(इस करणगाथाका विशेष अर्थ और भंग निकालनेका प्रकार समझनेके ि**छए** देखो भाग ४, पृष्ठ १४३ का विशेषार्थ ।)

इस उक्त प्रकारके भावके अनुगमको भावानुगम कहते हैं। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका होता है। ओघसे संगृहीत और आदेशसे असंगृहीत, इस प्रकार निर्देश दो प्रकारका होता है, क्योंकि, तीसरे निर्देशका होना संभव नहीं है।

- १ अवार्षोक्तः साभिपातिकभावः कतिबिच इत्यत्रोच्यते-बर्ड्ड्ड्इतिबिचः वर्ष्ट्रश्रिद्धवः पुरुषता**रिपदिच** इत्येबमादिरागमे उक्तः । त. रा. बा. २, ७.
  - २ रुपंचादेवंतं रुवुत्तरमाजिदे कमेण हदे । रुद्धं मिष्कचडके देसे संजोगग्रुपपारा ॥ गी. रू. ७९९.

# ओघेण मिच्छादिट्टि ति को भावो, ओदइओ भावों ॥ २ ॥

' जहा उदेसो तहा णिदेसो ' चि जाणावणहमोघेणेचि भणिदं । अत्थाहिहाण-पचया तुल्लणामधेया इदि णायादो इदि-करणपरो मिच्छादिष्टिमहा मिच्छचभावं भणिद। पंचसु भावेसु एसो को भावो चि पुष्टिकंद ओदइओ भावो चि तित्थयरवयणादो दिन्द-कृषणी विणिग्गया । को भावो, पंचसु भावेसु करमो भावो चि भणिदं होदि । उदये भवो ओदइओ, मिच्छनकम्मस्स उदएण उप्णामिच्छनपरिणामो कम्मोदयजणिदो चि जोददो । णणु मिच्छादिह्नेस्स अण्णे वि भावा अदिय, णाण-दंसण-गदि-र्तिंग-कसाय-भव्याभवादिभावाभीव जीवस्स संसारिणो अभावप्यसंगा। भणिदं च-

> मिन्द्रते दस भगा आसाटण-मिस्सए वि बोह्रव्या । तिगुणा ते चदुष्टीणा अविरदसम्मस्स एमेव ॥ १३ ॥ देसे खओवमभिए विरदे खबगाण ऊणवीस तु । ओसामगेसु पुत्र पुत्र पणतीस भावदो भगा ॥ १४ ॥

ओषनिर्देशकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टि यह कौनसा माव है ? औदियक भाव है ॥ २ ॥

'औसा उद्देश होता है उसी प्रकार निर्देश होता है' इस न्यायके बापनार्थ सुत्रमें 'ओस ' देसा पद कहा। अर्थ, अभिधान (अच्छ) और प्रत्यय (ज्ञान) तुल्य नामवाले होते हैं, इस न्यायसे 'इति' करणपरक अर्थात जिसके प्रधात हेतुवाचक इति अच्छ आया है, ऐसा 'मिध्यादृष्टि' यह शाष्ट्र मिध्यात्यके भावको कहता है। पांचों भावों मेंस यह कौन भाव हैं? ऐसा पृत्रमेप्य और्दियक भाव है, इस प्रकार तिर्धकरके मुखसे दिच्याति निकली है। यह कौन भाव है, अर्थों भावों मेंस यह कौनसा भाव है, यह तायर्थ होता है। उदय्यसे जो है., उसे और्द्रायक हते है। मिध्यात्यक मेंक उदयसे उत्यक्त होना सा मिध्यात्यपरिणाम कमोर्ट्यान्त ह, अत्युव आईत्यक है।

र्श्वका—सिध्यादृष्टिके अन्य भी भाव होते हैं. उन शान, दर्शन, गति, सिंग, कपाय, भव्यत्व, अभव्यत्व आदि भावोंके अभाव माननेपर संसारी जीवके अभावका प्रसंग प्राप्त होता है। कहा भी है—

मिय्यान्वगुणस्थानमें उक्त भावांसम्बन्धी दश भंग होते हैं। सासादन और प्रिश्च-गुणस्थानमें भी हसी प्रकार दश दश भंग जानना चाहिए। अविरतसम्बन्धि गुण-स्थानमें वे ही भंग विगुणित और चतुर्हीन अर्थान (१०४३ - ४=२६) छब्बीस होते हैं। इसी प्रकार ये छब्बीस भंग झायोपश्रीमक दशविरत, प्रमनसंथत और अप्रमनसंयत गुणस्थानमें भी होते हैं। झपकक्षेणीवाटे चारो झपकोंक उर्कास उन्हीस भंग होते हैं।

र सामान्येन तावत्-मिध्यादधिरित्योदधिको मात्र । स. सि. र., ८, मिच्छे खलु ओदरओ । गो. जी. रर. २ अतिषु ' इविकालपरे ' इति पाठ. ।

उपरामक्षेणीवाळे चारों उपरामकॉमॅ पृथक् पृथक् पैतीस मंग भावकी अपेका होते हैं॥ १३-१४॥

पांचों मुळ भावोंमेंसे मिथ्यात्वगणस्थानमें औदयिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक, ये तीन भाव होते हैं। अतः असंयोगी या प्रत्येकसंयोगकी अपेक्षा ये तीन भंग इस । इनके हिसंयोगी भंग भी तीन ही हाते हैं- औदयिक आयोपशमिक, औदयिक-पारिणामिक और क्षायोपशमिक-पारिणामिक। तीनों भावोंका संयोगरूप त्रिसंयोगी भंग एक ही होता है। इन सात भंगोंके सिवाय स्वसंयोगी तीन भंग और होते है। जैसे- औदयिक-औद-यिक, क्षायोपशमिक आयोपशमिक और पारिणामिक पारिणामिक। इस प्रकार वे सब मिलाकर (३+३+१+३=१०) मिध्यात्वगुणस्थानमें दश भंग होते हैं। ये ही दश मंग सासादन और मिश्र गणस्थानमें भी जानना चाहिए। अविरतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें पांचा मलभाव होते हैं. इसलिए यहां प्रत्येकसंयोगी पांच भंग होते हैं। पांची भावोंके द्विसंयोगी भेग दश होते हैं। किन्तु उनमेंसे इस गुणस्थानमें औपशमिक और आयिकभावका संयोगी भंग सम्भव नहीं, क्योंकि, वह उपशमश्रेणीमें ही सम्भव है। अतः दशमेंस एक घटा देन पर दिसंयोगी भंग नो ही पाये जाते हैं। पांची भावोंके त्रिसंयोगी भंग दश होते हैं। किन्त उनमेंन यहांपर क्षायिक-औपशमिक-औदयिक. क्षायिक-आँपर्शामक-पारिणामिक और धायिक औपश्मिक-भायोपशमिक, ये तीन भंग सम्बद्ध नहीं है, अतुष्य केय सात ही क्षेत्र है ते हैं । पांची भावोंके चतःसंयोगी पांच भेग होते हैं। उनमेस यहांपर औदयिक आयोपशामिक आयिक पारिणामिक, तथा औविधिक क्षायापरामिक औप प्रमिक पारिणामिक, ये दो ही भंग सम्भव हैं, दोष तीन नहीं। इसका कारण यह है कि यहांपर आधिक और औपश्रमिकभाव साथ साथ नहीं पाये जाते हैं। इसी कारण पंचमंत्रोगी भंगका भी यहां अभाव है। इसके अतिरिक्त स्वसंयोगी भंगों-मेंसे क्षायोपशमिक-क्षायोपशमिक, औदयिक-औदयिक और पारिणामिक-पारिणामिक, वे तीन भंग और भी होते हैं। औषशीमक और शायिकके स्वसंयोगी भंग यहां सरभव नहीं हैं। इस प्रकार प्रत्येकसंयोगी पांच, द्विसंयोगी नी, त्रिसंयोगी सात, चतःसंयोगी हो और स्वसंयोगी तीन. ये सब मिलाकर ( ५ + ९ + ७ + २ + ३ = २६ ) असंयतसम्बन्धिः गुणस्थानमें छब्बीस भंग होते हैं। ये ही छब्बीस भंग देशविरत, प्रमत्तसंयत और अप-मससंयत गणस्थानमें भी होते हैं। अपक्रश्रणीसम्बन्धी चारों गुणस्थानोंमें औपशमिक-भावके विना होष चार भाव ही होते हैं। अतुष्व उनके प्रत्येकसंयोगी भंग चार. हिसंयोगी भंग छह. त्रिसंयोगी भंग चार और चतःसंयोगी भंग एक होता है। तथा चारों भावोंके स्वसंयोगी चार भंग और भी होते हैं। इस प्रकार सब मिलाकर (४+६+४+१+४=१९) उन्नीस भंग क्षणकश्रेणीके प्रत्येक गुणस्थानमें होते हैं। उपरामधेणीसम्बन्धी चारों गणस्थानोंमें पांचों ही मठ भाव सम्भव हैं. क्योंकि. यहांपर क्षायिकसम्यक्त्यके साथ औपशमिकचारित्र भी पाया जाता है। अतएव पांची भावोंके प्रत्येकसंस्थानी पांच भंग, विसंयोगी दश भंग, विसंयोगी दश भंग, चतःसंयोगी पांच तदो मिच्छादिद्विस्स ओदहओ चेव भावो अत्थि, अण्णे भावा णात्थि ति णेदं षडदे ! ण एस दोसो, मिच्छादिद्विस्स अण्णे भावा णात्थि ति सुत्ते पहिसेहाभावा । किंतु मिच्छत्तं मोत्तृण जे अण्णे गदि-र्लिगादओ साधारणभावा ते मिन्छादिद्वित्तस्स कारणं ण होति । मिच्छत्तोदओ एक्को चेव मिच्छत्तस्स कारणं, तेण मिच्छादिद्वि ति मावो ओदहजो ति परुविदे ।

### सासणसम्मादिष्टि ति को भावो. पारिणामिओ भावों ॥३॥

एत्य चोदओ सणिदि मानो पारिणामिओ ति णेदं घडदे, अर्णाहितो अणु-प्पण्णस्स परिणामस्स अत्थित्तविरोहा। अह अर्णाहितो उप्पत्ती हन्छिज्जदि, ण सो पारिणामिओ, णिक्कारणस्स सकारणचित्रोहा हिद्। परिहारो उज्जदे। तं जहा- जो कम्माणद्वदय-उनसम-खहय-खओनसमेहि विणा अर्णाहितो उप्पर्णा परिणामो सो पारि-णामिओ सण्णदि, ण णिक्कारणो कारणमंतरेणुप्पण्णपरिणामाभावा। सत्त-पमेयत्वादओ

भंग होते हैं और पंचसंयोगी एक भंग होता है। तथा स्वसंयोगी भंग चार ही होते हैं, क्योंकि यहांपर क्षायिकसम्यक्त्वके साथ क्षायिकभावका अन्य भेद सम्भव नहीं है। इस प्रकार सब मिळाकर (५ + १० + १० + ५ + १ + ४ = ३५) पैतील भंग उपरामभेणीके प्रत्येक गुणस्थानमें होते हैं।

इसलिए सिप्यादिष्ट जीवके केवल एक औदियक भाव ही होता है, और अन्य भाव नहीं होते हैं, यह कथन घटिन नहीं होता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, 'मिथ्यादिष्टिक औद्यिक भावके श्रतिरिक्त अन्य भाव नहीं होते हैं, इस प्रकारका सुत्रमें प्रतिपंध नहीं किया गया है। किन्तु मिथ्यात्वको छोड़कर जो अन्य गति, लिंग आदिक साधारण भाव है, वे मिथ्या-हष्टित्यके कारण नहीं होते हैं। एक मिथ्यात्वका उद्दय ही मिथ्यादिष्टत्यका कारण है, इसलिए 'मिथ्यादिष्ट' यह भाय औदिषक कहा गया है।

सासादनसम्यग्दृष्टि यह कौनसा भाव है ? पारिणामिक भाव है ॥३॥

श्रंका र्यां पर शंकाकार कहता है कि 'भाव पारिणामिक है' यह बात घटित नहीं होती है, क्योंकि, दुसरोंसे नहीं उत्पन्न होनेवाले पारिणामिक अस्तित्वका विरोध है। यदि अन्यसे उत्पत्ति मानी जांव तो पारिणामिक नहीं रह सकता है, क्योंकि, निकारण बस्तुके सकारणत्वका विरोध है?

समाधान— उक्त शंकाका परिहार कहते हैं। वह इस प्रकार है— जो कसौंके उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपमके विना अन्य कारणोंसे उत्यन्न हुआ परिणाम है, वह परिणामिक कहा जाता है। न कि निष्कारण भावको पारिणामिक कहते हैं, क्योंकि,

र सासादनसम्बन्धिः रिति पारिणामिको साथि । स. सि. १,८. विदिये पुण पारिणामिओ साथी । मी. आ. ११،

भावा णिक्कारणा उनलम्भंतीदि चे ण, विसेससत्तादिसस्वेण अपरिणमंतसत्तादिसामण्णाणु-वर्लमा । सासणसम्मादिष्टितं पि सम्मत्त-चारित्तुभयविरोहिअणंताणुवंधिचउक्कस्सुद्दय-मंतरेण ण होदि ति ओदहयमिदि किण्णिन्छज्जिदि ? सन्चमेथं, किंतु ण तथा अप्पणा अस्थि, आदिमचदुगुणहाणभावपस्वणाए दंसणमोहदिरित्तिसकम्मेसु विवक्साभावां । तदो अप्पिदस्स दंसणमोहणीयस्स कम्मस्स उदएण उवसमेण खएण स्रञ्जोवसमेण वा ण होदि ति णिक्कारणं सासणसम्मत्तं, अदो चेव पारिणामियत्तं पि। अणेण णाएण सच्च-भावाणं पारिणामियत्तं पसज्जदीदि चे होदु, ण कोइ दोसो, विरोहाभावा । अण्णभावेसु पारिणामियवत्त्वहारो किण्ण कीरदे ? ण, सासणसम्मत्तं मोत्तृण अप्पिदकम्मादो णुप्पाणस्स अण्णस्स भावस्स अण्वत्रंश्री।

कारणके विना उत्पन्न होनेवाले परिणामका अभाव है।

र्शका—सम्ब, प्रमेयत्व आदिक भाव कारणके विना भी उत्पन्न होनेवाले पाये जाते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, विशेष सत्त्व आदिके स्वरूपसे नहीं परिणत होने-वाले सत्त्वादि सामान्य नहीं पाये जाते हैं।

शंका—सासादनसम्यग्दिष्पना भी सम्यक्त्य और चारित्र, इन दोनोंके विरोधी अनन्तानुबन्धी चनुष्कके उदयके विना नहीं होता है, इसलिए इसे औद्यिक क्यों नहीं मानत हैं ?

समाधान—यह कहना सत्य है, किन्तु उस प्रकारकी यहां विवक्षा नहीं है, क्योंकि, आदिके चार गुणस्थानांसम्बन्धी मार्वोकी प्रक्षणामें दर्शनमोहनीय कर्मके सिवाय रोप कर्मोके उदयकी विवक्षका अभाव है। इसलिए विवक्षित दर्शनमोहनीयकर्मके उदयस, उपरामसे, क्षयसे अथवा अयोपरामसे नहीं होता है, अतः यह सासादन-सम्बन्धित विकारण है और इसीलिए इसके पारिणामिकपना भी है।

र्शका—इस न्यायके अनुसार तो सभी भावोंके पारिणामिकपनेका प्रसंग प्राप्त होता है ?

समाधान—यदि उक्त न्यायके अनुसार सभी भावोंके पारिणामिकपनेका प्रसंग आता है, तो आने दो, कोई दोष नहीं है, क्योंकि, इसमें कोई विरोध नहीं आता ।

शंका—चिद् एसा है, तो फिर अन्य भावोंमें पारिणामिकपनेका व्यवहार क्यों नहीं किया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, सासादनसम्यक्त्वको छोड़कर विवक्षित कर्मसे नहीं उत्पन्न होनेवाळा अन्य कोई भाव नहीं पाया जाता ।

१ एदे भावा णियमा दंसणमोह पद्धश्व भणिदा हु। चारितं णात्थ जदो अविरदअंतेष्ठ ठाणेष्ठ ॥गो. जी. १९.

सम्मामिच्छादिद्वि त्ति को भावो, खओवसमिओ भावो ॥ ८॥

सम्यग्निध्यादृष्टि यह कौनसा भाव है ? क्षायोपजमिक भाव है ॥ ४ ॥

श्रृंका—मतिवंधी कर्मके उदय होनेपर भी जो जीवके गुणका अवयव ( अंश ) पाया जाता है, वह गुणांश क्षायोपशामिक कहलाता है, क्यांकि, गुणोंक सम्पूर्णकपसे धातनेकी शक्तिका अभाव क्षय कहलाता है। क्षयरूप ही जो उपश्रम होना है, वह क्षयो-पद्मम कहलाता है। उस क्षयोपशाममें उत्पन्न होनेवाला भाव क्षायोपशामिक कहलाता है। किन्तु सम्ययिमध्यायकर्मके उदय रहते हुए सम्यवन्त्वकी काणका मी अवशिष्ट नहीं रहती है, अन्यथा, सम्ययिमध्यायकर्मके कहला प्रदित नहीं होता?

समाधान— यहां उक्त शंकाका परिहार करते हैं- सम्यग्मिध्यात्यकर्मक उदय होने पर अञ्चानाभ्यदानात्यक करीचत अर्थात् शब्दित या मिश्रित जीवपरिणाम उत्पन्न होता है, उसमें जो श्रदानांश है, वह सम्यग्नत्यका अवयव है। उस सम्यग्निध्यात्व कर्मका उदय नहीं नष्ट करता है, स्तर्यिय सम्यग्निध्यात्वमाव क्षायोग्हासिक है।

र्युका — अध्यदान भागके विना केवल श्रद्धान भागके ही 'सम्यग्मिश्यात्व ' यह संज्ञा नहीं है. इसलिए सम्यग्मिथ्यात्वभाव आयोपदामिक नहीं है ?

समाधान—उक प्रकारकी विवक्षा होने पर सम्यागमध्यात्वभाव क्षायोपदामिक मळे ही न होवे, किन्तु अवयवीके निराकरण और अवयवके अनिराकरणकी अंपक्षा वह भाषोपदामिक है। अर्थात् सम्यागमध्यात्वक उदय रहते हुए अवयवीक्षप शुद्ध आत्माका तो निराकरण रहता है, किन्तु अवयवक्षप सम्यक्तवगुणका अंश प्रगट रहता है। इस प्रकार क्षायोपदामिक भी वह सम्यागमध्यात्व द्रव्यकर्म सर्वधाती ही होवे, क्योंकि,

१ सम्यग्मिप्पादष्टिरिति क्रायोपसभिको नावः । स. ति १,८. मिस्से खओवसमिओ। गो. जी. ११. २. मतिषु 'त ओवसमिय' इति पाढः।

सम्मामिच्छत्तस्त सम्मताभावादो । किंतु सद्दृष्णभागो असद्दृष्णभागो ण होदि, सद्दृष्णसद्दृष्णणमेयज्ञविरोहा । ण च सद्दृष्णभागो कम्मोद्यज्ञणिओ, तत्व विवरीयज्ञाभावा ।

ण य तत्व सम्मामिच्छत्तवय्प्ताभावो, समुदृष्पसु पयद्वाणं तदेगदेसे वि वउत्तिदंसणादो।
तदो सिद्धं सम्मामिच्छत्तं खञावसमियमिदि । मिच्छत्तस्त सच्चवादिफद्द्याणप्रुद्यक्षयण्
तेसिं चेव संतोवसमेण सम्मत्तस्त देसवादिफद्द्याणप्रुद्यक्षयण्
तेसिं चेव संतोवसमेण सम्मत्तस्त विव्ववादिफद्द्याणप्रुद्यक्षयण्
त्राव्यवसमेण वा सम्मामिच्छत्तस्त सच्चवादिफद्द्याणप्रुद्यक्षस्य
अणुद्रञोवसमेण वा सम्मामिच्छत्तस्त सच्चवादिफद्द्याणप्रुद्दण्क सम्मामिच्छत्तस्त विव्ववस्ति तिष्ण चढदे, मिच्छत्तमावस्ति वि
सम्मामिच्छत्तस्त खञोवसमियत्ते केदं परुवयति, तृष्ण चढदे, मिच्छत्तमावस्ति वि
संभावसमियत्तप्तिः । इद्यो हि सम्मामिच्छत्तस्त सच्ववादिफद्द्याणप्रद्वयक्षस्यण् तेसिं चेव संतोवसमेण अणुद्रञोचसमेण वा सिच्छत्तस्त सच्ववादिफद्द्याणप्रद्वद्यक्षत्यण्व तिस्वच्यत्त्रस्त्वस्याव्यत्तिस्त्वाणप्तिः दवलंसा ।

असंजदसम्माइड्रि ति को भावो, उवसमिओ वा खहओ वा खओवसमिओ वा भावों ॥ ५ ॥

जात्यन्तरभृत सम्याग्मध्यात्यकर्मके सम्यक्त्वताका अभाव है। किन्तु अद्धानभाग अभ्रद्धानः भाग नहीं हो जाता है, क्योंकि, अद्धान और अश्रद्धानके पक्ताका विरोध है। और अद्धानभाग कर्माद्रव जीति ते ती नहीं है, क्योंकि, सम्में विपरीतताका अवाव है। और न उनमें सम्याग्मध्यात्य संशाका ही अभाव है, क्योंकि, समुदायोंमें प्रकृत हुए शक्योंकी उनके एक देशमें भी प्रशृत्ति देखी जाती है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि सम्याग्मध्यात्व क्षायोग्यात्व क्षायोग्यात्व क्षायोग्यात्व क्षायोग्यात्व क्षायोग्यात्व क्षायोग्यात्व क्षायोग्यात्व क्षायोग्यात्व क्षायोग्यात्व

किनने ही आचार्य ऐसा कहते हैं कि मिध्यात्वके सर्ववाती स्पर्यक्रोंके उदय-ध्रयसे. उन्हींके सद्वस्थाकर उपदामसे, सम्यक्त्यमृहितिके देशधाती स्पर्यक्रोंके उदय-ध्रयसे, उन्होंके सद्वस्थाकर उपदामसे, अथवा अनुवयसर उपदामसे और सम्यिम्प्रयात्वक कर्मके सर्वधाती स्पर्थकोंके उदयसे सम्यिम्प्रयात्वमाव होता है, इसलिज सम्यिम्प्रयात्वक झायोपशामिकता सिंव होती हैं। किन्तु उनका यह कथन घटित नहीं होता है, क्योंकि, ऐसा मानने पर तो मिध्यात्वभावके भी क्षायोपशामिकताका प्रसंग प्राप्त होगा, क्योंकि, सम्यिम्प्यात्वके सर्वधाती स्पर्थकोंके उदयक्षयसे, उन्हींके सद्वस्थाकर उपशासते, अथवा अनु-दयकर उपशासते, तथा मिध्यात्वके सर्वधाती स्पर्यकांके उदयक्ष प्रशासते, अथवा अनु-दयकर उपशासते, तथा मिध्यात्वके सर्वधाती स्पर्यकांके उदयसे मिध्यात्वभावकी उत्पत्ति पाई जाती हैं।

असंयतसम्पन्दिष्ट यह कौनसा भाव है? औपश्रमिक भाव भी है, श्वायिक भाव भी है और श्वायोपश्रमिक भाव भी है।। ५।।

१ असंयतसम्परिक्षिति औपश्चिमको वा झायिको वा झायोपस्नमिको वा मावः। स. सि. १,८. व्यक्तिस्सम्पन्ति तिष्णेव ॥ गो. जी. ११.

तं जहा— मिच्छत्त-सम्माभिच्छत्तसव्यघादिष्कद्याणं, सम्मत्तदेसधादिष्कद्याणं च उत्रसमेण उद्याभावलक्स्यणेण उवसमसम्मत्तप्रुप्पःजदि ति तमोवसमियं । एदेसि चेव स्वष्ण उप्पण्णो सङ्श्रो भावो । सम्मत्तस्य देसधादिष्कद्याणपुद्रप्ण सह वङ्गमाणो सम्मत्त-पिणामो स्वश्रोवसमिश्रं । मिच्छत्तस्य सव्यवादिष्कद्याणपुद्रप्यक्षएण तेमि चेव संतोव-समेण सम्माभिच्छत्तस्य सव्यवादिष्कद्याणपुद्रप्यक्षएण तेमि चेव संतोवनसमेण अणुद्र-ओवसमेण वा सम्मत्तस्य देसधादिष्कद्याणपुद्रपण स्वश्रोवसमिश्रो भावो ति केद भणीत, तण्ण घडदे, अङ्गितदोसप्पसंगादो । क्यं पुण घडदे ? जहिद्यद्वसहरणयाणस्यती सम्मत्तप्रस्पु स्वोणा ति तेसि सहयमण्णा । स्वयाणपुत्रस्यो पसण्णदा स्वश्रोवसमे । तत्रपुष्पण्णतादो स्वश्रोवसमे वेदरासम्मत्तिदि चढदे। एवं सम्मत्ते तिणिण भावा, अण्णे पृत्ये । गादिलिगादश्रो भावा तत्रपुर्वरुमेत इदि चे होद् णाम तेसिमस्थितं, विद् ण तिहितो सम्मत्तप्रपुर्वादे तिदो सम्मतिद्वी वि ओव्हयादिववर्णं ण लहिदि वि चेत्रच्यं ।

जैसे- प्रिथ्याख और सम्याग्मध्यात्वप्रकृतिके सर्वधाती स्पर्धकोंक तथा सम्यक्त्यप्रकृतिके देशधाती स्पर्धकोंक उदयाभावरूप लक्षणवाले उपरामसे उपरामसम्यक्त्य
उत्पन्न होता है, हसल्लिए 'असंयत्तसम्यक्त्य लक्षणवाले उपरामसे उपरामसम्यक्त्य
उत्पन्न होता है, हसल्लिए 'असंयत्तसम्यक्त्यि' यह भाव औपरामिक है। इन्हीं तीनों
स्मृत्तियोंके स्वयंस उत्पन्न होत्त्वाले सम्यक्त्वपिणाम सायोपधानिक कहलाता है।
प्रिष्यात्वके सर्वधाती स्पर्धकोंके उदयाभावरूप अयमे, उन्हींक सदवस्थारूप उपरामसे
और सम्यिमध्यात्वप्रकृतिके सर्वधाती स्पर्धकोंक उदयश्यत्म, तथा उन्हींक सदवस्थारूप
उपरामसे अथवा अवद्योगधानमंत्र, पर्धकोंक उदयश्यत्म, तथा उन्हींक सदवस्थारूप
उपरामसे अथवा अवद्योगधानमंत्र, पर्धकोंक उदयश्यक्त ।
स्मृत्योगधानिक भाव कितने ही आवार्य कहते हैं, किन्यु यह कथन बटिन नहीं होता है,
क्योंकि, वैसा मानने पर अतिव्यानि दोषका प्रतेष आता है।

शंका--तो फिर क्षायोपशमिकभाव कैसे घटित होता है?

समाधान --यथास्थित अर्थक अउनाको घात करनेवाली शक्ति जब सम्यक्तव-प्रकृतिक स्पर्थकाम क्षीण हो जाती है, तय उनकी क्षायिकसंखा है। क्षीण हुए स्पर्थकाक उपरामको अर्थात् प्रतस्वताको क्षयोपशाम कहते हैं। उसमें उत्पन्न होनेसे वदकसम्यक्तव क्षयोपशासिक है, यह कथन घटित हो जाता है। इस प्रकार सम्यक्त्वमें तीन भाव होते हैं, अन्य भाव नहीं होते हैं।

श्रंका — असंयतसम्यग्दिष्टमें गति. लिंग आदि भाव पाये जाते हैं, फिर उनका प्रहण यहां क्यों नहीं किया?

समाधान--असंयतसम्यग्हिमं अले ही गति, लिंग आदि आवोंका अस्तित्व रहा आये, किन्तु उनसे सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए सम्यग्हिप भी औदियक आदि आवोंके व्यपदेशको नहीं प्राप्त होता है, ऐसा अर्थ प्रहण करना चाहिए।

१ प्रतिष 'पसण्यदो ' इति पाठः ।

# ओदइएण भावेण पुणो असंजदों ॥ ६ ॥

सम्मादिद्वीय तिष्णि भावें भणिऊण असंजदत्तस्स कदमा भावा होदि ति जाणा-वणद्वमेदं सुत्तमागदं । संजमवादीणं कम्माणसुदएण जेणेसो असंजदो तेण असंजदो ति ओदइओ भावो । हेडिल्लाणं गुणद्वाणाणमोदह्यममंजदत्तं किष्ण पह्नविदं ? ण एस दोसी, एदेणेव तेसिमोदहयअसंजदभावोवलद्वीदो । जेणेदमंतदीवयं सुन्तं तेणेते टाइद्ण अद्यक्षत-सञ्चसुत्ताणमवयवसह्वं पडिवज्जिद, तत्य अप्पणो अत्यित्तं वा पयासेदि, तेण अदीद-गुणद्वाणाणं सञ्जीसमोदहओ असंजमभावो अत्यि ति सिदं । एदमादीए अभणिय एस्य भणंतस्स को अभिप्पाओ ? उच्चदे— असंजमभावस्स पज्जवसाणपह्नवणद्वश्वविस्माणक-संजमभावपिदसेदं चेत्येदं उच्चदे ।

संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदा ति को भावो, खओवसिमओ भावों ॥ ७ ॥

किन्तु असंयतसम्यग्दृष्टिका असंयतत्व औदायकभावसे है। । ६।।

सम्यग्दिके तीनों भाव कहकर असंयतके उसके असंयतस्वकी अपेक्षा कौनसा भाव होता है, इस वातके बतलानेके लिए यह सूत्र आया है। चूंकि संयमके धात करनेवाले कर्मोके उदयसे यह असंयतक्य होता है, इसलिए 'असंयत' यह औदियकभाव है।

शंका-अधस्तन गुणस्थानोंके असंयतपनेको औदयिक क्यों नहीं कहा ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, इसी ही सुत्रसे उन अधस्तन गुण-स्थानोंके औदियक असंयतभावकी उपलब्धि होती है। चूंकि यह सुत्र अन्तदीपक है, इसलिए असंयनभावको अन्तमें रख देनेसे वह पूर्वोक्त सभी सुत्रोंका अंग वन जाता है। अथवा, अतीत सर्व सुत्रोंमें अपने अस्तित्यको प्रकाशित करता है, इसलिए सभी अतीत गुणस्थानोंका असंयमभाव औदियक होता है, यह बात सिद्ध हुई।

शंका—यह 'असंयत' पद आदिमें न कहकर यहांपर कहनेका क्या अभिमाय है? समाधान—यहां तकके गुणस्थानोंके असंयमभावकी अन्तिम सीमा बतानेके लिए और ऊपरके गुणस्थानोंके असंयमभावके प्रतिषेध करनेके लिए यह असंयत पद वहांपर कहा है।

संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत, यह कीनसा भाव है ? श्वायोप-श्रमिक भाव है ॥ ७ ॥

१ असयतः पुनरोदयिकेन भावेन । स. सि. १,८.

२ संयतासयतः प्रमणसयतोऽप्रमणसयत हति च क्षायोपश्वमिद्यो मातः। सः सि. १,८. देसबिर्दे पमचे हदरे य सञ्जोबसमियमाबो इ । सो सञ्ज चरितमोह पहच मणिय तहा उवरि । यो. जी. ११.

तं जहा- चारित्तमोहणीयकम्मोदए खओवसमस्पणिदं संते जदो संजदासंजद-पमक्संजद-अप्पमत्तमंजदर्षं च उप्पज्जदि, तेणेदे तिण्णि वि भावा खओवसिमया। पञ्चक्साणावरण-चतुसंजरुण-णवणोकसायाणप्रद्वयस्स सव्यप्पणा चारित्तविणासणस्त्रीए अभावादो तस्स खयसण्णा। तेसिं चेन उप्पण्णचारित्तं सेिंड वावारंतस्स उदसमसण्णा। तेहि दोहिंतो उप्पण्णा एदे तिण्णि वि भावा खओवसिमया जादा। एवं सेत पञ्चक्साणा-वरणस्स सव्यपादित्तं फिहुदि कि उत्ते ण फिहुदि, पञ्चक्साणा सरुवं धादपदि कि तं सव्यपादी उञ्चदि । सर्व्यमपञ्चक्साणं ण घादेदि, तस्स तत्त्र वावारा-कावा । तेण तप्परिणदस्स सव्यप्तदिसण्णा । जस्सोदए संते जप्रप्यज्ञमाणप्तु-करुम्पदे ण तं पिंड ते सव्यपाद्वयवस्यएं लेहर्, अङ्ग्पसंगादो । अप्यञ्चकसाणा-वरणाच्यकस्त सव्यपादिकऱ्याणप्रदयक्षरण्ण तेसिं चेव संतोवसमेण चंदुसंज-रुण-णवणोकसायाणं सञ्चपादिकऱ्याणप्रदयक्षरण्ण तेसिं चेव संतोवसमेण देस-धादिकऱ्याणप्रदूषण्ण पञ्चकसाणावर्गच्युक्सस्स सन्यधादिकऱ्याणप्रदुष्ण देससंजमो

चृंकि क्षयोपदामनामक चारित्रमोहनीयकर्मका उदय होने पर संयतासंयत, प्रमक्तसंयत और अग्रमक्तसंयतपना उत्पन्न होता है, इसलिए ये तीनों ही भाव क्षायोप-श्रमिक हैं। प्रत्याक्यानावरणचतुष्क, संज्वलनचतुष्क और नव नोकपायोंके उदयके सर्व प्रकारसं चारित्र विनाश करनेकी शक्तिका अभाव है, इसलिए उनके उदयको क्षय संक्षा है। उन्हीं प्रकृतियोंकी उत्पन्न हुए चारित्रको अथवा श्रेणीको आवरण नहीं करनेक कारण उपप्रम संक्षा है। क्षय और उपशम, इन दोनोंके द्वारा उत्पन्न हुए ये उक्त तीनों भाव भी क्षायोशिमिक हो जाते हैं।

र्यका—यदि ऐसा माना जाय, तो प्रत्याख्यानावरण कवायका सर्वधानियना नष्ट हो जाता है?

समाधान—चैसा माननेपर भी प्रत्याच्यानावरण कपायका सर्ववातिपना नष्ट नहीं होता है, क्योंकि, प्रत्याच्यानावरण कपाय अपने प्रतिपक्षी सर्व प्रत्याच्यान (संयम) गुणको घातता है, हसिल्प वह सर्ववागी कहा जाता है। किन्तु सर्व अप्रत्याच्यानको नहीं घातता है, क्योंकि, उसका इस विषयमें व्यापार नहीं है। इसिल्प इस प्रकारसे परिणत प्रत्याच्यानावरण कपायके सर्वचाती संज्ञा सिल्ह है। जिस प्रकृतिके उदय होने पर जो गुण उत्पन्न होता हुआ देखा जाता है, उसकी अंपेक्षा वह प्रकृति सर्वचाति संज्ञाको नहीं प्राप्त होती है। यदि ऐसा न माना जाय तो अतिप्रसंग दोष आजायगा।

अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके सर्वघाती स्पर्धकोंके उद्दयक्षयसे और उन्होंके सद्-बस्थाक्प उपरामसे, तथा चारों संज्वलन और नवों नोकपायोंके सर्वघाती स्पर्धकोंके उद्दयाभावी क्षयसे और उन्होंके सद्वस्थाक्प उपरामसे तथा देशघाती स्पर्धकोंके उद्दयसे और प्रसाक्यानावरण कथायचतुष्कके सर्वघाती स्पर्धकोंके उद्दयसे देशसयंग उत्पन्न होता उपपञ्जिदि । वारसकसायाणं सन्वधादिफहयाणप्रुदयक्खएण तेसि चेव संतोवसमेण चदु-संज्ञलण-णवणोकसायाणं सन्वधादिफहयाणप्रुदयक्खएण तेसि चेव संतोवसमेण देसधादि-फहयाणप्रुदएण पमचापमचसंजमां उपपञ्जित, तेणेदे तिण्णि वि माना खजोबसमिया इदि के वि मणंति । ण च एदं समंज्ञसं । क्रुदो ? उदयाभावो उवसमो कि कहु उदय-विरहिदसन्वपयडीहि द्विदि-अणुमागफहएहि अ उवसमसण्णा ठदा । संपिह ण क्खजो अत्यि, उदयस्य विज्जमाणस्स खयन्ववप्सविरोहादो । तदो एदे तिण्णि माना उदबोब-समियचं पचा । ण च प्यं, एदेसिप्रुदओवसमियचपदुष्यायणप्रुचाभावा । ण च फंड दाऊण णिउजियगयकम्मक्खंडाणं सयन्ववप्स क्रियायणप्रस्मा । तम्हा पुव्यक्खे जुन्तं, मिन्छादिद्विज्ञादि सक्बमावाणं एवं संते खञोबसमियचप्पसंगा । तम्हा पुव्यक्खे वयं अत्यो घेचच्यो, णिरवज्जचादो । दंसणमोहणीयकमस्स उदसम-खय-खजोबसमे अस्मिद्ण संजदासंजदादीणमोवसमियादिभावा किष्ण पह्मिदा ? ण, तदो संजमासंक्षादि-भावाणप्रुपचीए अभावादो । ण च एत्य सम्मचविसया पुच्छा अत्थि, जेण दंसण-

है। अनत्वानुबन्धी आदि वारह कपायोंके सबैधाती स्पर्धकींके उद्यक्ष्यसे, उन्हींके सद्ववस्थाकर उपरामसे चारों संउचलन और नयों नोक्ष्यायोंके सबैधाती स्पर्धकींके उद्दयक्ष्यतं, तथा उन्हींके सदवस्थाकर उदयसे और देशधाती स्पर्धकींके उद्दयक्ष्यतं, तथा उन्हींके सदवस्थाकर उदयसे और देशधाती स्पर्धकींके उद्दयसे क्षयतं,
क्षार अत्रमत्त गुणस्थानसम्बन्धी संपम उत्पन्न होता है, स्सलिय उक्त तीनों ही भाव
आयोगशामिक हैं, पेसा कितने ही आचार्य कहते हैं। किन्तु उनका यह कथन युक्तिसंगत
नहीं है, क्योंकि, उद्दयके अभावको उपशाम कहते हैं, पेसा अर्थ करके उद्दयसे विराहित
सर्वप्रकृतियोंको तथा उन्हींके स्थित और अनुमागके स्पर्धकींको उपशामसंद्रा प्राप्त हो
जाती है। अभी वर्तमानमें अय नहीं है, क्योंकि, जिस मकृतिका उद्दय विद्यमान है,
उद्दर्शक क्ष्य संद्रा होनेका विरोध है। इसलिए ये तीनों ही भाव उद्दर्शयशामिकका
अद्योपशामिकका माता नहीं जा सकता है, क्योंकि, उक्त तीनों गुणस्थानोंके
उद्दर्शयोगशामिक कहना यो दुर कर्मस्कंभोंके 'क्षय' संद्रा करके उक्त गुणस्थानोंको
अवायोगशामिक कहना यो दुर कर्मस्कंभोंके 'क्षय' संद्रा करके उक्त गुणस्थानोंको
अवायोगशामिक कहना यो युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा होनेपर मिध्यादिष्ट आदि सभी
भागोंके क्षायोगशामिकताका प्रसंग मान्त हो जावया। इसलिए पूर्वोक्त ही अर्थ प्रहृण
करना चाहिए, क्योंकि, उद्दर्श निरदय (निवीध) है।

र्शका—वर्शनमोहनीयकर्मके उपराम, क्षय और क्षयोपरामका भाश्य करके संयतासंयताविकाँके औपरामिकादि भाव क्यों नहीं बताये गये ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वर्शनमोहनीयकर्मके उपशमादिकले संवमासंवमावि भावोंकी उत्पत्ति नहीं होती। दुलरे, यहां पर सम्यक्त्व-विषयक पृष्ठ्य (प्रक्ष) भी नहीं है.

१ प्रतिष '-संबाधो ' इति पादः ।

मोहणिबंबणञ्जावसमियादिभावेहि संजदासंजदादीणं ववएसो होज्ज । ण च एवं, तथाजुबर्दमा ।

चदुण्हमुवसमा ति को भावो, ओवसमिओ भावो ॥ ८ ॥

तं जहा- एकक्वीसपयडीओ उवसामेंति ति चदुण्हं ओवसमिओ भावो । होतु 
णाम उवसंतकसायस्स ओवसमिओ भावो उवसमिदासेसकसायचादो । ण सेसाणं, तत्थ
असेसमोहस्सुवसमाभावा १ ण, अणियडिबादरसांपराहय-सुहुममांपराहयाणं उवसमिदथोवकसायजणिदुवसमपरिणामाणं ओवसमियभावस्स अत्थिचाविरोहा । अपुज्वकरणस्स
अणुवसंतासेसकसायस्स कथमोवसमिओ भावो १ ण, तस्स वि अपुज्वकरणिहि पिडसमयमसंखेजजगुणाएं सेडीए कम्मक्संड णिज्जातस्म द्विदि-अणुआगसंडयाणि चादिद्ण
कमेण ठिदि-अणुआगं संखेज्जाणंतगुणहीणं कर्तेतस्स पारद्ववसमणिकिरियस्स तद्विरोहा ।

जिससे कि दर्रानमोहनीय निमित्तक औपरामिकादि भावोंकी अपेक्षा संयतासंयतादिकके औपरामिकादि भावोंका व्यपदेश हो सके। ऐसा है नहीं, फ्योंकि, उस प्रकारकी व्यवस्था नहीं पार्द जाती है।

अपूर्वकरूप आदि चारों गुणस्थानवर्ती उपद्यामक यह कौनसा भाव है ! औपद्यमिक भाव है ।। ८ ।।

वह इस प्रकार है- चारित्रमोहनीयकर्मकी इदील प्रकृतियोंका उपशामन करते हैं, इसलिए चारों गुणस्थानवर्ती जीवोंके औपरामिकसाव माना गया है।

र्युका—समस्त कपाय और नोकपायोके उपशामन करनेसे उपशानतकपायवीत-रागछकस्य जीवके औपशामिक भाव मले ही रहा आंब, किन्तु अपूर्वकरणादि शेष गुण-स्थानवर्ती जीवोंके औपशामिक भाव नहीं माना जा सकता है, क्योंकि, उन गुणस्थानोंमें समस्त मोहनीयकर्मके उपशमका अभाव है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, कुछ कवायोंके उपशामन किए जानेसे उत्पन्न हुआ है उपशाम परिणाम जिनके, ऐसे अनिवृत्तिकरण वादरसाम्पराय और सृक्ष्मसाम्पराय-संयतके उपशामभाषका अस्तित्व माननेमें कोई विरोध नहीं है ।

र्युका — नहीं उपशमन किया है किसी भी कपायका जिसने, ऐसे अपूर्वकरण-संयतके औपशमिक भाव कैसे माना जा सकता है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, अपूर्वकरण-परिणामोंके द्वारा प्रतिसमय असंख्यात-गुणक्रेणीरुपसे कर्मस्कंथोंकी निर्जरा करनेवाले, तथा स्थिति और अनुभागकांडकोंको श्रात करके क्रमसे क्यायोंकी स्थिति और अनुभागको असंख्यात और अनन्तगुणित हीन करनेवाले, तथा उपशामनिक्याका मारंभ करनेवाले, ऐसे अपूर्वकरणसंयतके उपशाम-भावके माननेमें कोई विरोध नहीं है।

१ प्रतिषु ' उवसमो ' इति पाठः।

२ चतुर्णोष्ट्रपश्चमकानामीपश्चमिको माव. । स. सि. १, ८. उबसममावो उवसामगेछ । गी. जी १४०

कम्माणप्रुवसमेण उप्पण्णो भावो ओवसिमिओ भण्णह । अपुरुवकाणस्स तदभावा णोव-सिमिओ भावो हिंद् चे णं, उनसमगसिनसमिण्णदअपुरुवकाणस्स तदित्थनाविरोहा । तथा च उनसमे जादो उवसिमयकम्माणप्रुवसमणह्नं जादो वि ओवसिमिओ भाओ चि सिद्धं । अथवा भविस्समाणे भृदोवपारादो अपुरुवकाणस्स ओवसिमेओ भावो, सपला-संजमे प्यञ्चनकहरस्स तित्थयरवय्पसे व्व ।

चदुण्हं खवा सजोगिकेवली अजोगिकेवलि ति को भावो, स्वडओ भावो ॥ ९ ॥

सजोगि-अजोगिकेवर्रीणं खिवदयाइकम्माणं होतु णाम खहुओ भावो । खीण-कसायस्स वि होतु, खिवदमोहणीयचादो । ण सेसाणं, तत्थ कम्मक्खपाणुवरुंमा ? ण, बादर-सुद्रुमसांपराह्रपाणं पि खिवपमोहेयदेसाणं कम्मक्खपजणिदभावोवरुंमा । अषुट्य-

र्गुका — कमों के उपरामनसे उत्पन्न होनेवाला भाव औपरामिक कहलाता है। किन्तु अपूर्वकरणसंयतके कमों के उपरामका अभाव है, इसलिए उसके औपरामिक भाव नहीं मानना चाहिए?

समाधान—नहीं, क्योंके, उपरामनशक्तिसे समन्वित अपूर्वकरणसंवतके औप-शमिकभावके अस्तित्वको माननेमें कोई विरोध नहीं है।

हस प्रकार उपशाम होनेपर उत्पन्न होनेवाला और उपशामन होने योग्य कर्मों के उपशामनार्थ उत्पन्न हुआ भी भाव औपशामिक कहलाता है, यह बात सिद्ध हुई। अपवा, भाविष्यों होनवाले उपशाम भावमें भृतकालका उपचार करनेसे अपूर्वकरणके औपशामिक भाव वन जाता है, जिस प्रकार कि सबै प्रकारके असंयमें प्रवृत्त हुए चकवर्ती तीर्यंकरके 'तीर्थंकर' यह व्यपदेश बन जाता है।

चारों क्षपक, सयोगिकेवली और अयोगिकेवली, यह कौनसा मात्र है? क्षायिक मात्र है।। ९।।

र्युका—घातिकमींके अय करनेवाले संयोगिकेवली और अयोगिकेवलीके झायिक भाव भले ही रहा आये। श्रीणकपाय चीतरागछग्रस्थके भी शायिक भाव रहा आये, स्पॉकि, उसके भी मोहनीयकर्मका अय हो गया है। किन्तु सुक्ष्मसाम्पराय आदि द्रोव अपकोंके शायिक भाव मानना युक्ति-संगत नहीं है, क्योंकि, उनमें किसी भी कर्मका अ्रय नहीं पाया जाता है?

समाधान--नहीं, क्योंकि, मोहलीयकर्मके एक देशके क्षपण करनेवाळे वादर-साम्पराय और सुक्ष्मसाम्पराय क्षपकोंके भी कर्मक्षय-जनित भाव पाया जाता है।

१ चतुर्षु क्षपकेषु सर्योगायोगकेवलिनोध झायिको मावः । स. सि. ३, ८. खबगेष्ठ खब्जो माबो णियमा अजोगिचरिमो चि सिद्धे य ॥ गो. जो. १४. करणस्य अविणड्कम्मस्स कघं खड्ओ भावो ? ण, तस्स वि कम्मक्खयणिमिचपरिणाष्टु-बर्जमा । एत्य वि कम्माणं खए जादो खड्ओ, खयट्टं जाओं वा खड्ओ भावो इदि दुविहा सहउप्पत्ती धेचच्या । उवयारेण वा अपुब्यकरणस्स खड्ओ भावो । उवयारे आसहज्जमाणे अहप्पसंगो किण्ण होदीदि चे ण, पच्चासचीदो अहप्पसंगपडिसेहादो ।

ओवाणुगमो समत्तो ।

# आदेसेण गइयाणुवादेण णिरयगईए णेरइएसु भिच्छादिद्वि ति को भावो. ओदइओ भावों ॥ १०॥

क्करो ? मिच्छनुदयजाणिदअसहहणपरिणाष्ठ्रवरंगा । सम्मामिच्छन्तसन्वयादि-फ्रह्माणाष्ठ्रव्यस्यरण तेर्सि चेव संतोवसमेण सम्मनदेसचादिफ्रह्माणाष्ट्रव्यस्यरण तेर्सि चेव संतोवसमेण अणुद्रजीवसमेण वा मिच्छन्तमन्वयादिफ्रह्माणाष्ट्रदर्ण मिच्छाइई।

र्युका—किसी भी कर्मके नष्ट नर्हा करनेवाले अपूर्वकरणसंयतके झायिकमाव कैसे माना जा सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उसके भी कर्मक्षयके निमित्तभूत परिणाम पाये

जाते हैं।

यहां पर भी कमोंके क्षय होने पर उत्पन्न होनेवाला भाव क्षायिक है, तथा कमोंके क्षयके लिए उत्पन्न हुआ भाव क्षायिक है, ऐसी दो प्रकारकी राज्य-ज्युत्पत्ति प्रहुण करना चाहिए। अथवा उपचारसे अधुवेकरण संयतके क्षायिक भाव मानना चाहिए।

र्शका — इस प्रकार सर्वत्र उपचारके आश्रय करने पर अतिप्रसंग दोष क्यों नहीं

ब्राप्त होगा ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, प्रत्यासत्ति अर्थात् समीपवर्ती अर्थके प्रसंगसे अति-प्रसंग दोषका प्रतिवेध हो जाना है।

इस प्रकार ओघ भावानुगम समाप्त हुआ।

आदेशकी अपेक्षा गतिमार्गणाके अनुरादसे नरकगतिमें नारकियोंमें भिध्यादृष्टि यह कौनसा भाव है ? औदिधिक भाव है ॥ १०॥

क्योंकि, वहां पर मिथ्यात्वके उदयस उत्पन्न हुआ अश्रद्धानरूप परिणाम पाया जाता है।

र्यका--सम्यामिध्यात्वप्रकातिकं सर्वजाती स्पर्धकोंक उद्यक्षयसे, उन्हींके सद्-बस्थारूप उपशमसे, तथा सम्यक्त्वप्रकृतिकं देशघाती स्पर्धकोंकं उद्यक्षयसे, उन्हींके सद्यस्थारूप उपशमसे अथवा अनुद्योपशमसे और मिध्यात्वप्रकृतिकं सर्वघाती

१ मतिपु 'खयहञ्जाओं ' इति पाठः ।

२ विश्वेषेण गत्यनुवादेन नरकगती प्रथमाया पृथिन्या नारकाणी सिम्यादृष्टयायसयतसम्यादृष्टयन्तानां सामान्यवत् । स. सि. १, ८. ३ अत्रतीं 'सम्मध्येसपादि . . सतीवसमेण 'इति पाठस्य क्रिगुद्धिः ।

उप्पज्जिद चि खत्रोवसमित्रों सो किण्ण होदि ? उचदे— ण ताव सम्मन्तसम्मामिन्छच-देसघादिफद्दगणस्रुदयक्खत्रों संतोवसमा अणुदओवसमा वा मिन्छादिद्वीए कारणं, सन्विह-चारित्तादो । जं जदो णियमेण उप्पज्जिद तं तस्स कारणं, अण्णहा अणवत्थाप्पसंगादो । जिद मिन्छनुप्पज्जणकाले विज्जमाणा तक्कारणत्तं पिडवज्जित तो णाण-दंसण-असंज्ञमा-देशो वि तक्कारणं होति । ण चेत्रं, तहाविहववहाराभावा । मिन्छादिद्वीए पुण मिन्छनुदेशो कारणं, तेण विणा तद्णुप्पत्तीए ।

सासणसम्माइहि ति को भावो, पारिणामिओ भावो ॥ ११ ॥

अणंताणुवंशीणमुद्रएणेव सासणसम्मादिट्टी होदि ति ओद्इओ मावे किण्ण उच्चदे १ ण, आहल्लेसु चटुसु वि गुणहाणेसु चारिनावरणतिन्वोदएण पत्तासंजमेसु दंसण-मोहणिवंश्येणसु चारित्तमोहिविवक्ताभावा। अपियदस्य दंसणमोहणीयस्स उदएण उवसमेण स्रष्ण सुओवसमेण वा सामणसम्मादिट्टी ण होदि ति पारिणामिओ भावो।

स्पर्धकोंके उदयसे मिध्याद्दिमाव उत्पन्न होता है, इसलिए उसे क्षायोपशामिक क्यों न माना जाय?

समाधान — न तो सम्यक्त्य और सम्यग्निय्यात्व, इन होनों महतियाँके देशधाती-स्पर्धकीका उद्यक्षय, अथवा सद्वस्थाक्ष उपग्रम, अथवा अनुद्वक्ष उपग्रम मिय्यादि-मावका कारण है, क्योंकि, उसमें व्यक्तिचार दोष आता है। जो जिससे नियमतः उत्यक्ष होता है. वह उसका कारण होता है। यदि देसा न माना जावे, तो अनवस्था दोषका मसंग आता है। यदि यह कहा जाय कि मिथ्यात्वके उत्पक्ष होनेके कालमें जो भाव विद्यमान हैं, य उसके कारणपंतको प्राप्त होते हैं। तो फिर हान, दर्शन, असंयम आदि भी मिथ्यात्वक कारण हो जावें। किन्तु एता है नहीं, क्योंकि, उस प्रकारका व्यवहार नहीं गया जाता है। इसलिय यही सिद्ध होता है कि मिथ्यात्वका कारण मिथ्यात्वका उदय ही है. क्योंकि, उसके विना मिथ्यात्वकावकी उत्पत्ति नहीं होती है।

नारकी सासादनसम्यग्रहारे यह कोनसा भाव है? पारिणामिक भाव है ॥ ११ ॥ शंका-अनन्तानवन्धी चारों कपायोंके उदयसे ही जीव सासादनसम्यग्रहारे

होता है, इसलिए उसे औदियकभाव क्यों नहीं कहते हैं ?

समाधान — नहीं, क्यों कि, दर्शनमोहनीयनिवन्धनक आदिके चारों ही गुणस्थानों में चारित्रको आवरण करनेवाले मोहकमें के तीज उदयसे असंयमभावके प्राप्त होनेपर भी चारित्रमोहनीयको विवक्षा नहीं की गई है। अतयव विवक्षित दर्शनमोहनीय कर्मके उदयसे, उपशम्से, अयसे, अथवा क्षयोपशमसे सासादनसम्यन्दष्टि नहीं होता है, इसिक्षर वह पारिणामिक भाव है। सम्मामिच्छादिद्रि ति को भावो. खओवसमिओ भावो ॥ १२ ॥

कदो ? सम्माभिच्छत्तदए संते वि सम्मदंसणेगदेसम्बर्लमा । सम्माभिच्छत्तभावे पत्तज्ञच्चंतरे अंसंसीभावो णात्थि ति ण तत्थ सम्महंसणस्य एगदेस इदि चे. होद णाम अभेदविवनस्वाए जच्चंतरत्तं । भेदे पुण विवनिस्वदे सम्मदंसणभागो अत्थि चेव, अण्णहा जच्चंतरस्रविरोहा । ण च सम्मामिन्छत्तस्य सन्वधाइत्तमेवं संते विरुद्धाः, पत्तजन्वंतरे सम्मदंसणसामावदो तस्स सञ्बदाइत्ताविरोहा । मिच्छत्तसञ्बदाइफदयाणं उदयक्खएण तेसिं चेव संतोवसमेण सम्मत्तस्य देसघादिफह्याणमदयक्खएण तेसिं चेव संतोवसमेण अणुदओवसमेण वा सम्मामिच्छत्तसन्वघादिफद्दयाणप्रदएण सम्मामिच्छत्तं होदि ति तस्स खओवसमियत्तं केई भणिति, तण्ण घडदे । कुदो ? सन्त्रहिचारित्तादो । विउचारो पुन्तं परुविदो ति णेह परुविज्जदे ।

असंजदसम्मादिद्रि ति को भावो. उवसमिओ वा. खहओ वा. खओवसिमओ वा भावो ॥ १३ ॥

नारकी सम्यग्निध्यादृष्टि यह कौनसा भाव है ? क्षायोपश्चमिक भाव है ।। १२ ।। क्योंकि, सम्यग्निध्यात्वकर्मके उदय होनेपर भी सम्यग्दर्शनका एक देश पाया जाता है।

शंका-जात्यन्तरत्व (भिन्न जातीयता) को प्राप्त सम्यग्मिश्यात्वभावमें अंशांशी ( अवयव-अवयवी ) भाव नहीं है, इसलिए उसमें सम्यग्दर्शनका एक देश नहीं है ?

समाधान-अभेदकी विवक्षामें सम्बाग्मध्यात्वके भिन्नजातीयता भले ही रही आवे, किन्त भेदकी विवक्षा करनेपर उसमें सम्यन्दर्शनका एक भाग (अंदा) है ही। यदि ऐसा न माना जाय. तो उसके जात्यन्तरत्वके मानेनमें विरोध आता है। और, ऐसा मानमेपर सम्यग्मिथ्यात्वके सर्वधातिपना भी विरोधको प्राप्त नही होता है, क्योंकि, सम्यग्मिथ्यात्वके भिन्नजातीयता प्राप्त होनेपर सम्यग्दर्शनके एक देशका अभाव है। इस-लिए उसके सर्वधातिपना माननमें कोई विरोध नहीं आता।

कितने ही आचार्य, मिथ्यात्वप्रकृतिक सर्वधाती स्पर्धकाँके उदयक्षयसे, उन्हींके सदबस्थारूप उपरामसं, तथा सम्यक्त्वप्रकृतिके दशाधाती स्पर्धकीके उदयक्षयसे और उन्होंके सदवस्थारूप उपराम, अथवा अनुदयरूप उपरामसे, और सम्यग्मिथ्यात्वके सर्व-घाती स्पर्धकोंके उदयसे सम्याग्मध्यात्वभाव होता है. इसलिए उसके आयोगशमिकता कहते हैं। किन्तु उनका यह कथन घटित नहीं होता है, क्योंकि, उक्त लक्षण सन्यभिचारी है। व्यभिचार पहले प्ररूपण किया जा चुका है, (देखों पू. १९९) इसल्एि यहां नहीं कहते हैं।

नारकी असंयतसम्यग्दृष्टि यह कौनुसा भाव है ? औपञामिक भाव भी है, शायिक-भाव भी है और क्षायोपशामिक भाव भी है ॥ १३ ॥

तं जहा— तिण्णि वि करणाणि काळण सम्मनं पडिवण्णजीवाणं ओवसिमेजो भावो, दंसणमोहणीयस्स तत्थुद्याभावा । खिवददंसणमोहणीयाणं सम्मादिद्वीणं खहयो, पडिवनखकममन्छएणुपणणादो । इदरेसिं सम्मादिद्वीणं खओवसिमेजो, पडिवनख-कम्मोदएण सह उद्धप्पस्वनवादो । निच्छन्त-सम्मामिच्छन्ताणं सव्ववादिकद्याण्यद्वर-वख्ण तेसिं चेव संतोवसमेण अणुद्योवसमेण वा सम्मनदेसघादिकद्याण्यद्वर्ण सम्मादिद्वी उपपज्जदि ति तिस्मे खओवसिमयन्तं केई भणिति, तण्ण घडदे, विजवार-दंसणादो, अष्टप्पंगादो वा ।

#### ओदइएण भावेण पुणो असंजदो ॥ १४ ॥

संजमधादीणं कम्माणम्रदएण असंजमो होदि, तदो असंजदो ति ओदहओ मानो। एदेण अंतदीवएण सुत्तेण अइकंतसच्यगुणहाणेमु ओदहयममंजदत्तमस्यि ति भणिदं होदि।

## एवं पढमाए पुढवीए णेरइयाणं ॥ १५ ॥

कुदो ? मिच्छादिष्टि ति ओदहओ, सामणसम्मादिष्टि ति पारिणामिओ, सम्मा-मिच्छादिष्टि ति खओवसमिओ, अमंजदसम्मादिष्टि ति उत्रसमिओ खड्ओ खओव-

जैसे- अधःकरण आदि तीनों ही करणोंको करके सम्यक्तको प्राप्त होनेवाले जीवोंक आपरामिक भाव होता है, वर्गीवाल, वहांपर दोनमोहनीयकर्मके उदयका अभाव है। दर्गनमोहनीयकर्मके अपण करनेवाले सम्यक्ति जीवोंके स्राप्तिक मात्र होता है। दर्गनमोहनीयकर्मके अपण करनेवाले सम्यक्ति जीवोंके स्राप्ति कर्मके अपण करनेवाले करने है। अन्य सम्यक्ति जीवोंके स्रायोग्शमिकसाव होता है, क्योंकि, मितपशी कर्मके उदयक्त साथ उसके आत्रस्वक्षकार्धी प्राप्ति होनी है। मिध्यात्व ओर सम्यग्निध्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंके सर्वधाती स्थर्ककार्के उदयक्ष्यसे, उन्होंके सद्वस्थाक्त उपनासंत, अथवा अनुत्यक्त उद्यक्ति तथा सम्यक्त्रकारिक देशानी स्थर्भकार उपनासंत, अथवा अनुत्यक्त उदयक्ति स्थर्कार्क अस्यायोग्शमिकता किनने हो आचार्य कहते हैं। किन्तु वह घटित नही होती है, क्योंकि, वैसा माननेपर उपभिचार देखा जाता है, अथवा अतिसम्य दोष्ट आता है।

किन्तु नारकी असंयतसम्यग्दृष्टिका असंयतत्व औद्यक भावमे है।। १४॥

चूंकि, असंयमभाव संयमको घात करनेवाले कर्मोके उदयसे होता है, इसिछिए 'असंयत'यह औदयिकभाव है। इस अन्तदीपक सुत्रसे अतिकान्त सर्व गुणस्थानीमें असंयतपना औदयिक है, यह स्वित किया गया है।

इस प्रकार प्रथम पृथिवीमें नारिकयोंके सर्व गुणस्थानोंसम्बन्धी भाव होते हैं ॥ १५ ॥

क्योंकि, मिध्यादि यह औदियक भाव है, सासादनसम्यन्दि यह पारि-णामिकभाव है, सम्यग्मिथ्यादि यह झायोपदामिकभाव हे और असंयतसम्बन्दि यह समिजो वा माबो; संजमधादीणं कम्माणमुदएण असंजदो चि इञ्चेदेहि णिरओषादो विसेसामावा ।

विदियाए जाव सत्तमीए पुढवीए णेरइएसु मिन्छाइट्टिसासण-सम्मादिट्रि-सम्माभिन्छादिद्वीणमोर्घं ॥ १६ ॥

सुगममेदं ।

असंजदसम्मादिद्वि ति को भावो, उवसमिओ वा खओव-समिओ वा भावो ॥ १७ ॥

तं जहा- दंसणमेाहणीयस्स उवसमेण उदयाभावलक्खणेण जेणुरपञ्जइ उवमम-सम्मादिष्टी तेण सा ओवसमिया । जिंद उदयाभावो वि उवसमो उच्चइ, तो देवचं पि ओवसमियं होञ्ज, तिण्हं गईणप्रदयाभावेण उपपज्जमाणचादो? ण, तिण्हं गईणं त्थिउक्-संक्रमेण उदयस्स्ववंत्रभा, देवगइणामाए उदओवलंभादो वा । वेदगसम्मचस्स दंसण-

औपहामिकभाव भी है, क्षायिकभाव भी है और क्षायोपशिमकभाव भी है, तथा संयम-बाती कमौंके उदयसे असंयत है। इस प्रकार नारकसामान्यकी भावप्ररूपणासे कोई विशेषता नहीं है।

द्वितीय पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक नारकोंमें मिध्यादृष्टि, सासादन-सम्बग्दृष्टि और सम्बग्निध्यादृष्टियोंके मान ओषके समान हैं ॥ १६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त नारकों में असंयत्तमस्यग्दृष्टि यह कौनसा भाव है ! औपश्रमिक भाव भी है और क्षायोपश्रमिक माव भी है ॥ १७॥

चूंकि, दर्शनमोहनीयके उदयाभावलक्षणवाले उपशमके द्वारा उपशमसम्यग्दष्टि उत्पन्न होती है, इसलिए वह औपशमिक है।

र्श्वका—यदि उदयाभावको भी उपशम कहते हैं तो देवपना भी औपशमिक होता, क्योंकि, वह शेप तीनों गतियोंके उदयाभावसे उत्पन्न होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, बहांपर तीनों गतियोंका स्तिबुकसंक्रमणके द्वारा उद्दय पाया जाता है, अथवा देवगतिनामकर्मका उद्दय पाया जाता है, इसलिए देवपर्यायको औपशमिक नहीं कहा जा सकता।

१ द्वितीयादिन्त्रा सत्तन्या मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्टिसम्यग्मिथ्यादृष्टीनां सामान्यवत् । स. सि. १. ८.

२ मतिषु ' वा ' इति पाठो नास्ति ।

३ असंयतसम्यन्द्रहेरीपश्चमिको वाक्षायोपश्चमिको वा सावः। स. सि. १,८.

४ पिंडपर्गम जा उदयसंगया तीए अञ्चरपंगयाओ । सकाशिकण वेगह जे पुछी पिडुनसंकामो 🖁 वै. वै., वैकस, ४०.

1355]

मोहणीयानयवस्स देसचादिलम्खणस्स उदयादो उप्पण्णसम्मादिङ्किमावो खञ्जोवसिमिजो । वेदगसम्मत्तकदयाणं खयसण्णाः, सम्मत्तपिडवंघणसत्तीय तत्थाभावा । मिच्छत्त-सम्मा-मिच्छत्ताणसुदयामावो उवसमो । तेहि दोहि उप्पण्णत्तादो सम्माहिङ्कमावो खङ्गोल-समिजो । खङ्गो भावो किण्णोवलन्मदे ? ण, विदियादिसु पुढवीसु खङ्यसम्मादिङ्कीण-सुप्पत्तीए अभावा ।

# ओदइएण भावेण पुणो असंजदों ॥ १८ ॥

सम्मादिद्वितं दुभावसिणादं सोच्चा असंजदभावावगमत्थं पुच्छिदसिस्ससंदेद-

विश्वेषार्थ — गति, जाति आदि रिक-प्रकृतियों में जिस किसी विवक्षित एक प्रकृतिक उदय आने पर अनुदय आप्त रोष प्रकृतियों का जो उसी प्रकृतिमें संक्रमण होकर उदय आता है, उसे सिलुकसंक्रमण कहते हैं। जैसे- एकेन्द्रिय जीवोंके उदयश्राप्त एकेन्द्रिय जातिनामकर्म में अनुदय आप्त झीन्द्रिय जाति आदिका संक्रमण होकर उद्योंने पक्षाना। गति-नामकर्म भी रिक-प्रकृति है। उसके वारों भेदों मेंसे किसी एकके उदय होने पर अनुदय आप्त रोष तीनों गतियोंका सिनुकसंक्रमणके द्वारा संक्रमण होकर विषक होता है। उसके वारों संक्रमण होकर विषक होता है। उसके साथ संक्रमण होकर विषक होता है। उसके साथ संक्रमण होकर विषक होता है। उसके साथ उदय पाया जाता है।

दर्शनमोहनीयकर्मकी अवयवस्वक्प और देशधाती लक्षणवाली वेदकसम्यक्त्व-मृक्षतिके उदयसे उत्पक्ष होनेवाला सम्यन्दिष्टमाव झायोपशमिक कहलाता है। वेदक-सम्यक्त्वग्रकृतिके स्पर्धकांकी अप संक्षा है, क्योंकि, उसमें सम्यन्दर्शनके मित्रक्यकांकी शक्तिका अभाव है। मिध्यात्व और सम्यन्दियात्व, इन दोनों मकृतियोंके उद्याभावको उपशाम कहते हैं। इस मकार उपर्युक्त अप और उपशाम, इन दोनोंके द्वारा उत्पक्ष होनेसे सम्यन्दिष्टमाव आयोपशिमक कहलाता है।

र्जाका---यहां आधिक भाव क्यों नहीं पाया जाता है

समाधान--नहीं, क्योंकि, ब्रितीयादि पृथिवियोंमें शायिकसम्यग्रहि जीवोंकी उत्पत्तिका अभाव है।

किन्तु उक्त नारकी असंयतसम्यग्दष्टियोंका असंयतत्व औदयिक भावसे है।।१८॥ हितीयादि पृथिवियोंके सम्यग्द्यक्षिको भौपदासिक और क्षायोपदासिक, इन को मार्वोच संयुक्त सुन कर वहां असंयतसावके परिवालार्थ प्रश्न करनेवाले रिप्पके

१ असंबतः पुनरीदयिकेन मावेन । स. सि. १, ८.

विषासणहुमागद्भिदं सुत्तं । संजमघादिच रित्तमोहणीयकम्मोदयसप्रपण्णतादो असंजद-मात्रो ओदहओ । अदीदगुणहाणेसु असंजदभावस्स अश्यित्तं एदेण सुत्तेण परूर्विदं ।

तिरिक्सगदीए तिरिक्स-पचिंदियतिरिक्स-पंचिंदियपज्ञतःपंचिं-दियतिरिक्सजोणिणीसु मिच्छादिट्टिणहुडि जाव संजदासंजदाण-मोघं ॥ १९ ॥

कूरो ? भिच्छादिद्वि ति ओद्दशी, सामणसम्मादिद्वि ति पारिणामिओ, सम्मा-मिच्छादिद्वि ति खओवसिमओ, सम्मादिद्वि ति अंतसमिओ खद्दओ खओवसिमओ बा; ओद्दर्ण भावेण पूणो असजदो, संजदासंजदो ति खओवसिमओ भावो इच्चेदिद्वि ओघादो चउन्विहितिरिक्खाणं भेदाभावा । पंचिदियतिरिक्सजोणिणीसु भेदपदुष्पायणहु-म्रुत्तस्सुन्तं भणदि-

णविर विसेसो, पंचिंदियतिरिक्खजोणिणीसु असंजदसम्मादिहि ति को भावो, ओवसिमओ वा खओवसिमओ वा भावो ॥ २० ॥

संदेहको विनाश करनेके लिए यह सृत्र आया है। द्विनीयादि पृथिवीगत असंयतनमध्य-ग्हिष्ट नारिकयोंका असंयतभाव संयमघाती चारित्रमोहनीयदर्भके उद्यक्ष उत्पन्न होनेक कारण औद्यिक है। तथा, इस सृत्रकं द्वारा अनीत गुणस्थानोम असंयतभावके अस्तित्यका निरूपण किया गया है।

विर्यचगितमें तिर्यंच, पंचेत्रियतिर्यंच, पंचेत्रियतिर्यंचपर्यात्र और पंचेत्रियतिर्यंच योनिमतियोंमें मिथ्यादृष्टिमं लेकर संयतासंयत गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं।। १९॥

क्योंकि, मिथ्यार्टाप्ट यह औद्यिकभाव है. सामादनसम्यन्दर्शियह पारिणामिक-भाव है, सम्यम्भिष्यार्टाप्ट यह आयोपनामिकभाव है. सम्यन्दर्शियह औपक्रामिक, शायिक और क्षायोपरामिक भाव है, नथा औद्यिकभावकी अपक्षा यह असंयन हैं। संयनासंयत यह क्षायोपरामिक भाव है। इस प्रकार आयसे चारों प्रकारके तिर्ययोकी भावप्रवणामें कोई भेद नहीं है।

अब पंचेन्द्रियतिर्यंच यो।नर्मातयोंमे भेद प्रतिपादन करनेके छिए उत्तर सृष्ट कहते हैं—

विशेष बात यह है कि पंचेन्द्रियतिर्यंच वेर्गिनमतिर्योमें असंयतसम्बग्दिए यह कौनसा भाव है ? आपश्चमिक भाव भी है और आयोपश्चमिक भाव भी है ॥ २०॥

१ विर्यन्यती विरश्रां मिथ्यादृष्ट्यादिसयतासयतान्ताना सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

हुदो ? उत्रसम-वेदयसम्मादिद्वीणं चेय तत्य संभवादो । खदओ आवी किष्ण तत्य संभवद ? खद्यमम्मादिद्वीणं वदाउआणं त्यीवेदएस उप्पत्तीए अभावा, मणुसगद-वदिरिचनेसमादेसु दंसणमोहणीयनखनणाए अभावादो च ।

> ओदइएण भावेण पुणो असंजदा ॥ २१ ॥ स्रुगममेदं ।

मणुसगदीए मणुस-मणुसपञ्जतः मणुसिणीसु मिञ्छादिट्टिप्पहुढि जाव अजोगिकेवारि ति ओवं ॥ २२ ॥

तिविहमणुमस्यलगुणहाणाणं ओवसयलगुणहाणिहिता भेदाभावा । मणुसअपज्जन-तिरिक्खअपज्जनिम्ब्हादिद्दीणं सुत्ते भावो किण्ण परूविदो ? ण, ओघपरूचणादो चेय तन्भावावगमादो पुत्र ण परूविदो ।

क्योंकि, पंचेन्द्रियतिर्यंच योनिर्मातयोंमें उपशमसम्यग्हष्टि और **श्लामोपशमिक**-सम्यग्हण्टि जीवोका ही पाया जाना सम्भव है।

र्युका - उनमें शायिकभाव क्यों नहीं सम्भव है ?

समाधान — क्योंकि, बढायुष्क शायिकसम्याद्धि जीवॉकी स्रोबेदियोंमें उत्पक्ति नहीं होती है, तथा मनुष्यगतिके अतिरिक्त शेष गतियोंमें दर्शनमोहनीयकर्मकी क्षपणाका अभाव है, इसलिए पेचेन्द्रियतिर्यच योनिमतियोंमें श्रायिकभाव नहीं पाया जाता।

किन्तु तिर्थंच अमंयतमम्यग्दिष्योंका असंयतत्व औदियकभावसे है ॥ २१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मनुष्यगतिमं मनुष्य, मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर अयोगिकेवर्ला गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं ॥ २२ ॥

क्योंकि, तीनों प्रकारके मनुष्योंसम्यन्धी समस्त गुणस्थानोंकी भावप्रक्रपणार्मे क्षोचके सकळ गुणस्थानोंसे कोई भेद नहीं है।

ह्यंका — लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य और लब्ध्यपर्याप्तक तिर्यंच मिथ्यादृष्टि जीवोंके भावोंका सुत्रमें प्रकृपण क्यों नहीं किया गया ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, ओघसम्बन्धा आवप्रक्षणाले ही उनके आवींका परि-कान हो जाता है, इसल्प्रि उनके आवींका सूत्रमें पृथक् निरूपण नहीं किया गया।

१ मञ्चयाती मञ्च्याणां निष्यादृष्टवाचयोगकेनस्यन्तानां सामान्यवत् । सः सि. १, ५.

देवगदीए देवेसु मिन्छादिहिप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिहि ति ओघं ॥ २३ ॥

क्दो ? मिच्छादिद्दीणमोद्एण, सासणाणं पारिणामिएण, सम्मामिच्छादिद्दीणं स्रजोवसमिएण, जसंजदसम्मादिद्दीणं जोवसमिय-खहय-खजोवसमिएहि भारेहि जोष-मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीहि साथम्बुवर्लमा ।

भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदिसियदेवा देवीओ सोधम्मीसाणकःप-वासियदेवीओ च मिच्छादिट्टी सासणसम्मादिट्टी सम्मामिच्छादिट्टी ओवं ॥ २८ ॥

इदो ? एदेसि सुजुत्तगुणद्वाणाणं सन्वपयारेण ओघादो भेदाभावा ।

असंजदसम्मादिहि ति को भावो, उवसमिओ वा खओवसिमओ वा भावो ॥ २५ ॥

कुदो ? तत्थ उवसम-वेदगसम्मत्ताणं दोण्हं चेय संभवादो । खड्ओ भावो एत्थ

देवगतिमें देवोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक मात्र ओघके समान हैं॥२३॥

क्योंकि, देवनिष्यादृष्टियोंकी औदयिकभावसे, देवसासादृतसम्यग्दृष्टियोंकी पारिणामिकभावसे वेवसम्यग्निष्यादृष्टियोंकी सायोगदामिकभावसे और देवअस्येयत-सम्यग्दृष्टियोंकी औपदामिक, सायिक तथा सायोगदामिक भावोंकी अपेक्षा आंघ मिथ्या-दृष्टि, सासादृत्तसम्यग्दृष्टि, सम्यग्निष्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंके भाषोंके साय समावता पार्द जाती है।

भवनवासी, वानब्यन्तर और ज्योतिष्क देव एवं देवियां, तथा सौधर्म ईशान करुपवासी देवियां, इनके मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि ये भाव ओषके समान हैं ॥ २४ ॥

क्योंकि, इन सूत्रोक्त गुणस्थानोंका सर्व प्रकार ओघसे कोई भेद नहीं है।

असंगतसम्पग्रहिष्ट उक्त देव और देवियोंके कौनसा भाव है १ औपश्चमिक भाव भी है और क्षायोपश्चमिक माव भी है।। २५॥

क्योंकि, उनमें उपशामसम्यक्त्य और क्षायोपशमिकसम्यक्त्य, इन दोनोंका ही पाया जाना सम्भव है।

१ देवनती देवानां मिष्यादष्टवाचसंयतसम्यन्दष्टयान्तानां सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

किष्ण परुविदो ? ण, अवणवासिय-वाणवेतर-जोदिसिय-विदिया**दिङपुदविजेख्य-सन्द-**विगर्लिदिय-रुद्धिअपञ्जित्थीवेदेसु सम्मादिष्टीणश्चवबादामावा, मणुसनश्चविरिचण्णार्यस्य दंसणमोहणीयस्स खवणाभावा च ।

ओदइएण भावेण पुणो असंजदो ॥ २६ ॥

सोधम्मीसाणपहुडि जाव णवगेवज्जविमाणवासियदे<mark>वेसु मिच्छा-</mark> दिष्टिपहुडि जाव असंजदसम्मादिहि ति ओघं ॥ २७ ॥

ु इदो १ एत्थतणगुणहाणाणं ओघचदुगुणहाणेहिंतो अप्पिदभावेहि भेदामावा ।

अणुदिसादि जाव सन्वड्डिसिद्धिविमाणवासियदेवेसु असंज<mark>दसम्मा-</mark> दिद्धि ति को भावो, ओवसिमओ वा खड़ओ वा खओवसिमओ वा भावो ॥ २८ ॥

र्श्वका—उक्त भवनित्रक आदि देव और देवियोंमें शायिक**भाव क्यों नहीं** वतलाया?

समाधान — नहीं, क्योंकि, भवनवासी, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क देव, द्वितीयादि छह पृथिवियोंके तारकी, सर्व विकलेट्टिय, सर्व ळक्यपर्यान्तक और आविदियोंमें सम्य-ग्हिंथ जीवोंकी उत्पत्ति नहीं होती है, तथा मनुष्यगतिके अतिरिक्त अन्य गतियोंमें दर्शन-मोहनीयकर्मकी क्षपणाका अभाव है, इसिलए उक्त मननिक आदि देव और देवियोंमें क्षायिकमाव नहीं वतलाया गया।

किन्तु उक्त असंयतसम्यग्दृष्टि देव और देवियोंका असंयतत्व औदियिक भावसे हैं ॥ २६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

सौधर्म-ईश्चानकल्पसे लेकर नव प्रैवेयक पर्यंत विमानवासी देवींमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थान तक भाव ओधके समान हैं ॥ २७ ॥

क्योंकि, सौधर्मीद विमानवासी चारों गुणस्थानवर्ती देवोंके भोधसम्बन्धी चारों गुणस्थानोंकी अपेक्षा विवक्षित मार्चोंके साथ कोई भेद नहीं है।

अनुदिश आदिसे लेकर सर्वार्थासिद्धि तक विमानवासी देवोंमें असंयतसम्यग्रहीट यह कौनता भाव है १ जौपश्रमिक भी है, श्वायिक भी है और श्वायोपश्रमिक माव भी है॥ २८॥ तं जहा— वेदमसम्मादिद्वीणं खञ्जावसमिओ भावो, खद्यसम्मादिद्वीणं खद्यो, उनक्यसम्मादिद्वीणं ओवसिओ भावो । तत्य मिन्छादिद्वीणममावे संते कश्चम्रवसम-सम्मादिद्वीणं संभवो, कारणाभावे कज्जस्स उप्पत्तिविरोहादो १ ण एस दोसो, उवसम-सम्माचेण सह उवसमसेिंड चंडत-ओदरंताणं संजदाणं कालं करिय देवेसुपपण्णाण्यमसम-सम्माच्यलंग । तिसु द्वाणेसु पउत्तो वासदो अणत्यओ, एगेणेव इङ्करजसिद्वीदो १ ण, मंदबुद्धिसिस्साखुग्गहद्वतादो ।

ओदइएण भावेण पुणो असंजदो ॥ २९ ॥

एवं गइमग्गणा सम्मत्ता ।

# इंदियाणुवादेण पंचिंदियपज्जत्तएसु मिन्छादिहिपहुडि जाव अजोगिकेविछ ति ओर्घ ॥ ३० ॥

जैसे- वेदकसम्यग्हीष्ट देवींके आयोपशामिक भाव, आयिकसम्यग्हीष्ट देवींके भाविक भाव और उपशासम्यग्हीष्ट देवींके औपशामिक भाव होता है ।

श्रोका—अनुदिश आदि विभानोंमें मिथ्यादिए जीवोका अभाव होते हुए उपशम-सम्यग्दिष्योंका होना कैसे सम्भव है, क्योंकि, कारणके अभाव होनेपर कार्यकी उत्पत्तिका विरोध है ?

समाधान — यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, उपशमसम्यक्त्वके साथ उपशमक्ष्यी-पर बढ़ते और उतरेते हुए अरणकर देवॉमें उत्पन्न होनेवाले संयतोंके उपशमसम्यक्त्व पाया जाता है।

र्युका रू सुत्रमें तीन स्थानोंपर प्रयुक्त हुआ 'वा'शब्द अनर्थक है, क्योंकि. एक ही 'वा'शब्द से इष्ट कार्यको सिद्धि हो जाती है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, मेदबुढ़ि शिप्योंके अनुप्रहार्थ सुत्रमें तीन स्थानोंपर 'वा'शब्दका प्रयोग किया गया है।

किन्तु उक्त असंयतसम्यग्दिष्टि देवोंका असंयतत्व औदियकभावसे हैं ॥ २९ ॥ यह सुत्र सुगम है।

इस प्रकार गतिमार्गणा समाप्त हुई।

इन्द्रियमार्गणाके अनुवादसे पंचेन्द्रियपर्याप्तकोमं मिथ्यादृष्टिमे लेकर अयोगि-केवली गुणस्थान तक भाव ओषके समान हैं ॥ ३० ॥

१ इम्प्रियाञ्जादेत पुकेन्द्रियविक्छेन्द्रियाणामोदिणिको भावः । पुकेन्द्रियमु (भिष्याटष्ट्याययोगवेजन्यन्तालां सामान्यवत् । हः सिः १, ८.

हृदो ? पत्थतणगुणहाणाणमोचगुणहाणेहितो अप्पिदभावं पढि मेदाभावा । एहंदिय-वेहंदिय-तेहंदिय-चडारिदय-पंचिदियअपज्ञचिमच्छादिद्वीणं मानो किष्ण परूपिदो ? ण एस दोसो, परूपणाए विणा वि तत्य मानोवरुद्धीदो । परूपणा कीर्दे परावगोहणहुं, ण च अवगयअहपरूपणा फरुवता, पुरुपणाकज्ञस्स अवगमस्स पुज्यमेनुष्पण्णचादो ।

एवमिदियमगाणा समजा ।

कायाणुवादेण तसकाइय-तसकाइयपन्नत्तएसु मिच्छादिद्विपहुढि जाव अजोगिकेवछि ति ओघंं।। ३१ ॥

क्कदो ? ओधगुणहाणिहितो एत्यतणगुणहाणाणमप्पदभाविह भेदाभावा । सन्ध-पुदवी-सन्बजाउ-सन्वतेउ-सन्बवाउ-सन्ववणफादि-सत्तअपञ्जविभच्छादिष्टीणं भावपस्वणा सुत्ते ण कदा, अवगदपस्वणाए फलाभावा । तस-तसपञ्जवगुणहाणमावे ओघादो चेव णज्जदि ति तन्भावपस्वणमणत्ययभिदि तप्पस्वणं पि मा किञ्जद वि मणिदे ण, तत्व

क्योंकि, पंचेन्द्रियपर्यासकोंमें होनेवाले गुणस्थानोंका ओघगुणस्थानोंकी अपेक्षा विवक्षित आवोंके मति कोई भेद नहीं हैं।

होंका—यहांपर एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, जीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय अप-र्यान्तक मिथ्यादिह जीवोंके आवोंकी प्ररूपणा क्यों नहीं की ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, प्ररूपणाके विना भी उनमें होनेवाले भावोंका बान पाया जाता है। प्ररूपणा दूसरोंके परिवानके लिये की जाती है, किन्तु जाने दुए अर्थकी प्ररूपणा फलवती नहीं होती है, क्योंकि, प्ररूपणाका कार्यभूत बान प्ररूपणा करनेके पूर्वमें ही उत्पन्न हो खुका है।

इस प्रकार इन्द्रियमार्गणा समाप्त हुई।

कायमार्गणाके अनुवादसे त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्तकोंमें मिण्यादृष्टिसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान तक माव ओषके समान हैं ॥ ३१ ॥

क्योंकि, ओघगुणस्थानोंकी अपेक्षा त्रसकायिक और त्रसकायिकपर्याप्तकोंमें होने-वाले गुणस्थानोंका विवक्षित भावोंके साथ कोई भेद नहीं है। सर्व पृथिवीकायिक, सर्व जलकायिक, सर्व तेत्रस्कायिक, सर्व वायुकायिक, सर्व वनस्पतिकायिक और त्रस ल्ल्य्य-पर्यान्तक सिण्यादि औदोंकी भावयरूपणा स्वमं नहीं की गई है, क्योंकि, जाने हुए भावोंकी प्रक्रपणा करनेमें कोई फल नहीं है।

र्शका—प्रसक्तायिक और जसकायिक पर्यान्त जीवॉर्मे सम्भव गुणस्थानीके माव बोधसे ही बात हो जाते हैं, इसलिए उनके भावोंका प्रकपण करना अनर्यक है, बतः उनका प्रकपण भी नहीं करना चाहिए?

१ कायातुवादेन स्थावरकायिकानामीदायिको मावः । त्रसकायिकानां सामान्यमेव । स. सि. १, ८.

बद्धः गुणहाणेसु संतेसु किण्णु कस्सइ अण्णो भावो होदि, ण होदि ति संदेहो मा होहिदि वि तप्पडिसेहद्वं तप्परुवणाकरणादो ।

एवं कायमग्गणा समत्ता ।

जोगाणुवादेण पंचमणजोगि-पंचविचजोगि-कायजोगि-ओरा-लियकायजोगीसु मिच्छादिट्टिपहुडि जाव सजोगिकेवलि ति ओर्घ' ॥ ३२ ॥

सुगममेदं ।

औराल्यिमस्सकायजोगीसु मिन्छादिट्टि-सासणसम्मादिट्टीणं ओषं ॥ ३३ ॥

एदं वि सगमं।

असंजदसम्मादिहि ति को भावो, खहओ वा खओवसिमओ वा भावो ॥ ३४ ॥

कुदो ? खद्दय-वेदगसम्मादिष्टीणं देव-णेरइय-मणुसाणं तिरिक्ख-मणुसेसु उप्पज्ज-

समाधान -- नहीं, क्योंकि, त्रसकायिक और त्रसकायिकपर्याप्तकोंमें बहुतसे गुण-स्वालोंके होनेपर प्या किसी जीवके कोई अन्य भाव होता है, अथवा नहीं होता है, इस प्रकारका सल्वेह न होते, इस कारण उसके प्रतिपंध करनेक लिए उनके भावोंकी प्रक-पणा की गई है।

इस प्रकार कायमार्गणा समाप्त हुई।

योगमार्गणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी और औदारिककाययोगियोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगिकेवली गुणस्थान तक भाव ओवके समान हैं॥ ३२॥

यह सूत्र सुगम है।

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें मिध्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टियोंके भाव ओषके समान हैं ।: ३३ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

औदारिकमिश्रकाययोगी असंयतसम्यग्रहिष्ट यह कौनसा भाव है १ क्षायिक माव भी है और क्षायोगक्रभिक मान भी है ॥ ३४ ॥

क्योंकि, तियंच और मनुष्योंमें उत्पन्न होनेवाले क्षायिकसम्यग्डिष्ट तथा वेदक-

१ योगातुबादेन कायबाब्धानसयोगिनां गिप्पाटष्टशादिसयोगकेवत्यन्तानामयोगकेविकतां च सामान्यमेव । स. १, ८.

माणाणम्बलंमा । ओवसमिओ मावो एत्य किण्ण परूविदो १ ण, चउम्महउक्समसम्मा-दिद्वणि मरणामावादो ओरालियमिस्सम्हि उवसमसम्मत्तस्युवलंमामावा । उवसमसिडि चढंत-ओअरंतसंजदाणम्बनसमसम्मत्तेण मरणं अत्थि ति चे सच्चमस्थि, किंतु ण ते उवसमसम्मर्त्तेण ओरालियमिस्सकायजोगिणो होति, देवगदि मोर्चण देखिमण्णत्य उपचीए अभावा ।

ओदइएण भावेण पुणो असंजदो ॥ ३५ ॥ सगममेदं ।

सजोगिकेविल ति को भावो. खडओ भावो ॥ ३६ ॥ एटं पि सरामं ।

वेजन्वियकायजोगीस मिच्छादिद्रिणहडि जाव असंजदसम्मा-दिद्रि ति ओघभंगो ॥ ३७ ॥

सम्यग्हप्रि देव. नारकी और मनुष्य पाये जाते हैं।

शंदा-यहां, अर्थात औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें, औपश्रमिकभाव क्यों नहीं बतलाया ?

समाधान-नहीं, क्योंकि, चारों गतियोंके उपरामसम्यग्दिष्ट जीवोंका मरण नहीं होनेसे औदारिकमिश्रकाययोगमें उपशमसम्यक्त्वका सद्भाव नहीं पाया जाता।

शंका--उपशमश्रेणीपर चढ़ते और उतरते हुए संयत जीवोंका उपशमसम्यक्तको साथ तो मरण पाया जाता है ?

समाधान—यह कथन सत्य है, किन्तु उपशमश्रेणीमें मरनेवाले वे जीव उपशम-सम्यक्तवके साथ औदारिकमिश्रकाययोगी नहीं होते हैं, क्योंकि, देवगतिको छोडकर उनकी अन्यत्र उत्पक्तिका अभाव है।

किन्त औदारिकमिश्रकाययोगी असंयत्तसम्यग्दृष्टिका असंयत्तत्व औदयिक भावसे है ॥ ३५॥

यह सूत्र सुगम है।

औदारिकमिश्रकाययोगी सयोगिकेवली यह कीनसा भाव है ? श्वायिक भाव है ॥ ३६ ॥

थह सूत्र भी सुगम है।

वैक्रियिककाययोगियोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान तक माव ओषके समान हैं।। ३७॥

एदं पि सुगमं ।

वेजिवयमिस्सकायजोगीसु मिच्छादिद्वी सासणसम्मादिद्वी असं-जदसम्मादिद्वी ओघं ॥ ३८ ॥

इदो ? मिच्छादिद्दीणमोदरूएण, सासणसम्मादिद्दीणं, पारिणामिएण, असंजद-सम्मादिद्दीणं ओवसमिय-खरय-खओवसमियभाविह ओपमिच्छादिद्विआदीहि साध-भ्युवरुंमा ।

आहारकायजोगि-आहारिमस्सकायजोगीसु पमत्तसंजदा ति को भावो. खओवसमिओ भावो ॥ ३९ ॥

कुरो ? चारिचावरणचदुसंजलण-सचणोकसायाणघुदए संते वि पमादाणुविद्धसंज-बुबस्सा । कभ्रमेत्य खओवसमो ? पचोदयण्क्कारसचारिचमोहणीयपयिडदेसघादिफह-याणघुवसमसण्णा, णिरवसेसेण चारिचघायणसचीए तत्युवसधुवलंगा । तेसि चेव सब्ब-धादिफह्याणं खयसण्णा, णद्वोदयभावचादो । तेहि दोहि मि उप्पण्णा संजमो खओव-

यह सूत्र भी सुगम है।

वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें मिध्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्य-ग्दृष्टि ये भाव ओषके समान हैं ॥ ३८ ॥

क्योंकि, वैकियिकमिश्रकाययोगी मिप्यादृष्टियोंके औद्यिकभावसे, सासादन-सम्बद्धादृष्टियोंके पारिणामिकभावसे, तथा असंयतसम्बद्धार्थेके औपरामिक, श्लायिक और झायोपद्यमिक भावोंकी अपेक्षा ओघ मिष्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंके भावोंके साथ समानता पार्र जाती है।

आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगियोंमें प्रमत्तसंयत यह कौनसा आब है ? क्षायोपञ्चमिक भाव है ॥ ३९ ॥

क्योंकि, यथास्थातचारिशके आवरण करनेवाले चारों संज्वलन और सात मोकवार्योंके उदय होने पर भी प्रमादसंयुक्त संयम पाया जाता है।

श्रुंका-यहां पर क्षायोपशमिकभाव कैसे कहा?

समाधान—आहारक और आहारकमिश्रकाययोगियोंमें क्षायोपशमिकभाव होनेका कारण यह है कि उदयको प्राप्त चार संत्यलन और सात नोकपाय, हन ग्यारह बारिकमोहनीय महतियोंके देशभाती स्पर्कोंकी उपराससंब्रा है, क्योंकि, सम्पूर्णकारिक बारिक शातनेकी शकिका वहां पर उपशाम पाया जाता है। तथा, उन्हीं ग्यारह बारिक मोहनीय प्रकृतियोंके सर्वभाती स्पर्कोंकी क्षयसंब्रा है, क्योंकि, वहां पर उनका उदयमें भाना नह हो चुका है। इस प्रकार क्षय और उपशाम, इन दोनोंसे उपश्च होनेबाज समिओ । अधना एक्कारसकम्माणसुदयस्तेन खओवसमसण्णा । इदो ? चारित्तघायण-सचीर अभावस्तेन तन्त्रवएसादो । तेण उपप्ण इदि खओवसमिओ पमादाजुनिद्धसंजमो ।

कम्महयकायजोगीसु मिच्छादिट्टी सासणसम्मादिट्टी असंजद-सम्मादिट्टी सजोगिकेवली ओघं ॥ ४० ॥

कुदो ! भिच्छादिद्दीणमोदहएण, सासणाणं पारिणामिएण, कम्महपकायजोगिअसं-जदसम्मादिद्वीणं ओवसमिय-खड्य-खओवसमियभावेहि, सजोयिकेवलीणं खड्यण भावेण ओयम्मि' गदगुणद्वाणेहि साधम्मुबलेमा ।

एवं जोगमगगणा समत्ता ।

वेदाणुवादेण इत्थिवेद-पुरिसवेद-णउंसयवेदणुसु मिच्छादिद्वि-पहुडि जाव अणियट्टि ति ओघं ॥ ४१ ॥

सुगममेदं, एदस्सद्वपरूवणाए विणा वि अत्थोवलद्वीदे।।

संयम क्षायोपरामिक कहलता है। अथवा, चारित्रमोहसम्बन्धी उक्त ग्यारह कर्मम्रकृतियोंके उद्दयकी ही क्षयोपरामसंहा है, क्योंकि, चारित्रके घातनेकी राक्तिके अभावकी ही क्षयो-परामसंहा है। इस प्रकारके क्षयोपरामसे उत्पन्न होनेवाला प्रमादयुक्त संयम क्षायोप-रामिक है।

कार्मणकाययोगियोमें मिध्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और सयोगिकेवली ये भाव ओषके समान हैं ॥ ४० ॥

क्योंकि, कार्मणकाययोगी मिध्यादृष्टियोंके औत्यिकमावसे, सासादृतसम्यादृष्टि-योंके पारिणामिकमावसे, असंयतसभ्यादृष्टियोंके औपशमिक, क्षायिक और क्षायोप-शमिक भावोंकी अपेक्षा, तथा सयोगिकेवित्योंके क्षायिकमार्वोकी अपेक्षा ओघमें कहे गरे गुजस्थानोंके भावोंके साथ समानता पाई जाती है।

इस प्रकार योगमार्गणा समाप्त हुई।

बेदमार्गणाके अनुवादसे स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी और नपुंसकवेदियोंमें मिण्यादृष्टिसे केकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक भाव ओषके समान हैं ॥ ४१ ॥

यह क्ष सुगम है, क्योंकि, इसके अर्थकी प्ररूपणाके विना भी अर्थका झाल हो जाता है।

१ प्रतिषु 'ओर्थ पि' इति पाठः। २ वैदानुवादेन स्नीपुलपुंतकनेदानां xx सामान्यवत् i सः सि. १, ८.

#### अवगदवेदएसु अणियट्टिपहुडि जाव अजोगिकेवळी ओघं ॥ २२ ॥

श्रुत्य चोदमो मणदि— जोणि-मेहणादीहि समण्णिदं सरीरं बेदो, ण तस्स विणासो अत्थि, संजदाणं मरणप्यसंगा । ण भाववेदविणासो वि अत्थि, सरीरे अविणहे तम्माक्स्स विणासाविरोहा । तदो णावगदवेदनं जुडजदे हिंद ? एत्य परिहारो उच्चदे— ण सरीस्मित्य-पुरिसवेदो, णामकस्मजणिदस्स सरीरस्स मोहणीयन्विरोहा । ण मोहणीय-जणिदमवि सरीरं, जीवविवाहणो मोहणीयस्स पोम्गलविवाहचविरोहा । ण सरीरमावो वि बेदो, तस्स तदी पुधभृदस्स अणुवलंभा । परिसेसादो मोहणीयद्व्यकस्मवसंघो तज्जणिद-जीवपरिणामो वा बेदो । तस्य तज्जणिदजीवपरिणामस्स वा परिणामेण सह कम्मवसंघस्स वा अभावेण अवगदवेदो होदि चि तेण लेस दोसो चि सिद्धं । सेसं सुगमं ।

एवं वेदमग्गणा समत्ता ।

अपगतवेदियों में अनिवृत्तिकरणसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान तक भाव ओचके समान हैं ॥ ४२ ॥

शंका— यहांपर शंकाकार कहता है कि योनि और लिंग आदिसे संयुक्त शारीर केंद्र कहलाता है। सो अपगतवेदियों के इस प्रकारके वेदका विनाश नहीं होता है, क्योंकि, यदि योनि, लिंग आदिसे समन्वित शरीरका विनाश माना जाय, तो अपगतवेदी संव तोंके प्ररक्तक प्रसंग माप्त होगा। हमे प्रकार अपगतवेदी जीवों के प्रायवेदका विनाश मी नहीं है, क्योंकि, जब तक शरीरका विनाश नहीं होता, तय तक शरीरके धर्मका विनाश माननेमें विरोध आता है। इसलिए अपगतवेदता युक्तसंगत नहीं है?

समाधान—अब यहां उपर्युक्त शंकाका परिहार कहते हैं- न तो शरीर, स्त्री या पुरुषवेद है, क्योंकि, नामकर्मसे उत्पन्न होनेवाले शरीरके मोहनीयपनेका विरोध है। कीर न शरीर मोहनीयकर्मसे ही उत्पन्न होता है, क्योंकि, जीवविवाकी मोहनीयकर्मके पुक्रलिखपाकी होनेका विरोध है। न शरीरका धर्म ही वेद है, क्योंकि, शरीर से पुक्रलिखपाकी होनेका विरोध है। न शरीरका धर्म ही वेद है, क्योंकि, शरीर मोहनीयके वृद्धलिख हे उत्पन्न केद पाया नहीं जाता। पारिशेष न्यास्त मोहनीयके द्रव्यकर्मस्वध्यक्त, अथवा मोहनीयके प्रतिक्रित है। उनमें वेदजात जीवके परिचासको वेद कहते हैं। उनमें वेदजात जीवके परिचासको, अथवा परिचासको होने केद जीव अपरावदेदी होता है। इसलिख अपगतवेदता माननेमें उपर्युक्त कोई रोप नहीं आता है, यह सिद्ध हुमा।

शेष सुत्रार्थ सुगम है।

इस प्रकार वेदमार्गणा समाप्त हुई।

#### कसायाणुवादेण,कोधकसाइ-भाणकसाइ-मायकसाइ खेभकसाईसु मिच्छादिद्विपद्वृद्धि जाव सुहुमसांपराइयउवसमा स्ववा ओषं ॥४२॥ सुगममेदं।

अकसाईसु चदुद्वाणी ओघं ॥ ४४ ॥

चोदओ मणदि- कसाओ णाम जीवगुणो, ण तस्स विणासो अस्थि, स्माण-दंस-णाणमिव । विणासे वा जीवस्स विणासेण होदच्चं, णाण-दंसणावणासेणेव । तद्ये स्म अकसायचं घडदे हिंदि होदु णाण-दंसणाणं विणासिम्ह जीवविष्यासो, तेर्सि तह्यस्वस्य-चादो । ण कसाओ जीवस्स लक्खणं, कम्मजणिदस्स तह्यस्वणचित्रोहा । ण कसामाणं कम्मजणिदचासिद्धं, कसायवङ्गीए जीवलक्खणणाणहाणिजण्णहाणुववचीदो तस्स कम्म-जणिदचिद्धदीदो । ण च गुणो गुणंतरिवरोहे, अष्णत्थ तहाणुवरुंमा । सेसं सुगसं ।

एवं कसायमग्गणा समत्ता ।

कपायमार्गणाके अनुवादसे कोधकषायी, मानकषायी, मायाकषायी और ठोम-कषायी जीवोंमें मिथ्यादृष्टिसे ठेकर खश्मसाम्पराय उपशामक और खपक गुणस्थान तक भाव ओधके समान हैं ॥ ४३ ॥

यह सूत्र सुनम है। अक्वायी जीवोंमें उपशान्तकषाय आदि चारों गुणव्यानवर्ती माद ओषके. समान हैं । ४४ ॥

श्का — यहां शंकाकार कहता है कि कथाय नाम जीवके गुणका है। इसिछर उसका विनाश नहीं हो सकता, जिस प्रकार कि बान और दर्शन, इन दोनों जीवके गुणोंका विनाश नहीं होता है। यदि जीवके गुणोंका विवाश माना जाय, तो बान और दर्शनके विनाशके समान जीवका भी विनाश हो जाना चाहिए। इसिछए सुत्रमें कही गई अकायवता घटित नहीं होती है ?

समाधान—जान और दर्शनके विनाश होनेपर जीवका विकास में ही हो जावे, क्योंकि, वे जीवके छक्षण हैं। किन्तु क्याय तो जीवका छक्षण नहीं है, क्योंकि, कर्मजनित करायको जीवका छक्षण माननमें विरोध आता है। और न करमस्त्रका कर्मके उत्पन्न होना असिद्ध है, क्योंकि, क्यायोंकी हुद्धि होनेपर जीवके क्रकम्भूक क्याये हानि अन्यया बन नहीं सकती है। इसछिए करायका कर्मचे उत्पन्न होवा किन्न है। तथा गुण गुणान्तरका विरोधी नहीं होता, क्योंकि, अन्यय वैसा देखा नहीं काता।

शेष सुत्रार्थ सुगम है।

#### इस प्रकार कथायमार्गणा समाप्त हुई।

१ कवायात्त्वादेन क्रोधमानमायालोभकवायाणां xx सामान्यवत् । स. सि. १,८. २ xxx अकवायाणां च सामान्यवत् । स. सि. १,८, ३ प्रतिच्च 'तदीः श्रुक्तस<del>यकं</del>' इति पाढः ।

णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि सुदअण्णाणि विभंगणाणीसु मिच्छा-दिद्दी सासणसम्मादिद्दी ओघं ॥ ४५ ॥

कधं मिन्छादिद्विणाणस्स अण्णाणतं १ णाणकज्जाकरणादो । किं णाणकज्जं १ णादत्यसह्हणं । ण तं मिन्छादिद्विन्दि अत्य । तदो णाणमेव अण्णाणं, अण्णहा जीवविणासप्यसंगा । अवगयदवघम्मणाहसु मिन्छादिद्विन्दि सहहणधुवंत्रभए चे ण, अचाममप्यत्यसहहणविरिह्यस्स दवधम्मणाहसु जहहुसहहणविरोहा । ण च एस ववहारो होगे अप्यसिद्धो, पुत्तकज्जमकुणंते पुत्ते वि होगे अपुत्तववहारदंसणादो । तिसु अण्णाणेसु णिरुद्धेसु सम्मामिन्छादिद्विभावे। किण्ण परुविदो १ ण, तस्स सहहणासहहणेहि

क्कानमार्गणाके अनुवादसे मत्यक्षानी, श्रुताज्ञानी और विभंगज्ञानी जीवोंमें मिथ्यादृष्टि और सामादनसम्बग्दृष्टि भाव ओघके समान हैं ॥ ४५ ॥

शंका--- मिथ्यादृष्टि जीवांके ज्ञानको अज्ञानपना कैसे कहा ?

समाधान- क्योंकि, उनका झान झानका कार्य नहीं करता है।

शंका--कानका कार्य क्या है ?

समाधान--जाने हुए पदार्थका श्रद्धान करना ज्ञानका कार्य है।

इस प्रकारका झानकार्थ मिथ्यादष्टि जीवमें पाया नहीं जाता है। इसलिए उनके झानको ही अझान कहा है। (यहांपर अझानका अर्थ झानका अभाव नहीं लेना चाहिए) अन्यथा (झानकर) जीवके लक्षणका विनाश होनेसे लक्ष्यरुप) जीवके विनाशका प्रसंग प्राप्त होगा।

र्श्वका—दयाधर्मसे रहित जातियोंमें उत्पन्न हुए मिथ्यादृष्टि जीवमें तो श्रद्धान पाया जाता है (फिर उसके झानको अझान क्यों माना जाय)?

समाधान—नहीं, क्योंकि, आत, आगम और पदार्थके श्रद्धानसे रहित जीवके दयाधमें आदिमें यथार्थ श्रद्धानके होनेका विरोध है (अतपव उनका झान श्रहान ही है)। झानका कार्य नहीं करने पर झानमें अझानका व्यवहार लोकमें अमसित भी नहीं है, क्योंकि, पुत्रकार्यको नहीं करनेवाले पुत्रमें भी लोकके भीतर अपुत्र कहनेका व्यवहार देखा जाता है।

र्शका—तीनों जहानोंको निरुद्ध अर्थात् आश्रय कर उनकी भाषप्रक्रणा करते हुए सम्यग्निम्थ्यादिष्ट गुणस्थानका भाव क्यों नहीं वतलाया ?

समाधान-नहीं, क्योंकि, श्रदान और अश्रदान, इन दोनोंसे एक साथ अनुविद्ध

१ ज्ञानाञ्जवादेन मत्यकानिश्रुताकानिविभंगकानिनां ×× सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

[ २२५

दोहिं मि अक्कमेण अणुविद्धस्स संजदासंजदो व्य पत्तजन्त्रंतरस्स णाषेसु अण्याणेसु वा अत्थित्तविरोहा । सेसं सुगर्म ।

आभिणिबोहिय-सुद ओधिणाणीसु असंजदसम्मादिद्विपहुद्धि जाव खीणकसायवीदरागछदुमत्था ओघं ॥ ४६ ॥

सुगममेदं, ओघादा भावं पडि भेदाभावा।

मणपज्जवणाणीसु पमत्तसंजदप्पहुडि जाव स्त्रीणकसायवीदराग-छदुमत्था ओघं ॥ ४७ ॥

एदं पि सगमं।

केवलणाणीमु सजोगिकेवली ओघं ॥ ४८ ॥

कदो ? खड्यभावं पिंड भेदाभावा। सजोगो चि को भावो ? अणादिपारिणामिजो भावो । णोवसमिओ, मोहणीए अणुवसंते वि जोगुवलंभा । ण खड्ओ, अणुप्पसस्वस्स कम्माणं खएणुप्पत्तिविरोहा । ण घादिकम्मोदयजीणओ, णहे वि घादिकम्मोदए केव-

होतेके कारण संयुतासंयुतके समान भिष्यजातीयताको प्राप्त सम्यग्मिध्यात्वका पांची ज्ञानोंम, अथवा तीनों अज्ञानोमें अस्तित्व होनेका विरोध है।

शेष सत्रार्थ सगम है।

आभिनियोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानियोंमें असंयतसम्यरदृष्टिसे लेकर श्रीणकषायवीतरागळबस्य गणस्थान तक भाव ओचके समान हैं ॥ ४६ ॥

यह सत्र सगम है. क्योंकि ज्ञानमार्गणामें शोधसे भावकी अपेक्षा कोई भेट नहीं है। मनःपर्ययज्ञानियोंमें प्रमत्तसंयतमे लेकर क्षीणकषायवीतरागछबस्य गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं ।। २७ ॥

यह सुत्र भी सुगम है।

केवलज्ञानियोंमें सयोगिकेवली भाव ओघके ममान है ॥ ४८ ॥ क्योंकि, क्षायिकभावके प्रति कोई भेद नहीं है।

र्जका -- 'सयोग ' यह कौनसा भाव है ?

समाधान-'सयोग' यह अनादि पारिणामिक भाव है। इसका कारण यह है कि यह योग न तो औपशमिक भाव है, क्योंकि, मोहनीयकर्मके उपशम नहीं होने पर भी योग पाया जाता है। न वह शायिक भाव है, क्योंकि, आत्मस्वकपसे रहित योगकी कमोंके क्षयसे उत्पत्ति माननेमें विरोध आता है। योग घातिकमोदय जनित भी नहीं है.

१ ××× मति श्रुतावाधिमनः पर्ययके बळका निर्माच सामान्यवत । स. सि. १, ८०

[ t. v. 84.

लिन्हि बोगुवलंभा। णो अघादिकस्मोदयजणिदो वि, संत वि अघादिकस्मोदए अजोगिन्हि बोगाणुवलंमा। ण सरीरणामकस्मोदयजणिदो वि, पोग्गलिवाइयाणं जीवपरिफ्रहणहेउच-विरोहा। कस्मइयसरीरं ण पोग्गलिववाई, तदो पोग्गलाणं वण्ण-रस-गंध-फास-संटाणा-ममणादीणमणुवलंभां। तदुष्पाइदो जोगो होतु चे ण, कस्मइयसरीरं पि पोग्गलिवाई चेव, सल्बकस्माणमायचादो । कस्मइआदयविणह्मसप् चेव जोगविणासदंसणादो क्रस्मइयसरीरजणिदो जोगो चे ण, अघाइकस्मीदयविणासाणंतरं विणस्संतभवियचस्स पारिणामियस्स आदेदयचप्यसंगा। तदो सिद्धं जोगविणास पारिणामियस्स अवदयचप्यसंगा। तदो सिद्धं जोगविणासुवलंभा। ण च भवियचेण विउवचारो, क्रस्मइंबंधपविरोहिणो तस्स कस्मम्बणीदचलिया। सेसं सवानं।

एवं जाजसम्भाजा समसा ।

क्योंकि, घातिक्रमोंद्यके नष्ट होने पर भी सयोगिकेवलीमें योगका सद्भाव पाया जाता है। न योग अघातिक्रमोंदय जनित भी है, क्योंकि, अघातिक्रमोंदयके रहने पर भी अयोगिकेवलीमें योग नहीं पाया जाता। योग शारीरनामक्रमोंदय जनित भी नहीं है, क्योंकि, पुढलियाकी मकृतियोंके जीव-परिस्यंतनका कारण होनेमें विरोध है।

भूंका—कार्मणशरीर पुद्रलियाकी नहीं है, क्योंकि, उससे पुद्रलोंके वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्य और संस्थान आरिका आगमन आदि नहीं पाया जाता है। इसलिय योगको कार्मणशरीरसे उराज होनेवाला मान लेना चाहिए ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, सर्व कर्मोंका आश्रय होनेसे कार्मणशरीर भी पुद्रल-विपाकी ही है। इसका कारण यह है कि वह सर्व कर्मोंका आश्रय या आधार है।

श्रंका—कार्मणदारीरके उदय विनष्ट होनेके समयमें ही योगका विनाश देखा जाना है। इसलिए योग कार्मणदारीर जनित है, ऐसा मानना चाहिए ?

समाधान---नहीं, क्योंकि, यदि ऐसा माना जाय तो अधातिकमीद्यके विनाहा होनेके अनन्तर ही विनष्ट होनेवाले पारिणामिक भव्यत्वभावके भी औदियिकपनेका प्रसंग प्राप्त होता।

इस प्रकार उपयुंक विवेचनसे योगके पारिणामिकपना सिद्ध हुआ। अधवा, 'बोण' वह औत्रिकसाब है, क्योंकि, हारीरतासकर्मके उत्रयका विनाश होनके पक्षात् हो योगका विनाश पाया जाता है। तो, ऐसा मानकर प्रव्यत्वभावके साथ ध्यभिचार भी नहीं बाता है, क्योंकि, कर्मसम्बन्धके विरोधी पारिणामिकभावकी कर्मसे उत्पक्ति माननेमें विरोध आता है। वेथ स्वार्थ सुगम है।

इस प्रकार ज्ञानमार्गणा समाप्त हुई।

निवयमोगमन्यव् । त. प्. २, ४४ । अन्ते मवमन्त्यम् । किं तत् ? कार्यमम् । इन्द्रियममालिकवा
 क्ष्यादीनासुपकिष्ववयमोगः । तदमावाभिवयमोगम् । स. वि. २, ४४.

संजमाणुवादेण संज़देसु पमत्तसंजदपहुढि जाव अजोगिकेवसी ओवं ॥ ४९ ॥

सुगममेदं ।

सामाइयछेदोवद्वावणसुद्धिसंजदेसु पमत्तसंजदणहु**हि जाव आणि** यदि ति ओघं ॥ ५०॥

एदं पि सुममं ।

परिहारसद्भिसंजदेस पमत्त-अप्पमत्तसंजदा ओघं ॥ ५१ ॥

क्करो ? खर्जावसिमंय मांव पिंड विसेसामावा । पमचापमचसंबदेसु अष्णे वि भावा संति, एत्थ ते किष्ण परूविदा ? ण, तेसिं पमचापमचसंबमचाभावा । पमचा-पमचसंबदाणं भावेसु पुच्छिदेसु ण हि सम्मचादिभावाणं परूवणा णाजीववण्णोचे ।

सुहुमसांपराइगसुद्धिसंजदेसु सुहुमसांपराइया उवसमा **स्त्रा** ओघं ॥ ५२ ॥

संयममार्गणाके अञ्चवादस संयतोंमें प्रमत्तसंयतसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान तक भाव ओचके समान हैं ॥ ४९ ॥

यह सुत्र सुगम है।

सामायिक और छेदोपस्थापनाशुद्धिसंवतींमें प्रमचसंयतसे लेकर अनिश्वासिकरण गणस्थान तक भाव ओघके समान हैं ॥ ५० ॥

यह सत्र भी सगम है।

परिहारकुद्धिसंयतोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत ये माव ओषके समान हैं॥ ५१॥

क्योंकि, क्षायोपशमिक भावके प्रति दोनोंमें कोई विशेषता नहीं है।

शंका — प्रमत्त और अप्रमत्त संयत जीवोंमें अन्य भाव भी होते हैं, यहांपर दे क्यों नहीं कहे ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, वे भाव प्रमत्त और अप्रमत्त संयम होनेके कारण नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि प्रमत्त और अप्रमत्तसंयतोंके भाव पूछनेपर सम्यक्त्व आदि भावोंकी प्रकरणा करना न्याय-संगत नहीं है।

ब्रह्मसाम्परायिकशुद्धिसंयरोंमें ब्रह्मसाम्परायिक उपशामक और श्रपक मान ओषके समान हैं ॥ ५२ ॥

१ संयमानुबादेन सर्वेषां संयतानां ××× सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ मतिषु ' णाओववण्णो ।चि ' इति पाठः ।

उवसामगाणद्ववसमिओ भावो, खवगाणं खरओ मावो त्व उचं होदि । जहाक्खादविहारसुद्धिसंजदेसु चदुट्टाणीं ओघं ॥ ५३ ॥ सुगममेदं ।

संजदासंजदा ओघं ॥ ५४ ॥ एदं पि सगमं।

असंजरेषु मिच्छादिद्विषहुडि जाव असंजदसम्मादिद्वि ति ओघं ॥ ५५ ॥

सुगममेदं, पुर्वं परुविदत्तादो ।

एव सजमनग्राणा समत्ता ।

दंसणाणुवादेण चम्खुदंसणि-अचमखुदंसणीसु मिच्छादिद्विपहुडि जाव खीणकसायवीदरागछदुमस्या ति ओर्घ ॥ ५६ ॥

उपशासकों के ओपटासिक भाव और क्षपकों के क्षायिक भाव होता है, यह अर्थ सुकक्कारा कहा गया है।

यथाष्ट्यातविहारशुद्धिसंयतोंमें उपञ्चान्तकपाय आदि चारों गुणस्थानवर्ती भाव ओषके समान हैं ॥ ५३ ॥

यह सूत्र सुगम है।

संयतासंयत भाव ओघके समान है ॥ ५४ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

असंयतोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर अमंयतमस्यग्दृष्टि गुणस्थान तक भाव ओघके समाव हैं॥ ५५॥

यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, पहंल प्रस्त्वण किया जा चुका है।

इस प्रकार संयममार्गणा समाप्त हुई।

दर्शनमार्गणाके अनुवादसे चक्षुदर्शनी और अचक्षुदर्शनियोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर श्रीणकषायवीतरागछश्रस्य ग्रणस्थान तक भाव आघके समान हैं ॥ ५६ ॥

१ ×× सयतासयतानां ×× सामान्यवन् । स. सि. १, ८.

२ ××× असयतानां च सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

३ दर्शनाजुवादेन चक्चर्दर्शनाचश्चर्दर्शनाविधदर्शनदेवलदर्शनिनां सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

कुदो १ मिच्छादिष्टिप्यहुढि खीणकसायपवजंतसञ्चगुणद्वाणाणं चक्सु-अचक्सु-दंसणविरहियाणसणुवरुंमा ।

ओहिदंसणी ओहिणाणिभंगो ॥ ५७ ॥ केवल्रदंसणी केवलणाणिभंगो ॥ ५८ ॥

एदाणि दो नि सुत्ताणि सुगमाणि ।

एवं दंसणमग्राणा समत्ता ।

लेस्साणुवादेण किण्हलेस्सिय-णीललेस्सिय-काउलेस्सिएसु चटु-द्वाणी ओर्च ॥ ५९ ॥

चदुःहं ठाणाणं समाहारो चदुङ्गाणी। केण समाहारो १ एगलेस्साए। सेसं सुगमं। ते उल्लेसिसय-पम्मलेसिसएसु मिच्छादिट्टिप्पहुडि जाव अपमत्त-संजदा ति ओघं॥ ६०॥

एदं सुगमं ।

क्योंकि, मिध्यादृष्टिसे लेकर भीणकपाय पर्यंत कोई गुणस्थान चक्षुदर्शन और भचक्षदर्शनवाले जीवॉसे रहित नहीं पाया जाता है।

अवधिदर्शनी जीवोंके भाव अवधिज्ञानियोंके मावोंके समान हैं ॥ ५७ ॥ केवल्दर्शनी जीवोंके भाव केवल्ज्ञानियोंके मावोंके समान हैं ॥ ५८ ॥ य दोलों डी सब समम हैं।

इस प्रकार दर्शनमार्गणा समाप्त हुई।

लेडयामार्गणाके अनुवादसे कृष्णलेडया, नीललेडया और कापोतलेडया वालोंमें आदिके चार गणव्यानवर्ती भाव ओषके समान हैं॥ ५९॥

बार स्थानोंके समाद्दारको चतुःस्थानी कहते हैं।

शंका—चारों गुणस्थानोंका समाहार किस अपेक्षासे हैं ?

समाधान— एक लेस्याकी अपेक्षासे हैं, अर्थात् आदिके चारों गुणस्थानोंमें एकसी लेस्या पाई जाती है।

शेष सुवार्थ सुगम है।

तेजीलेश्या और पद्मलेश्या वालोंमें मिण्यादृष्टिसे लेकर अप्रमन्तसंयत गुणस्थान तक भाव ओषके समान हैं ॥ ६० ॥

यह सूत्र सुगम है।

१ लेश्यातुवादेन वब्लेश्यानामलेश्यानां च सामान्यवत् । सः सिः १, ८०

# सुक्कलेस्सिएसु मिन्छादिट्टिप्पहुडि जाव सजोगिकेविल ति ओघं ॥ ६१ ॥

सुगममेदं ।

एवं लेस्सामग्गणा समत्ता ।

### भवियाणुनादेण भवसिद्धिएसु मिच्छादिट्टिप्पहुडि जाव अजोगि-केवळि ति ओषं ॥ ६२ ॥

क्कदो ? एत्थतणगुणहाणाणं ओघगुणहाणोहंतो भवियत्तं पिंड भेदाभावा । अभवसिद्धिय ति को भावो, पारिणामिओ भावों ॥ ६३ ॥

कुदो ? कम्माणह्यद्रण उनसमेण खण्ण खओनसमेण वा अभनियत्ताणुष्पत्तीदो । मनियभस्स नि पारिणामिओ चेय भागे, कम्माणह्यदय-उनसम-खय-खओनसमेहि भनिय-त्ताणुष्पत्तीदो । गुणद्वाणस्स भावमभणिय ममाणद्वाणभानं परूर्वेतस्स कोभिष्पाओ ?

शुक्कलेक्यावालोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगिकेवली गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं ॥ ६१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

इस मकार लेड्यामार्गणा समाप्त हुई ।

भन्यमार्गणाके अञ्चनादसे भन्यसिद्धिकोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान तक भाव ओषके समान हैं ॥ ६२ ॥

क्योंकि, भव्यमार्गणासम्बन्धी गुणस्थानोंका ओघ गुणस्थानोंसे भव्यत्व नामक पारिणामिकभावके प्रति कोई भेद नहीं हैं।

अभव्यसिद्धिक यह कौनसा भाव है ? पारिणामिक भाव है ।। ६३ ॥

क्योंकि, कमौके उदयसे, उपरामसे, क्षयसे, अथवा अयोगरामसे अभव्यत्व भाव उत्पन्न नहीं होता है। हसी प्रकार मञ्चत्व भी पारिणामिक भाव ही है, क्योंकि, कर्मोके उदय, उपराम, क्षय और क्षयोगरामसे अञ्चत्व भाव उत्पन्न नहीं होता।

र्मका — यहांपर गुणस्थानके मायको न कह कर मार्गणास्थानसम्बन्धी भावका प्रकरण करते हुए आचार्यका क्या अभिप्राय है?

१ मध्यात्रवादेन मध्यानां मिथ्याद्रष्टवाचयोगकेवस्यन्तानां सामान्यवतः । सः सि. १, ८.

२ व्ययन्यानां पारिणामिको सावः । स. सि. १, ८.

[ २३१

गुणद्वाणभावो अउत्तो वि णाणिज्जओ । अभवियत्तं पुण उवदेसमवेक्स्बेदे, पुष्यमपरू-विदसरूवत्तादो । तेण मग्गणांभावो उत्ते। ति ।

एव भवियमगाणा समर्ता ।

सम्मत्ताणुवादेण सम्मादिद्वीसु असंजदसम्मादिद्विपदृहि जाव अजोगिकेवलि ति ओधं ॥ ६४ ॥

सगममेदं ।

सहयसम्मादिद्रीसु असंजदसम्मादिद्वि ति को भावो, सहओं भावों ॥ ६५ ॥

कुदो ? दंसणमाहणीयस्स णिम्मूलक्खएणुप्पण्णसम्मत्तादो ।

खड्यं सम्पत्तं ॥ ६६ ॥

खइयसम्मादिट्टीमु सम्मत्तं खइयं चेव होदि ति अणुत्तसिद्धीदो णेदं सुत्तमाढवे-दव्वं ? ण एस दोसो । कुदो ? ण ताव खडयसम्मादिद्री सण्णा खडयस्स सम्मचस्स

समाधान-गुणस्थानसम्बन्धी भाव तो विना कहे भी जाना जाता है। किन्त अभव्यत्व (कौनसा भाव है यह ) उपदेशकी अपेक्षा रखता है, क्योंकि, उसके स्वरूपका पहले प्ररूपण नहीं किया गया है। इसलिए यहांपर (गुणस्थानका भाव न कह कर) मार्गणासम्बन्धी भाव कहा है।

इस प्रकार भव्यमार्गणा समाप्त हुई।

सम्यक्त्वमार्गणाके अनुवादसे सम्यग्दृष्टियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर अयोगि-केवली गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं।। ६४॥

यह सत्र सगम है।

क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि यह कौनसा भाव है ? श्वायिक भाव है ॥ ६५ ॥

क्योंकि, दर्शनमोहनीयकर्मके निर्मूल क्षयसे क्षायिकसम्यक्त्व उत्पन्न होता है। उक्त जीवोंके क्षायिक सम्यक्त्व होता है ॥ ६६ ॥

शंका--क्षायिकसम्यग्दिष्योंमें सम्यग्दर्शन क्षायिक ही होता है, यह बात अनुक-सिद्ध है, इसलिए इस सूत्रका आरम्भ नहीं करना चाहिए?

समाधान-यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, क्षायिकसम्यग्दिष्ट यह संज्ञा आयिक-

१ सम्यक्तातवादेन शायिकसम्यन्तिष्टच सर्सयतसम्यन्तेष्टेः शायिको मावः । स. सि. १. ८. २ क्षायिकं सम्यक्तवस् । सः सिः १.८.

अस्विचं गमयि, तवण-अक्सरादिणामस्स अण्णुअहस्स वि उवलंमा । ण च अण्णं किंचि सहस्यसम्मचस्स अस्विचिन्ह चिण्हमस्य । तदो सहस्यसम्मादिहुस्स सहस्यं चेव सम्मचं हैदि चि जाणाविदं । अवरं च ण सब्बे सिस्सा उपपण्णा चेव, किंतु अउपपण्णा वि अस्य । तेहि सहस्यसम्मादिहीणं किंमुत्रसम्मचं, किं सहस्यसम्मचं, किं वेदणसम्मचं हैदि पुण्छिदे एदस्स मुचस्स अवयागे जादो, सहस्यसमादिहीणं सहस्य चेव सम्मचं हिदि पुण्छिदे एदस्स मुचस्स अवयागे जादो, सहस्यसमादिहीणं सहस्य भावाणं सहस्य स्विच्यानाणं सहस्य भावाणं सहस्य स्विच्यानाणं सहस्य भावाणं स्वस्य स्वच्यानाणं स्वस्य भावाणं स्वस्य सम्मचं सहस्य स्वच्यानाय स्वस्य भावाणं स्वस्य सम्मचं सहस्य स्वच्यानाय स्वस्य सम्मचं स्वस्य सम्बचं स्वस्य सम्मचं स्वस्य सम्बचं स्वस्य सम्मचं सम्य सम्मचं सम्मचं स्वस्य सम्मचं सम्मचं सम्बचं सम्मचं सम्बचं सम्मचं सम्यचं स

ओदहएण भावेण पुणो असंजदो ॥ ६७ ॥ सम्मदं ।

संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदा ति को भावो, खओवसिमओ भावों ॥ ६८ ॥

सम्यक्त्यके अस्तित्वका हान नहीं कराती है। इसका कारण यह है लेकमें तपन, भास्कर बादि अनन्वर्थ (अर्थशून्य या कह ) नाम भी पाये जाते हैं। इसके अनिरिक्त अन्य कोई बिन्द सायिकसम्यक्त्यके अस्तित्वका है नहीं। इसकिए सायिकसम्यन्दिके सायिक सम्यक्त्य ही होता है, वह बात इस सुमले हापित की गई है। इसरी बात यह भी हैं के सम्यक्त्य ही होता है, केन्तु कुछ अन्युत्पन्न भी होते हैं। उनके हारा सायिक-सम्यन्दिके क्या उपशासनम्यन्य है, किंवा क्षायिकसम्यन्यत्व है, किंवा क्षायिक हारा सायिक-सम्यन्दिके क्या उपशासनम्यन्य है, केंवा क्षायिकसम्यन्यत्व है, किंवा वेदकसम्यन्यक् होता है, येसा पूछने पर आयिकसम्यन्दिके शायिक ही सम्यक्त्य होता है, शेर बातके जतलानेके लिए, अथवा आयिकमायवाले अपूर्वकरण गुणस्यानवर्ती स्वपंकीक सायिक चारित्रके समान सायिकभाववाले भी जीवांके दर्शनमाहिनीयका स्वपंकीक स्वपंक सम्यन्यक्ते अपूर्वकरण गुणस्यानवर्ती स्वपंकीक सायिक चारित्रके समान सायिकभाववाले भी जीवांके दर्शनमाहिनीयका स्वपंकीक स्वपंक स्वपंकीक स्वपंक सम्यन्यक्त स्वपंकीक सम्यन्यक्त स्वपंकीक स्वपंक्त स्वपंकीक सम्यन्यक्त स्वपंकीक स्वपंक सम्यन्यक्त स्वपंकीक सम्यन्यक्त स्वपंकीक सम्यक्त स्वपंकीक स्वपंकीक सम्यक्त स्वपंकीक सम्यक्त स्वपंकीक सम्यक्त स्वपंकीक सम्यक्त स्वपंकीक सम्यक्त स्वपंकीक स्वपंकीक सम्यक्त स्वपंकीक स्

किन्तु क्षायिकसम्यग्दृष्टिका असंयतत्व औद्यिक भावसे है ॥ ६७ ॥ यह सत्र सुगम है।

क्षायिकसम्यग्दिष्ट संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत यह कीनसा भाव है श्वायोपञ्चिक भाव है ॥ ६८ ॥

- १ असंयतत्वसीदयिकेन सावेन । स. सि. १.८.
- २ सयतासंयतप्रमचाप्रमचसयतानां कायोपश्चमिको मावः । स. सि. १,८.

कुदो ? चारिचावरणक्रम्मोदए संते वि जीवसहावचारिचेगदेसस्स संजमासंजम-पमच-अप्पमचर्सजमस्स आविव्मावस्युवरुंमा ।

ख्रइयं सम्मत्तं ॥ ६९ ॥

सगममेदं ।

चदुण्हमुवसमा ति को भावो, ओवसमिओ भावों ॥ ७० ॥ मोहणीयस्व्यतमेणुष्पणचरित्त्वादो, मोहोवसमणहेदुचारित्तसमण्णिद्वादो य । खद्रयं सम्मत्तं ॥ ७१ ॥

पारद्वदंसणमोहणीयक्खवणो कदकरणिज्जो वा उनसमसेढिं ण चढदि चि जाणा-वणद्वमेदं सुत्तं भणिदं । सेसं सुगमं ।

चदुण्हं खवा सजोगिकेवळी अजोगिकेवळि **ति को भावो,** खइओ भावो<sup>ं</sup>॥ ७२ ॥

क्योंकि, चारित्रावरणकर्मके उदय होने पर भी जीवके स्वभावभूत चारित्रके एक देशकर संयमासंयम, प्रमत्तसंयम और अप्रमत्तसंयमका (उक्त जीवोंके कमशः) आविर्भाव पाया जाता है।

उक्त जीवोंके सम्यग्दर्शन क्षायिक ही होता है ॥ ६९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

अपूर्वकरण आदि चार गुणस्थानोंके क्षायिकसम्यग्दृष्टि उपशामक यह कौनसा भाव है ? औपशामिक भाव है ॥ ७० ॥

क्योंकि, उपशान्तकषायके मोहनीयकर्मके उपशमसे उत्पन्न हुआ चारित्र पाया

जानेसे और शेप तीन उपशामकोंके मोहोपशमके कारणभूत चारित्रसे समन्वित होनेसे
औपशमिकमाव पाया जाता है।

क्षायिकसम्यग्दष्टि चारों उपशामकोंके सम्यग्दर्शन क्षायिक ही होता है ॥७१॥ दर्शनमोहनीयकर्मके अपणका प्रारम्म करनेवाला जीव, अथवा क्रतकत्ववेदक

दशनमाहनायकमक श्रूपणका प्रारम्भ करनवाला जाव, अथवा इतकुल्यबदक सम्यग्दिष्ट जीव, उपशमश्रेणीपर नहीं चढ़ता है, इस बातका झान करानेके लिए यह सूत्र कहा गया है। शेव सुत्रार्थ सुगम है।

क्षायिकसम्पर्यत्वे चारों गुणस्थानोंके क्षपक, सयोगिकेवली और अयोगिकेवली यह कौनसा माव है ? क्षायिक भाव है ॥ ७२ ॥

१ झायिक सम्यक्त्वम् । स. सि. १, ८.

२ चतुर्णाग्रुपशमकानामीपशमिको भावः । स. सि. १,८.

३ क्षायिकं सम्यक्तम् । सः सिः १, ८० ४ श्रेषाणां सामान्यवत् । सः सिः १, ८०

**इ**दो ? मोहणीयस्स खवणहेदुअपुच्यसण्णिदचारित्तसमण्णिदचादो मोहक्खएणु-प्पण्णचारित्तादो घादिक्खएणुप्पण्णावकेवललद्वीहिंतो ।

खइयं सम्मत्तं ॥ ७३ ॥

सुगममेदं ।

वेदयसम्मादिट्टीसु असंजदसम्मादिट्टि ति को भावो, खओव-समिओ भावो<sup>ं</sup> ॥ ७२ ॥

सुगममेदं ।

खओवसमियं सम्मत्तं ॥ ७५ ॥

ओविम्म असंजदसम्मादिद्विस्म तिण्णि भावा सामण्णेण परुविदा, एदं सम्मत्त-मोबसिमेयं खदयं खओवरिमयं वेत्ति ण परुविदं। संपिह मम्मत्तमगणाण् एदं सम्मत्त-मोबसिमयं खदयं खओवरिमयं वेत्ति एदेहि सुत्तिहि जाणाविदं। सेमं सवसं।

क्योंकि, अपूर्वकरण आदि तीन क्षपकोंका मोहनीयकर्मके क्षपणके कारणभूत अपूर्वकावाले चारित्रसे समन्वित होनेके कारण, श्लीणकराययीतरागछप्रस्थके मोहक्षयसे उत्पन्न हुआ चारित्र होनेके कारण, तथा सर्योगिकेवली और अर्थागक्ववलीके चातिया कर्मोंका क्षय हो जानेसे उत्पन्न नव केवललिध्योंकी अपेक्षा श्लायिक भाव पाया जाता है।

चारों क्षपक, सयोगिकेवली और अयोगिकेवलीके सम्यग्दर्शन क्षायिक ही होता है ॥ ७३ ॥

यह सूत्र सुगम है।

वेदकसम्पर्वियोमें असंयतसम्पर्विष्ट यह कौनमा भाव है ? क्षायोपश्रमिक भाव है ॥ ७४ ॥

यह सूत्र सुगम है।

वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके सम्यग्दर्शन क्षायोपशमिक होता है।। ७५ ॥

ओघपरुपणामें असंयतसम्यग्हाँ जीवके सामान्यसे तीन भाव कहे हैं। किन्तु जनका यह सम्यग्दर्शन औपरामिक है, या शायिक है, किन्तु अन्याश्रायक है, यह प्रकपण नहीं किया है। अब सम्यग्दर्शन सम्यग्दर्शन महीं किया है। अब सम्यग्दर्शनमीणां असंयतसम्यग्दार्थ जीवोंका यह सम्यग्दर्शन सौराशीसमार्थनस्वयोंक औपरामिक होता है, शायिकसम्यग्दार्थिकों शायिक होता है और बेदकसम्यग्दार्थिकों शायिक होता है और बेदकसम्यग्दार्थिकों शायिक होता है। यह बात इन स्वशंसे स्थित की गई है। शेष स्वश्राय सुभाव होता है। यह बात इन स्वशंसे स्थित की गई है। शेष स्वश्राय सुभाव होता है।

१ क्षायोपक्षमिकसम्यन्दृष्टिषु असंयतसम्यन्दृष्टेः क्षायोपक्षमिको मावः । स. सि. १, ८.

२ क्षायोपश्वभिकं सम्यक्त्वम् । सः सिः १, ८.

ओदइएण भावेण पुणो असंजदो ।। ७६ ॥ अवगयत्थमेदं।

संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदा ति को भावो, खओवसमिओ भावों ॥ ७७ ॥

णादडुमेयं ।

खओवसमियं सम्मत्तं ॥ ७८ ॥

कुदो ? दंमणमोहोदए संते वि जीवगुणीभृदसदृहणस्स उप्पत्तीए उवलंभा ।

उवसमसम्मादिद्वीसु असंजदसम्मादिद्वि ति को भावो, उव-समिओ भावों ॥ ७९ ॥

कुदो १ दंसणमाहुबसमेणुप्पण्णसम्मत्तादो । उबसामियं सम्मत्तं ॥ ८० ॥

किन्तु वेदकसम्यग्दष्टिका असंयतन्त्र औदियक भावसे है ॥ ७६ ॥ इस सम्रका अर्थ जाना दुआ है ।

वेदकसम्यग्दष्टि संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत यह कौनसा भाव है ? क्षायोपशमिकभाव है ॥ ७७ ॥

. इस सत्रका अर्थ ज्ञात है।

उक्त जीवोंके सम्यग्दर्शन क्षायोपशामिक होता है ॥ ७८ ॥

क्योंकि, दर्शनमोहनीयके (अंगभृत सम्यक्त्वप्रकातिके) उदय रहने पर भी जीवके गुणस्वरूप श्रद्धानकी उत्पत्ति पार्श जाती है।

उपग्रमसम्यग्रहियोंमें असंयतसम्यग्रहि यह कौनसा भाव है? औपग्रामिक भाव है।। ७९ ॥

क्योंकि, उपरामसम्यम्हिष्योंका सम्यक्त्व दर्शनमोहनीयकर्मके उपरामसे उत्पन्न हुआ है।

उक्त जीवोंके सम्यन्दर्शन औपशमिक होता है ॥ ८० ॥

१ असंयतः पुनरीद्यिकेन भावेन । स. सि. १,८.

< सयतासयतप्रमचाप्रमत्तसयतानां क्षायोपश्रमिको मावः। स. सि. १, ८,

३ क्षायोपश्रमिकं सम्यक्तवम् । सः सिः १,८ः

४ औपशमिकसम्यादृष्टिय अस्यतसम्यादृष्टेरीपश्चमिको भावः । स. सि. १, ८.

५ औपश्रमिकं सम्यक्तम् । स. सि. १,८.

ओदइएण भावेण पुणो असंजदों ॥ ८१ ॥

दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

संजदासंजद पमत्त अपमत्तसंजदा ति को भावो, खओवसमिओ भावों ॥ ८२ ॥

सुगममेदं ।

उवसमियं सम्मत्तं ॥ ८३ ॥

एदं पि सुगमं।

चदुण्हमुवसमा ति को भावो, उवसमिओ भावो ॥ ८४ ॥ जवसमियं सम्मत्ते ॥ ८५ ॥

दो वि सत्ताणि सगमाणि।

सासणसम्मादिद्वी ओघं ॥ ८६॥

किन्तु उपशमसम्यक्त्वी असंयतसम्यन्दृष्टि जीवका असंयतत्व औद्यिक भावसे है ॥ ८१ ॥

ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं।

उपश्रमसम्बन्धिः संयतासंयत, प्रमत्तमंयत और अप्रमत्तमंयत यह कानसा भाव है ! क्षायोपश्रमिक भाव है ॥ ८२ ॥

यह सुत्र सुगम है।

उक्त जीवोंके सम्यग्दर्शन औपश्चमिक होता है ॥ ८३ ॥

यह सुत्र भी सुगम है।

अपूर्वेकरण आदि चार गुणस्थानोंके उपश्रमसम्यग्दिष्ट उपशामक यह कौनमा भाव है श्रीपञ्जिमक भाव है ॥ ८४ ॥

उक्त जीवोंके सम्यग्दर्शन औपश्चमिक होता है ॥ ८५ ॥

ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं। सासादनसम्यग्दृष्टि भाव ओघके समान है।। ८६॥

१ असयत पुनरोदयिकेन भावेन । स.सि. १.८

२ सयतासयतप्रमताप्रमत्तसयताना क्षायोपश्चामको मावः । स सि. १. ८.

१ औपश्चमिक सम्यक्तवम् । स. सि. १,८.

४ चतुर्णापुपशमकानामोपशमिको सावः। स सि. १, ८.

५ औपश्रमिक सम्यक्तवम्। स सि १,८ ६ सासादनसम्यन्दृष्टे: पारिणामिको साव । स.सि.१,८.

सम्मामिन्छादिद्वी ओघं ॥ ८७ ॥ मिन्छादिद्वी ओघं ॥ ८८ ॥

तिष्णि वि सुत्ताणि अवगयत्थाणि ।

एवं सम्मत्तमगाणा समता ।

सिणयाणुवादेण सण्णीसु मिच्छादिद्विषदुढि जाव **खीणकसाय**-वीदरागछदमस्या ति ओघं ॥ ८९ ॥

सगममेदं ।

असण्णि ति को भावो. ओदहओ भावों ॥ ९० ॥

क्कृते ? णोइंदियावरणस्स सन्वचादिफहयाणग्रुदएण असण्णिनुप्पत्तीदो । असण्णि-गुणहाणभावो किण्ण परूविदो ? ण, उबदेसमंतरेण तदवगमादों ।

एवं सविगमगगणा समत्ता ।

सम्यग्निध्यादष्टि भाव ओघके समान है ॥ ८७ ॥ मिध्यादष्टि भाव ओघके समान है ॥ ८८ ॥ इन तीनों ही सुत्रोंका अर्थ झात है।

इस प्रकार सम्यक्त्वमार्गणा समाप्त हुई।

संज्ञिमार्गणाके अनुवादसे संज्ञियोंमें मिश्यादृष्टिसे लेकर श्रीणकपायबीतराग-छत्रस्य तक भाव ओघके समान हैं ॥ ८९ ॥

यह सत्र सगम है।

असंजी यह कीनसा भाव है ? औदयिक भाव है ॥ ९०॥

क्योंकि, नोइन्द्रियावरणकर्मके सर्वधाती स्पर्धकोंके उदयसे असंहित्व भाव उत्पन्न होता है।

श्चंका— यहांपर असंबी जीवोंक गुणस्थानसम्बन्धा भावको क्यों नहीं बतलाया ? समाधान— नहीं, क्योंकि, उपदेशके विना ही उसका बान हो जाता है। इस मकार संबोमार्गणा समान्त हुई।

इस प्रकार सज्ज्ञामागणा समाप्त हुइ।

१ सम्यग्मिष्यादृष्टेः क्षायोपश्रमिको भावः । स. सि १, ८.

२ मिथ्यादृष्टेरीदिथिको मानः। सः सिः १, ८. ३ संज्ञातुवादेन संज्ञिनां सामान्यवत् । सः सिः १, ८.

४ असमिनामोदयिको मावः। सः सि १,८. ५ तदुमयव्यपदेशरहितानां सामान्यवत् । सः सिः १,८.

#### आहाराणुवादेण आहारएसु मिच्छादिहिप्पहुडि जाव सजोगि-केविल ति ओषं ॥ ९१ ॥

सुगममेदं। अणाहाराणं कम्मइयभंगो<sup>ं</sup>॥ ९२ ॥

एदं पि सुगमं । कम्मइयादो विसेसपदुष्पायणहं उत्तरसुत्तं भणदि-

णवरि विसेसो, अजोगिकेविल ति को भावो, खइओ भावो ॥ ९३॥

सुगममेदं ।

( एव आहारमग्गणा समता )

एवं भावाणुगमो चि समत्तमणिओगहारं ।

आहारमार्गणाके अनुवादसे आहारकोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगिकेवली तक भाव ओषके समान हैं ॥ ९१ ॥

यह सुत्र सुगम है।

अनाहारक जीवोंके भाव कार्मणकाययोगियोंके समान हैं॥ ९२॥

यह सूत्र भी सुगम है।

कार्मणकाययोगियोंमें विशेषता प्रतिपादन करनेके लिए उत्तर मृत्र कहते हैं—

किन्तु विशेषता यह है कि कार्मणकाययोगी अयोगिकेवली यह कौनसा भाव है ? स्नायिक भाव है ॥ ९३ ॥

यह सूत्र सुगम है।

(इस प्रकार आहारमार्गणा समाप्त हुई।)

इस प्रकार भावानुगमनामक अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

१ आहारात्रवादेन आहारकाणां 🗙 सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

१ 🗙 अनाहारकाणां च सामान्यवत् । स. सि १,८.

रे साव परिसमाप्तः। स सि. १, ८.

# A THE SHITTIET

3



### सिरि-भगवंत-पुष्फदंत-भूदबलि-पणीदो

# छक्खंडागमो

सिरि-वीरसेणाइरिय-विरइय-धवला-टीका-समण्णिदो

पदमखंडे जीवहाणे अप्पाबहुगाणुगमो

केवलणाणुओइयलोयालोए जिणे णर्मसित्ता । अप्पबद्वआणिओअं जहोवएसं परूवेमो ॥

अपाबहुआणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओघेण आदेसेण य' ॥१॥

तत्य णास-इवणा-दन्व-भावभेष्ण अप्पाबहुअं चउन्विहं। अप्पाबहुअसहो णामप्पा-बहुअं। एदम्हादो एदस्स बहुत्तमप्पत्तं वा एदमिदि एयत्तज्ज्ञारोवेण इविदं ठबणप्पा-बहुगं। दन्वप्पाबहुअं दुविहं आगम-णोआगमभेष्ण। अप्पाबहुअपाहुडजाणजो अणुबजुत्तो

केवलज्ञानके द्वारा लोक और अलोकको प्रकाशित करनेवाले श्री जिनेन्द्र देवोंको नमस्कार करके जिस प्रकारसे उपदेश प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार अस्पबहुत्व अनुयोग-द्वारका प्रकृपण करते हैं ॥

अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है, ओघनिर्देश और आदेश-निर्देश ॥ १ ॥

नाम, स्थापना द्रज्य और भावके भेदसे अत्यबहुत्य चार प्रकारका है। उनमेंसे अत्यबहुत्य दान्द नामभल्यबहुत्य है। यह इससे बहुत है, अथवा यह इससे अन्य है, इस प्रकार प्रकारके अध्यारोपसे स्थापना करना स्थापनाअत्यबहुत्य है। द्रष्ट्यअस्य-बहुत्य आगम और नोआगमके भेदसे दो प्रकारका है। जो अत्यबहुत्य विषयक प्रामृतको जाननेवाला है, परंतु वर्रमानमें उसके उपयोगसे रहित है उसे आगमदृष्य अस्यबहुत्य

१ अस्पबहुत्वम्रुपवर्थते । तत् द्विविधं सामान्येन विशेषेण च । सः सिः १,८.

आगमद्व्यपावहुअं । णोआगमद्व्यपावहुअं तिविहं जाणुअसरीर-प्रविय-तब्बदिरिक्तमेदा । तत्य जाणुअसरीरं भविय-वहुमाण-समुद्ध्यादमिदि तिविहमवि अवगयत्यं । भवियं भविस्स-काले अप्पावहुअपाहुडजाणुओ । तब्बदिरिक्तमपावहुअं तिविहं सचिक्तमिवं मिस्समिदि । जीवद्व्यपावहुअं सचिकं । सेसद्वयपावहुअमिक्तं । दोण्हं पि अप्पावहुअं मिस्सं । भावप्पावहुअं दुविहं आगम-णोआगमभेएण । अप्पावहुअपाहुडजाणुओ उवजुक्तो आगम-मावप्पावहुअं । णाण-दंसणाणुआग-जोगादिविसयं णोआगमभावप्पावहुअं ।

एदेसु अप्पाबहुएसु केण पयदं ? सचित्तदृव्यपाबहुएण पयदं । किमप्पाबहुअं १ संखाधम्मा, एदम्हादो एदं तिगुणं चदुगुणमिदि बुद्धिगेवझो । कस्सप्पाबहुअं १ जीव-दृब्बस्स, धम्मिवदिरित्तसंखाधम्माणुवतंत्रा । केणपाबहुअं १ परिणामिएण मावेण ।

कहते हैं। नोआगमद्रव्यक्रस्यवहुत्य बायकरारीर, भावी और तद्व्यतिरिक्तके भेदसे तीन प्रकारका है। उनमेंसे भावी, वर्तमान और अतीत, इन तीनों ही प्रकारके बायकरारीरका अर्थ जाना जा खुका है। जो भविष्यकालमें अत्यवहुत्य प्रामुक्तका जाननेवाल होगा, उसे आावी नोआगमद्रव्य अर्थ्यवहुत्य तिन प्रकारनेश्चर कहते हैं। तद्व्यतिरिक्त अत्यवहुत्य तीन प्रकारनेश्चर कहते हैं। तद्व्यतिरिक्त अत्यवहुत्य तीन प्रकारने हैं – सिखत, अविष्य और मिश्र । जीवहृत्य विषयक अत्यवहुत्य सिखत है, जीर हृत्य-विषयक अत्यवहुत्य सिखत है, जीर हिन रोगोंका अत्यवहुत्य मिश्र है। आगम और नोआगमके भेदसे भाव अत्यवहुत्य हो प्रकारका है। जो अत्यवहुत्य माभृतका जाननेवाला है और इतमानमें उसके उपयोगसे युक्त है उसे आगमभाव अर्थवहुत्य कहते हैं। आसाम की स्वयवहुत्य कहते हैं। आसाम अत्यवहुत्य होते हैं। का सामाने अर्थवहुत्य कहते हैं। आसाम अत्यवहुत्य होते हैं। जो अत्यवहुत्य होते हैं। वाला नोआगमभाव अत्यवहुत्य है।

शंका-इन अल्पबहुत्वोंमेंसे प्रकृतमें किससे प्रयोजन है ?

समाधान-प्रकृतमें सचित्त द्रव्यके अस्पबहुत्वसं प्रयोजन है।

(अब निर्देश, स्वामित्वादि प्रसिद्ध छह अनुयोगद्वारोंसे अल्पवदुत्यका निर्णय किया जाता है।)

शंका — अल्पवहुत्व क्या है ?

समाधान—यह उससे तिगुणा है, अथवा चतुर्गुणा है, इस प्रकार बुद्धिके द्वारा ब्रहण करने योग्य संस्थाके धर्मको अस्पबहुत्य कहते हैं।

श्चंका — अल्पबहुत्व किसके होता हैं, अर्थात् अल्पबहुत्वका स्वामी कौन है ? समाधान — जीवद्रव्यके अल्पबहुत्व होता है, अर्थात् जीवद्रव्य उसका स्वामी है,

क्योंकि, धर्मीको छोड़कर संख्याधर्म पृथक् नहीं पाया जाता।

र्शका---अल्पवहुत्य किससे होता है, अर्थात् उसका साधन क्या है ? समाधान---अल्पवहत्य पारिणामिक भावसे होता है। कत्यप्पाबहुत्रं ? जीवद्वे । केवचिरमप्पाबहुत्रं ? अणादि-अपज्जबसिदं । इदो ? सम्बेसि गुणहाणाणमेदेणेव पमाणेण सन्वकालमवहाणादो । कद्दविहमप्पाबहुत्रं ? मन्गणमेयभिष्ण-गुणहाणमेत्रं ।

अप्पं च बहुअं च अप्पाबहुआणि। तेसिमणुगमो अप्पाबहुआणुगमो। तेण अप्पाबहुआणुगमेण णिदेसो दुविहो होदि ओघो आदेसो चि। संगहिद्वयणकस्त्राची दन्बहुियणिषंघणो ओघो णाम। असंगहिद्वयणकस्त्राओ पुन्बिह्नस्यावयवणिषंघो पञ्जव-दियणिबंघणो आदेसो णाम।

ओघेण तिस्र अद्धास उवसमा पवेसणेण तुला थोवा ॥२॥

तिसु अद्वासु ति वयणं चत्तारि अद्वाओ पडिसेहडूं। उत्तरमा ति वयणं स्वया-दिपडिसेहफ्तं । पवेसणेणेति वयणं संचयपडिसेहफ्तं । तुछा ति वयणेण विसरिसत्त-पडिसेहो कदो। आदिसेसु तिसु गुणहाणेसु उवसामया पवेसणेण तुछा सरिसा। क्रुदो १

शंका--अल्पबहत्व किसमें होता है, अर्थात उसका अधिकरण क्या है ?

समाधान — जीवद्रव्यमें, अर्थात् जीवद्रव्य अल्पबहुत्वका अधिकरण है।

शंका—अल्पवहुत्व कितने समय तक होता है ?

समाधान—अल्पवहुत्व अनादि और अनन्त है, क्योंकि, सभी गुणस्थानोंका इसी प्रमाणस सर्वकाल अवस्थान रहता है।

शंका-अल्पबहुत्व कितने प्रकारका है ?

समाधान-मार्गणाओंके भेदसे गुणस्थानोंके जितने भेद होते हैं, उतने प्रकारका

अल्पबद्धत्व होता है।

अस्य और बहुत्यको अर्थात् हीनता और अधिकताको अस्पबहुत्य कहते हैं। उनका अनुगम अस्पबहुत्वानुगम है। उससे अर्थात् अस्पबहुत्वानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है, ओधनिर्देश और आदेशानिर्देश। जिसमें सम्पूर्ण वचन-कलाप संगृहीत है, और जो इन्याधिकनय-निमित्तक है, वह ओधनिर्देश है। जिसमें सम्पूर्ण वचन-कलाप संगृहीत नहीं है, जो पूर्वोक्त अर्थावयव अर्थात् ओधानुगममें बतलाये गये भेदोंके आश्रित है और जो पर्याधाधिकनय-निमित्तक है वह आदेशनिर्देश है।

ओघनिर्देशसे अपूर्वकरणादि तीन गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा

परस्पर तुल्य हैं, तथा अन्य सब गुणस्थानोंके प्रमाणसे अल्प हैं ॥ २ ॥

'तीनों गुणस्थानोंमें 'यह बचन चार उपशामक गुणस्थानोंके प्रतिषेध करनेके लिए दिया है। 'प्रवेशकी लिए दिया है। 'प्रवेशकी स्थेक्षा' इस बचनका फल संचयका प्रतिषेध है। 'तुस्य' इस बचनका फल संचयका प्रतिषेध है। 'तुस्य' इस बचनके विसदशताका प्रतिषेध किया है। अंशीसम्बन्धी साहिके तीन गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी

१ मतिषु ' पुव्विष्टका ' इति पाठः । सप्रती तु स्वीकतपाठः ।

९ सामान्येन तावत् त्रथ उपधमकाः सर्वतः स्तोकाःस्वग्रणस्थानकालेषु प्रवेशेन तुक्यसंस्थाः। स. सि. १, ८.

एआदिचउण्णमेचजीवाणं पर्वसं पिंड पिंडसेहाभावा । ण च'सव्वर्द्धः तिस्रु उनसामगेसु पिनस्तंजीबिह सिरसचिणयमा, संभवं पड्डन्च सिरसचंजीदो । एदेसि संचओ सिरसो असिरसो ति वा किष्ण पर्रुविद्धारे एएस दोसो, प्रवेससारिन्छेण तेसि संचयसारिन्छस्स वि अवगमादो । पिरससाणजीवाणं विसिरसचे सेतं संचयस्य विसिरसचे, अण्णहां दिद्दविराहादो । अपूज्वादिअदाणं थोव-बहुचादो विसिरसचे संचयस्य किष्ण होदि चि पुण्डिहें ए होदि, तिष्दृहुबसामगाणमद्धाहितो उनकस्सपवेसंतरस्य बहुचुबदेसादो । तम्हा किष्हें संच्यो व सिरसो चेय । योवा उविर उन्चमाणगुणद्वाणाण संस्वं पेक्सिय योवा चि मणिदा ।

अपेक्षा तुस्य अर्थात् सदश होते हैं, क्योंकि, पकसे लेकर चौपन मात्र जीवोंके प्रवेशके प्रति कोई प्रतियेध नहीं है। किन्तु सर्वकाल तीनों उपशामकोंमें प्रवेश करनेवाले जीवोंकी अपेक्षा सदशताका नियम नहीं है, क्योंकि, संभावनाकी अपेक्षा सदशताका कथन किया गया है।

र्शका--इन तीनों उपशामकोंका संचय सहश होता है, या असहश होता है, इस बातका प्रकणण क्यों नहीं किया?

समाधान—यह कोई दांप नहीं, क्योंकि, प्रयोशी सदशतांस उनके संवयकी सदशताका भी झान हो जाता है।प्रविश्यमान जीवॉकी विसदशता होने पर ही संवयकी विसदशता होती है। यदि ऐसा न माना जाय तो प्रत्यक्षस विरोध आता है।

र्शकी—अपूर्वकरण आदिके कालोंमें परस्पर अल्पवहुत्व होनेसे संचयके विस-दशता क्यों नहीं हो जाती है ?

समाधान — ऐसी आशंकापर आचार्य उत्तर देते हैं कि अपूर्वकरण आदिके कालके हीनाधिक होनेसे संचयके विसरहाता नहीं होती है, क्योंकि, तीनों उपशामकोंके कालोंसे उत्तरह प्रवेशान्तरका काल बहुत है ऐसा उपदेश पाया जाता है। इसलिए तीनोंका संचय भी सदश ही होता है।

विशेषार्थ यहां पर संकाकारने यह संका उठाई है कि जब अपूर्वकरण आदि गुणस्थानों का काल हीनाधिक है, अर्थात् अपूर्वकरणका जितना काल है, उससे संस्थात-गुणा होन अतिवृत्तिकरणका काल है और उससे संस्थातगुणा होन सुक्ष्मसाम्परायका काल है, तब इत गुणस्थानोंमें संखित होनाली जीवराशिका प्रमाण भी हीनाधिक हो होना चाहिए ने हसके समाधानमें यह कहा गया है कि तीनों उपशामकोंके कालोंसे उन्हण्ड प्रवेशान्तरके बहुत होनेचा एवेह गया वह है कि तथापि वह अधिमाय यह है कि यथि अपूर्वकरण आदि गुणस्थानोंक काल होनाधिक है, तथापि वह प्रयोगक्त कालोंसे कालोंसे उसके समयामाण है। किन्तु इन गुणस्थानोंमें प्रयोग कर संखित होनेवाले जीव संख्यात अर्थात् उपशामधेणींक प्रत्येक गुणस्थानमें अधिकसे अधिक तीन

**१ त्रतिषु 'पब्लिहाभावाणं च** 'हति पाटः । २ प्रतिषु 'णण्णहा 'हति पाटः ।

## उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेयं ॥ ३ ॥

पुत्रसुत्तारंभो किनहो ? उनसंतकसायस्स कसाउनसामगाणं च पचासचीए अभावस्स संदंसणफलो । जेसि पञ्चासची अत्थि तेसिमेगजोगो, इदरेसि भिष्णजोगो होदि चि एदेण जाणाविदं ।

### खवा संखेज्जगुणां ॥ ४ ॥

कुदो ? उवसामगगुणद्वाणसुक्कस्सेण पविस्समाणचउवण्णजीवेहिंतो खवगेगगुण-

सी जार (२०४) और क्षपकश्रेणिक प्रत्येक गुणस्थानमें अधिकसे अधिक छह सी बाढ (६०८) हो होते हैं। यदि सर्वजयन्य प्रमाणकी भी अपेक्षासे एक समयमें एक ही जीवका प्रदेश माना जाय, तो भी प्रत्येक गुणस्थानके प्रवेश माना जाय, तो भी प्रत्येक गुणस्थानके प्रवेशकालके समय संस्थात अर्थात प्रदेश गुणस्थानमें अधिकसे अधिक सीव सी चार और क्षपकश्रेणीके प्रत्येक गुणस्थानमें अधिकसे अधिक स्वाद सीव हो। यहां यह स्मरण खला बाहिए कि उपश्रम या क्षपकश्रेणीके निरन्तर प्रवेश करनेका सर्वोत्त्वष्ट काल आठ समय ही है। इससे अपर जितना भी प्रवेशकाल है, वह सब सान्तर ही है। इससे यह अर्थ निकलता है कि अर्थकरणादि गुणस्थानोंमें प्रवेशान्तर अर्थात् जीवोंके प्रवेश नहीं करनेका काल असंस्थात समयप्रमाण है। चूंकि, सहस्सामायगुणश्यानके लिहुक्ति करणका काल संस्थातगुण है इसलिए उसके प्रवेशान्तरका उत्कृष्ट काल भी संस्थातगुणा ही होगा। इसी प्रकार चूंकि अनिवृत्तिकरणके कालसे अपूर्वकरणका काल संस्थातगुणा है। अतः उसके प्रवेशान्तरका काल भी संस्थातगुणा ही होगा। इसका यही निकली निकलता है कि तीनों उपशामकोंके कालोंसे तीनोंके उत्कृष्ट प्रवेशा करनेके समय सहश है। अत्य उनका संचय भी सहश ही होता है।

उपर्युक्त जीव आगे कही जानेवाली गुणस्थानोंकी संख्याको 'देखकर अस्य हैं' पेसा कहा है।

उपञान्तकषायवीतरागळबस्य पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ ३ ॥

शंका-पथक सुत्रका प्रारम्भ किस लिये किया है ?

समाधान — उपशान्तकथायका और कथायके उपशाम करनेवाले उपशामकोंकी परस्यर प्रत्यासत्तिका अभाव दिखाना इसका फल है। जिनकी प्रत्यासत्ति पाई जाती है जनका ही पक योग अर्थात् एक समास हो सकता है और दूसरोंका भिन्न योग होता है, यह बात इस सुबसे सुवित की गई है।

उपञ्चान्तकषायवीतरागछबस्योंसे श्वपक संख्यातगुणित हैं।। ४ ॥ क्योंकि, उपञ्चामकके गुणस्थानमें उत्कर्षसे प्रवेश करनेषाले बौपन जीवाँकी

१ उपशान्तकथायास्तावन्त एव । स. सि. १, ८.

६ त्रयः क्षपकाः संस्थेयग्रणाः । स. सि. १, ८.

**बुक्क**स्सेण पविस्समाणअहुचरसदजीवाणं दुगुणनुवरुमा, पंचण-चदुरुचरतिसदमेचेगुब-सामगगुणद्वाणुक्कस्ससंचयादो वि खवगेगगुणद्वाणुक्कस्ससंचयस्स दुरुऊणछस्सद-भेचस्स दुगुणचर्दसणादो ।

स्त्रीणकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेवं ॥ ५ ॥

पुधसुत्तारंभस्स कारणं पुट्यं व वत्तव्यं । सेसं सुगमं ।

सजोगकेवली अजोगकेवली पवेसणेण दो वि तुल्ला तित्तया चेवं ॥ ६ ॥

षाद्यवादिकम्माणं छदुमत्थेहि पत्चासत्तीए अभावादो पुधसत्तारंभो जादो । पवेसणेण तेत्तिया चेवेति उत्ते पवेस-संचएहि अहुत्तरसदद्रुरुङ्गण्डस्सदमेत्रा कमेण हाँति त्ति घेत्तव्यं । दो वि तुल्ला ति उत्ते दो वि अण्णाण्णेण सरिसा ति भणिदं होदि । अजोगिकेबल्लिसंचओ पुष्टिब्ल्लगुणहाणसंचएहि सरिमो जधा, तथा सजोगिकेबल्लिसंचयस्स वि सरिसती । विसरिसत्तपदुष्पायणहृश्वनस्सुनं भणदि—

अपेक्षा क्षपकके एक गुणस्थानमें उन्कर्पसे प्रवेश करनेवाले एकसौ आठ जीवोंके दुगुणता पार्ष जाती है। तथा संचयकी अपेक्षा उपशामकके एक गुणस्थानमें उन्हण्डरूपसे पांच कम तीनती चार अर्थान् दो सौ निन्यानंव (२९९) संचयसे भी क्षपकके एक गुणस्थानको दो कम छह सौ (५९८) रूप संचयके दुगुणता देखी जाती है।

क्षीणकषायवीतरागछबस्य पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं।। ५ ।।

पृथक् सुत्र बनानेका कारण पहलेके समान कहना चाहिए। शेष सुत्रार्थ सुगम है। सयोगिकेवली और अयोगिकेवली प्रवेशकी अपेक्षा दोनों ही तुल्य और पूर्वोक्त प्रमाण हैं॥ ६॥

घाति कर्मोका घात करनेवाळे सयोगिकंवळी और अयोगिकंवळीकी छग्रस्थ जीवोंके साथ प्रत्यासचिका अभाव होनेस पृथक सूत्र बनाया गया है। प्रवेशकी अपेक्षा पृषोंक प्रमाण ही हैं, ऐसा कहनेपर प्रवेशस एक भी आठ (१०८) और संवयसे दो कम छह सी अर्थात पांच सी अट्टानवे (१०८) क्रमसे होते हैं, ऐसा अर्थ प्रहण करता बाहिए। दोनों ही तृत्य हैं, ऐसा कहनेसे होनों ही परस्पर समान हैं, ऐसा अर्थ स्वित होता है। जिस प्रकार अयोगिकंवळीका संचय पूर्व गुणस्थानोंक संचयके सददा होता है, उसी प्रकार सयोगिकंवळीक संचयक और सरहाताकी प्राप्ति होती है, अतपब उनके संचयकी विसदशताकं प्रतिपादन करनेके छिए उत्तर सुत्र कहते हैं─

१ श्रीणकवायवीतरागच्छ्यस्थास्तावन्त एव : स. सि. १, ८.

<sup>🤏</sup> संबोगकेबिलिनोऽयोगकेबिलिनश्च प्रवेशेन तुस्यसंस्याः । स. ति. १, ८.

# सजोगिकेवली अद्धं पहुच्च संखेज्जगुणां ॥ ७ ॥

कुदो १ दुरुवृणछस्तदेभे चजीवेहितो अङ्गुलक्ख-अङ्गाणउदिसहस्स-दुसहियपेषसद-भेषजीवाणं संखेखगुणजुवलंगा। हेद्विमरामिणा उवरिमरासि छेचुण गुणयारो उप्सदेदन्वो।

जावाण सबजगुणसुनन्मा हाहुमरामणा उवारमरास छन्ण गुणवारा उज्यादरू अण्मत्तसंजदा अक्ख्वा अणुवसमा संखेज्जगुणा ।। ८ ॥

खनगुनसामगअप्पमससंजदपडिसेहो किमड्रं कीरदे ? ण, अप्पमससामण्णेण तेसिं पि गहणप्पसंगा । सजोगिरासिणा चेकोडिन्छण्णउदिलन्ख-णवणउइसहस्स-तिउत्तर-सदमेत्रअप्पमसरासिम्हि मागे हिदे जं लद्धं सो गुणगारो होदि।

पमत्तसंजदा संखेज्जगुणां ॥ ९ ॥

को गुणगारो ? दोण्णि रूवाणि । कुदो णव्यदे ? आइरियपरंपरागदुवदेसादो ।

सयोगिकेवली कालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं।। ७॥

क्योंकि, दो कम छह सो, अर्थान् पांच सी अट्टानवे मात्र जीवोंकी अपेक्षा आठ लाख, अट्टानवे हजार पांच सी दो संख्याप्रमाण जीवोंके संख्यातगुणितता पार्र जाती है। यहां पर अधस्तनराशिसे उपरिम राशिको छेदकर (आग देकर) गुणकार उत्पक्ष काना चारिए।

सयोगिकेवलियोंसे अक्षपक और अनुपद्मामक अध्रमचसंयत जीव संख्यात-गणित हैं ॥ ८ ॥

र्शका—यहांपर क्षपक और उपशामक अग्रमत्तसंयतोंका निवेध किस लिए किया गया है?

समाधान— नहीं, क्योंकि, 'अप्रमत्त ' इस सामान्य पदसे उनके भी प्रहणका प्रसंग आता है, इसलिए क्षणक और उपशामक अप्रमत्तसंयतोंका निषेध किया गया है। सर्यागिकेवर्लीकी राशिसे दो करोड़ ब्यानवे ब्राख निन्यानवे हजार एक सौ तीन संख्या-प्रमाण अप्रमत्तसंयतोंकी राशिमें भाग देनेपर जो ब्रुग्ध आवे, वह यहां पर गुणकार होता है।

अप्रमत्तसंयर्तोसे प्रमत्तसंयत संख्यातगुणित हैं ॥ ९ ॥ गुणकार क्या है ? दो संख्या गुणकार है ।

शंका-यह कैसे जाना जाता है?

समाधान---आचार्य-परम्पराके द्वारा आये हुए उपवेशसे जाना जाता है।

१ सयोगकेवलिनः स्वकालेन सम्रदिताः सख्येयगुणाः । (८९८५०२)। स. वि. १, ८.

२ अप्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः (२९६९९१०३)। स. सि. १,८.

१ प्रमचतयताः संख्येयगुणाः (५९३९८२०६)। स. सि. १, ८.

पुच्युचअप्यमचरासिणा पंचकोडि-तिष्णउइलक्ख-अडाणउइसहस्स-छन्भहियदोसदयेचिहि पमचरासिन्हि भागे हिदे ज भागलई सो गुणमारो ।

# संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ।। १०॥

कुदो ? पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागमेचचादो । माणुसखेचक्यंतरे चेय संजदासंजदा होति, णो विद्विद्धाः भोगभूमिस्हि संजमासंजमभाविवेरोहा । ण च माणुस-खेचक्यंतरे असंखेज्जाणं संजदासंजदाणमिथ संभवो, तेचियमेचाणमेन्यांबहुाणविरोहा । तदो संखेज्जगुणेहि संजदासंजदेहि होदच्चिमिदि ? ण, सयंपहपज्वदपरभागे असंखेज्ज-जोयणवित्यदे कम्मभूमिपिडभाए तिरिक्खाणमसंखेज्जाणं संजमासंजमगुणसिहिदाण-मुबद्धमा । को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेजदिमागो, असंखेज्जाणं पलिदोवमपदम-वन्मामूलाणि । को पडिभागो ? अतीमुकुचगुणिदपमनसंजदरासी पडिभागो ।

# सासणसम्मादिद्री असंखेज्जगुणां ॥ ११ ॥

पूर्वोक्त अग्रमत्तराशिसे पांच करोड़ तिरानवे लाल, अट्टानवे हजार, दो सौ छह सं<del>स्थाप्रमाण प्रमत्तसंयतराशिमें भाग देनेपर जो भाग</del> लब्ध आवे, वह यहांपर गुणकार है।

प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत असंख्यातगुणित हैं ॥ १० ॥

क्योंकि, वे पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं।

श्रृक्त — संयतासंयत मजुष्यक्षेत्रके भीतर ही होते हैं, वाहर नहीं, क्योंकि, भोग-भूमिमें संयमासंयमके उत्पन्न होनेका विरोध है। तथा मजुष्यक्षेत्रके भीतर असंस्थात संयता-संयतोंका पाया जाना सम्भव नहीं है, क्योंकि, उतने संयतासंयतोंका यहां मजुष्यक्षेत्रके भीतर अवस्थान माननेमें विरोध आता है। इसलिए प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत संस्थातगुणित होना चाहिए?

. समाधान—नहीं, क्योंकि, असंख्यात योजन विस्तृत एवं कर्मभूमिके प्रतिभाग-रूप स्वयंत्रम पर्वतके परभागमें संयमासंयम गुणसहित असंख्यात तिर्यंच पाये जाते हैं।

गुणकार क्या है ? पस्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूळ प्रमाण है। प्रतिभाग क्या है ? अन्तर्मुहृतेसे प्रमत्तसंयतराशिको गुणित करनेपर जो ळच्य आवे, वह प्रतिभाग है।

संयतासंयतोंसे सासादनसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगृणित हैं ॥ ११ ॥

र संयतासयता असस्येयगुणाः। स. सि. १,८,

२ प्रतिष '-मेत्ता- ' इति पाठः ।

३ सासादनसम्यग्दष्टषोऽसंख्येयग्रणा । स. सि. १,८.

कुरो ? तिबिहसम्मचाह्नद्रसंजदासंजर्दाहंतो एगुनसमसम्मचारो सासणगुण पिड-विज्ञय छसु आविल्यासु संचिदजीनाणमसंखेज्जगुणचुनदेसारो । तं पि क्रषं णव्यदे ? एगसमयम्हि संजमासंजमं पिडवज्जमाणजीनिहिंतो एक्कसमयम्हि चेव सासणगुण पिड-वज्जमाणजीनाणमसंखेजजगुणचर्दसणारो । तं पिं कुरो ? अर्णवर्तसारिनच्छेयहेसंजमा-संजमलंभस्स अहदुल्लभचारो । को गुणगारो ? आनल्डियाए असंखेज्जदिभागो । हेद्दिम-रासिणा उनिस्मासिम्हि मागे हिदे गुणगारो आगच्छिदि, उनिस्मासिअवहारकाल्या हेद्दिमरासिअवहारकाले भागे हिदे गुणगारो होदि, उनिस्मासिअवहारकालगुणिदहेद्दिम-रासिणा पिल्दोनमं गो हिदे गुणगारो होदि । एवं तीहि प्यारेहि गुणयारो समाण-मज्जमाणरासीसु सन्वत्थ साहेदन्वो । णविर हेद्दिमरासिणा उनिस्मासिम्हि मागे हिदे गुणगारो आगच्छिदि चि एदं समाणासमाणभज्जमाणरासीणं साहारणं, दोसु नि एदस्स पउनीए बाहाणुनलंका।

क्योंकि, तीन प्रकारके सम्यक्त्वके साथ स्थित संयतासंयतोंकी अपेक्षा एक उपरामसम्यक्त्वसे सासादनगुणस्थानको प्राप्त होकर छ्रह आविल्योंसे संचित जीव असंस्थातगुणित हैं, पेसा उपदेश पाया जाता है।

शंका — यह भी कैसे जाना जाता है?

समाधान—एक समयमें संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले जीवोंसे एक समयमें ही सासादनगुणस्थानको प्राप्त होनेवाले जीव असंस्थातगुणित देखे जाते हैं।

शंका-इसका भी कारण क्या है ?

समाधान—क्योंकि, अनन्त संसारके विच्छेदका कारणभूत संयमासंयमका पाना अतिदुर्लभ है।

गुणकार क्या है ? आवलीका असंस्थातवां भाग गुणकार है । अधस्तनराशिसे उपरिस्ताशिमें भाग देनेपर गुणकारका प्रमाण आता है । अथवा, उपरिस्ताशिके अवहार-कालसे अधस्तनराशिके अवहारकालमें भाग देनेपर गुणकार होता है । अथवा, उपरिस्ताशिके अवहार-राशिके अवहारकालसे अधस्तनराशिको गुणित करके जो ल्ल्य आवे उसका पत्थेपम्से भाग देनेपर गुणकार आता है। येल इन तील प्रकारोसे समान भज्यमान राशियों में सर्वेष गुणकार साधित कर लेना चाहिए। केवल विशेषता यह है कि अधस्तनराशिका उपरिम-राशिमें भाग देनेपर गुणकार आता है, यह नियम समान और असमान, दोनों भज्यमान राशिमें साधार है, क्योंकि, उक्त दोनों राशियोंमें भी इस नियमकी प्रवृत्ति होनेमें बाधा नहीं पाई जाती है।

# सम्मामिञ्छादिट्टी संखेज्जगुणां ॥ १२ ॥

एदस्सत्यो उच्चदे - सम्मामिच्छादिद्विअद्वा अंतोष्ठहुचमेचा, सासणसम्मादिद्विअद्वा व छावलियमेचा । किंतु सासणसम्मादिद्वि-अद्वादो सम्मामिच्छादिद्वअद्वा संखेऽजगुणा । संखेऽजगुणादाए उवक्कमणकालो वि सासणदावक्कमणकालादो संखेऽजगुणो
उवक्कमणविरोहा विरह्मकालाणप्रद्वय्य साधम्मादो । तेण दोगुणद्वाणाणि पिडवऽजमणराती जदि वि सरिसो, तो वि सासणसम्मादिद्वीहिंतो सम्मामिच्छादिद्वी संखेऽजगुणा
होति । किंतु सासणगुणप्रवससमसम्मादिद्वीणो चेय पिडवऽजंति, मामिच्छायुणं पुण
वेदगुवसमसम्मादिद्वीणो अद्वात्मसम्मामिच्छादिद्विणो च पाडवऽजंति । तेण सासणं
विद्वात्मसम्मामिच्छाने पाडवऽजमाणगासी संखेऽजगुणा । तदो संखेऽजगुणापादो संखेऽजगुणाऽवक्कमणकालादो च सासणिदितो सम्मामिच्छादिद्विणो संखेऽजगुणा, उवसमसम्मादिद्वीहिंतो वेदगसम्मादिद्विणो असंखेऽजगुणा । कारणाणुसाराणा क्लोण
होदन्वमिदि ' णायादो । सासणिहिंतो सम्मामिच्छादिद्विणो असंखेऽजगुणा । किणा होति
वि उचे ण होति, अणेयणिगगमादो । जिर तेहि पडिवऽजमाणगुणद्वाणमेककं चेव होदि,

सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्मिध्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १२ ॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं- सम्यग्मिथ्याद्यीष्ट गुणस्थानका काल अन्तर्महर्तमात्र है और सासादनसम्यग्दृष्टिका काल भी छह आवलीप्रमाण है, किन्तु फिर भी सासादन-सम्यग्रहिके कालसे सम्यग्मिथ्यादिष्का काल संख्यातगुणा है। सख्यातगुणित कालका उपक्रमणकाल भी सासादनके कालके उपक्रमणकालसे संख्यातगुणा है। अन्यथा उपक्रमण-कालमें विरोध आजायगा, क्योंकि, विरहकाल दोनों जगह समान है। इसलिए इन दोनों गणस्यानोंको प्राप्त होनेवाली राशि यद्यपि समान है तो भी सासादनसम्यग्हिएयाँस . सम्यग्मिथ्यादृष्टि संख्यातगुणित हैं । किन्तु सासादन गुणस्थानको उपरामसम्यग्दृष्टि ही प्राप्त होते हैं, परन्तु सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानको वदकसम्यग्दधि, उपशामसम्यग्दधि और मोहकर्मकी अझईस प्रकृतियोंकी सत्तावाले मिथ्यादृष्टि जीव भी प्राप्त होते हैं। इसलिय सासादनगणस्थानको प्राप्त होनेवाली राशिसे सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाली राशि संस्थातगुणी है। अतः संस्थातगुणी आय होनेसे और संस्थातगुणा उपक्रमणकाळ होनेसे सासादनसम्यग्दृष्टियाँसे सम्यामाध्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित होते हैं। उपशाम-सम्बन्दृष्टियोंसे वेदकसम्बन्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं, क्योंकि, 'कारणके अनुसार कार्य होता है' ऐसा न्याय है।सासादनसम्यग्दृष्टियांस सम्यग्मिश्यादृष्टि असंस्थातगुणित क्यों नहीं होते हैं, पेसा पूछने पर आचार्य उत्तर देते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि, निर्गमके अर्थात् जानेके मार्गे अनेक हैं। यदि वेदकसम्यग्दिष्योंके द्वारा प्राप्त किया

१ सम्यग्मिप्यादृष्टयः संख्येयगुणाः । स. सि. १, ८.

२ प्रतिषु 'पव्निमाणरासीदो ' इति पाठः । ३ प्रतिषु 'मेर्च ' इति पाठः ।

तो एस प्णाओ वोर्चु' जुत्तो । किंतु वेदगसम्मादिद्विणो सिच्छर्च सम्मामिच्छत्तं च पडिवज्जति, सम्मामिच्छत्तं पडिवज्जमाणेहिंतो मिच्छत्तं पडिवज्जमाणवेदगसम्मादिद्विणो असंखेज्जगुणा, तेण पुन्तुत्तं ण घडदे हदि । ण चासंखेज्जगुणरासिवओ अण्णरासिम-वेक्खियं होदि, तस्स अप्पणो आयाणुसरणसहावत्तादो । एदमेवं चेव होदि चिक्क्षं णव्यदे ? सासणेहिंतो सम्मामिच्छादिद्विणो संखेजजगुणा चिसुत्तप्णहाणुववत्त्रीदो णव्यदे ।

### असंजदसम्मादिद्री असंखेज्जगुणा ।। १३ ॥

को गुणगारो १ आविलयाए असंसेजजिदमागो । सम्माभिच्छादिद्विरासी अंतोग्रुहुचसंचिदो, असंजदसम्मादिद्विरासी पुण वेसागरोवमसंचिदो । सम्माभिच्छादिद्विज्ञद्वादो
वेसागरोवमकालो पलिदोवमासंसेजजिदभागगुणो । सम्माभिच्छादिद्विज्ञवक्तमणकालादो
वि असंजदसम्मादिद्विउवक्कमणकालो पलिदोवमस्स संसेजजिदभागगणा, उवक्कमणकालस्स अद्वाणुसारिचदंगणादो । तेण पलिदोवमस्स असंसेजजिदभागण गुणगारेण
होदन्वमिदि १ ण, असंजदसम्मादिद्विरासिस्स असंसेजजिदभागणप्यसंगा । तं
जानवाला गुणस्थान एक ही हो, तो यह न्याय कहने योग्य है । किन्तु वेदकसम्यग्दाहि,
सिध्यात्व और सम्याभिष्यात्व, इन दोनो गुणस्थानोको प्राप्त होते हैं । तथा सम्यरिमध्यात्वको प्राप्त होनवाले वदकसम्यग्दाध्यांसे मिध्यात्वको प्राप्त होते हैं । तथा सम्यरिमध्यात्वको प्राप्त होनवाले वदकसम्यग्दाध्यांसे मिध्यात्वको प्राप्त होते हो होता है । हस्सरी
वात यह है कि असंस्थातगुणित है इसकिए पूर्वोक कथन घटित नहीं होता है । हस्सरी
वात यह है कि असंस्थातगुणी राशिका व्यय अन्य राशिको अपेकासे नहीं होता है,
स्योंकि, वह अपंन आयके अनुसार व्यय्वशील स्वभाववाला होता है।

शंका-यह इसी प्रकार होता है, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—सासादनसम्यग्दष्टियोंसे सम्यग्मिच्यादष्टि जीव संस्थातग्राणित होते हैं, यह सुत्र अन्यथा वन नहीं सकता है, इस अन्यथानुपपत्तिसे जाना जाता है कि सासादनसम्यग्दष्टियोंसे सम्यग्निध्यादष्टि जीव संस्थातग्राणित होते हैं।

> सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंसे असंयत्सम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १३ ॥ गुणकार क्या है ? आवळीका असंख्यातवां भाग गुणकार है ।

शुंका—सम्याग्मध्यादिष्ट राशि अन्तर्गृहतं संखित है और असंयतसम्यग्हाहि राशि दो सागरोपम-संखित है। सम्याग्मध्यादिष्ठे कालसे दो सागरोपमकाल पत्योपमके असंस्थातचें भाग गुणितममाण है। सम्याग्मध्यादिष्ठेक उपक्रमणकालसे भी असंयत-सम्यग्हिष्टिका उपक्रमणकाल पत्योपमके संस्थातवें भागगुणित है, क्योंकि, उपक्रमणकाल गृल्योपके संस्थातवें भागगुणित है, क्योंकि, उपक्रमणकाल गृल्योपके सालगुणित है, क्योंकि, उपक्रमणकाल गृल्योपके आसंस्थातवें भागगुणित है। इसलिए पत्योपमके असंस्थातवें भागगुणित है। इसलिए प्रयोपमके असंस्थातवें भागगुणित हो। चाहिए ?

समाधान---नहीं, क्योंकि, गुणकारको पत्योपमके असंख्यातवें भाग मानने पर असंयतसम्यन्दिश राशिको असंख्यात पत्योपमप्रमाण होनेका प्रसंग प्राप्त होगा।

१ प्रतिषु 'जोतुं ' इति पाठः । २ असंयतसम्बन्ध्यपोऽसंख्येयग्रुणाः । सः सिः १, ८. १ स २ प्रती ' न्दो वि असजदसम्बादिदि-उवव्यसमणकालो ' इति पाठो नास्ति ।

जधा- ' एरेहि पिल्दोवममविहादि अंतामुहुचेण कालेणोचे' दच्चाणिओगहास्सुचादो णव्वदि जधा पिल्दोवममवीह्रहचेण संडिदेयसंडमेचा सम्मामिच्छादिद्विणो होति वि । पुणो एदं राप्ति पिल्दोवमस्स असंखेज्जदिभागेण गुणिदे असंखेज्जपित्रोवममेचो असं- जदसम्मादिद्विरासी होदि । ण चेदं, एदेहि पिल्दावममविहादि अतामुहुचेण कालेणोच एदेण सुचेण सह विरोहा । कथं पुण आवलियाए असंखेज्जदिभागगुणगारस्स सिद्धी ? उच्चदे – सम्मामिच्छादिद्विअदादो तप्पाओमाअसंखेज्जयुणदाए संचिदो असंजदसम्मादिद्विरासी धेचच्यो, एदिस्से अद्वाए सम्मामिच्छादिद्विअदादो असंखेज्जयुणदाए संचिदो असंखेज्जयुण- उवचक्कमणकालुवलमा । एत्य संचिद-असंजदसम्मादिद्विरासीए वि आवलियाए असंखेज्जपण- अपंखेज्जपाण गुणिदमेचो होदि । अथवा दोण्डं उवचक्कमणकाल जदि वि सरिसा होति । अथवा दोण्डं उवचक्कमणकाल जदि वि सरिसा होति । असंजदसम्मादिद्वी आवलियाए संखेज्जभागगुणा । इदो ? सम्मामिच्छादिद्वीदिंजो असंजदसम्मादिद्वी आवलियाए संखेज्जभागगुणा । अद्दे ? सम्मामिच्छादिद्वीदिंजो असंजदसम्मादिद्वी अविलयाए संखेज्जभागगुणा । अस्सेखेज्जदिभागगुणचादो ।

### मिच्छादिशे अणंतगुणां ॥ १४ ॥

उसका स्पर्धाकरण इस प्रकार है- इन सासादनसम्यग्दिष्ट आदि जीवोंकी अपेक्षा अम्तर्गुद्वतैकालसे पत्योपम अपहत होता है, इस द्रव्यानुयोगद्वारके सृत्रसे जाना जाता है कि पत्योपमको अन्तर्गुद्वतेसे खंडित करने पर एक खंडप्रमाण सम्यग्मिय्यादिष्ट होते हैं। पुतः इस राशिको पत्योपमक असंस्थातये भ्रामासं गुणित करने पर असंस्थात पत्योग्यप्रमाण असंयतसम्यग्दिष्टाशि होती है। परंतु यह ठीक नहीं है, क्योंकि, 'इन गुणस्थानवर्ती जीवोंकी अपेक्षा अन्तर्गुद्धतेकालसे पत्योग्य अपहत होता है' इस सुत्रके साथ पूर्वोक्त कथनका विरोध आता है।

शंका — फिर आवलीके असंख्यातवें भागरूप गुणकारकी सिद्धि कैसे होती है ?

समाधान — सम्याग्मध्यादाष्टिकं कालसे उसके योग्य असंस्थातगुणित कालसे संचित असंस्थातगुणित कालसे संचित असंयतसम्यग्दिए राशि प्रहण करना चाहिये, क्योंकि, इस कालका सम्याग्मध्याद्दाष्टिकं उपक्रमणकालसे असंस्थातगुणा उपक्रमणकाल पाया जाता है। यहां पर संचित असंयतसम्यग्दिए राशि भी आवलीके असंस्थातम्यग्दिष्ट राशि भी आवलीके असंस्थातम्य गुणितमात्र है। अधवा, होनोंके उपक्रमणकाल यथार सदश होते हैं, तो भी सम्यग्निध्यादिष्टेयों असंयतसम्यद्दिष्ट जीव आवलीके संस्थात भागगुणित हैं। क्योंकि, सम्यग्निध्यादकों प्राप्त होनेवाली राशिसे सम्यक्तवकों प्राप्त होनेवाली राशिसे सम्यक्तवकों प्राप्त होनेवाली राशिसे सम्यक्तवकों प्राप्त होनेवाली राशि आवलीके असंस्थातवें मागगुणित हैं।

असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित हैं ॥ १४॥

१ दव्याष्ट. ६. (भा. १ पू. ६३.)

२ अ-कप्रत्योः ' -पल्डिदोवमेचो ' इति पाठः।

३ मिथ्यादृष्टयोऽनन्तगुणाः । स. सि. १, ८. प्रतिषु ' अणतगुणो ' इति पाढः ।

क्क्ट्रो ? मिच्छादिद्वीणमार्णतियादो । को गुणगारो ? अभविधिद्धिर्द्ध अर्णतगुणो, सिद्धेहि वि अर्णतगुणो, अर्णताणि सञ्जजीवरासिपटमवग्गम्लाणि । को पडिआगो ? अर्सजदसम्मादिद्वी पडिआगो ।

असंजदसम्मादिद्विद्याणे सञ्वत्योवा ज्वसमसम्मादिद्वी ॥ १५ ॥

संजदासंजदादिङ्ठाणपिङसेहर्ङ् असंजदसम्मादिङ्किङ्गाणवयणं । उनिद्युखमाणरासि-अवेक्स्तं सन्वत्थोवचयणं । सेससम्मादिङ्किपिङसेहङ्क्युवसमसम्मादिङ्किचयणं ।

# स्वइयसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ १६ ॥

उवसमसम्मनादो खर्यसम्मनमङ्गुङ्ग्हं, दंसणमोहणीयक्खएण उक्ससेण छम्मास-मंतरिय उक्करसेण अडुन्तसदमेनाणं चेव उप्पञ्जमाणनादो । खर्यसम्मनादो उवसम-सम्मनमङ्गुल्हं, सन्तरादिदियाणि अंतरिय एगसमएण पलिदोवमस्स असंखेजजदिमाग-मेन्नजीवेषु तदुप्पन्तिदंसणादो । तदो खर्यसम्मादिङ्गीहिंनो उवसमसम्मादिङ्गीहिं असंखेज-गुणेहि होदव्यमिदि ? सन्तमेदं, किंतु संचयकालमाहप्पेण उवसमसम्मादिङ्गीहिंनो खर्य-

क्योंकि, मिथ्यादृष्टि अनन्त होते हैं।

शंका-गुणकार क्या है ?

समाधान — अभव्यसिद्धोंसे अनन्तगुणा और सिद्धोंसे भी अनन्तगुणा गुणकार है, जो सम्पूर्ण जीवराशिके अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

शंका-प्रतिभाग क्या है ?

समाधान--असंयतसम्यग्दष्टि राशिका प्रमाण प्रतिभाग है।

असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उपश्रमसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ १५ ॥

संयतासंयत आहि गुणस्यानोंका निषेध करनेके लिये सुत्रमें 'असंयतसम्यग्रहष्टि-स्थान ' यह चचन दिया है। आगे कही जानेवाली राशियोंकी अपेक्षा 'सबसे कम 'यह चचन दिया है। शेष सम्यग्रहिष्योंका प्रतिपेध करनेके लिये 'उपशमसम्यग्रहष्टि 'यह चचन दिया है।

असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दष्टियोंसे श्वायिकसम्यग्दष्टि जीव असंख्यातगणित हैं ॥ १६ ॥

ग्रंका—उपरामसम्यक्त्वसे क्षायिकसम्यक्त्य अतितुर्जेभ है, क्योंकि, वर्धन-मोहनीयके क्षपद्वारा उत्कृष्ट छह मासके अंतरालसे अधिकसे अधिक एकसी आठ जीयोंकी ही उत्पत्ति होती है। परंतु क्षायिकसम्यक्त्वसे उपरामसम्यक्त्य अतिसुल्जभ है, क्योंकि, सात रात-दिनके अंतरालके एक सम्यम्म पत्योपमके असंस्थातये मागप्रमित जीयोंमें उपरामसम्यक्त्यका उत्पत्ति देखी जाती है। इसल्जिये क्षायिकसम्यन्दिध्यांसे उपरामसम्यन्दिष्ट असंस्थातगुणित होना चाहिए?

समाधान-यह कहना सत्य है, किन्तु संवयकालके माहात्म्यसे उपशमसम्य-

सम्माइडिणो असंखेञ्जाणा जादा । तं जहा उवसमसम्मचहा उक्कस्सिया वि अंतो-सुडुचमेचा चेय । सहयसम्मचहा पुण जहिण्या अंतोम्रहुचं, उक्कस्सिया दोपुञ्चकोडि-अक्मिहियतेचीससागरोवममेचा । तत्थ मज्जिमकालो दिवहुपलिदोवममेचो । एत्थ अंतोम्रहुचमंतिस्य संखेञ्जोवक्कमणसमप्सु घेप्पमाणेसु पलिदोवमस्स असंखेञ्जदिभाग-मेतोवक्कमणकालो लब्मह । एदेण कालेण संचिद्जीया वि पलिदोवमस्स असंखेञ्जदि-भागमेचा होद्ण आवलियाए असंखेञ्जदिभागमेचुवक्कमणकालेण समयं पडि उवक्कंत-पलिदोवमस्स असंखेञ्जदिभागमेचुनियण संचिद्जवसमसम्मादिद्वीहिंतो असंखेञ्जपुणा होति । ण संसवियप्या संभवंति, ताणमसंखेञ्जगुणसुचेण सह विरोहा ।

एत्य चोद्यो भणिदे आविल्याए असंखेरजिदमागमेचंतरेण खर्यसम्मादिष्टीण सोहम्मे जह संचयो कीरिद पर्वमाणुसारिणिग्गमादो मणुसेम्स असंखर्जा खर्यसम्मा-दिहिणो पार्वेति । अह संखेरजारिलंपरेण द्विहमेचयो कीरिद, तो मंखेरजार्वालयाहि पिल्दोबमे खंडिदे एयक्खंडमेचा खर्यमम्मादिद्विणो पार्वेति । ण च एवं, आविल्याए असंबरजिदिमागमेचभागहारम्थ्यगमादो । तदो दोहि वि पर्यारहि दोमो चेय दुक्कदि

म्हिएयोंसे आयिकसम्यन्दिष्ट असंख्यातगुणित हो जाते हैं। वह इस प्रकार है- उपशम-सम्यक्ष्यका उत्कृष्ट काल भी अन्तर्गुङ्गतमात्र हो है। परन्तु आयिकसम्यक्ष्यका ज्ञाच्य काल अन्तर्गुङ्गते हैं और उत्कृष्ट काल हो पूर्वकोटिस आधिक ततीस सागारप्रप्रमाण है। उसमें अध्यम काल डेड पत्योपमम्याङ । यहां पर अन्तर्गुङ्गतंकालको अन्तरित स्व उपक्रमणके संख्यात समयों प्रहण करने पर पत्योपमके असंख्यात मागमात्र उप क्रमणकाल प्राप्त होता है। इस उपक्रमणकालके द्वारा संचित हुए जीव पत्योपमके असंख्यातव भागमात्र हो करके भी आवर्लके असंख्यातव भागमात्र जपक्रमणकालके द्वारा प्रत्येक समयमें भाग होत्याले पत्योपमके असंख्यातव भागमात्र जायोस संचित हुए उपशमसम्यग्रहिणकी अपेशा असंख्यातगुणित होते है। यहां शेष विकल्प संभव नहीं हैं, क्योंकि, उन विकल्पोंका असंयतसम्यन्दिण गुणस्थानमें 'उपशमसम्यन्दिण्योंसे आविकसम्यन्दिण असंख्यातगुणित हैं। इस सूचके साथ विरोध आता है।

श्रुंका—यहां पर शंकाकार कहता है कि आवलीके असंख्यातयें भागमात्र अन्तरसे क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंका सीधर्म स्वर्गमं यदि संचय किया जाता है तो प्रवेशके अनुसार निर्मम होनेसे अर्थान आयके अनुसार व्यय होनेस मनुष्यामं असंख्यान क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव प्राप्त होते हैं। और यदि संख्यान आर्वालयोंके अन्तरालस स्थितका संखय करते हैं तो संख्यात आर्थालयोंसे पत्योपमक खंडित करने पर एक खंडमात्र क्षायिकसम्यग्दृष्टि प्राप्त होते हैं। परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि, आविलक्षे असंख्यातर्वे आगमात्र भागमात्र स्थीकार किया गया है। इसलिय दोनों प्रकारोंसे भी दोष ही प्राप्त है।

ति ? ण एस दोलो, खहयसम्मादिहीणं पमाणागमणहं पिलदोवमस्स संखेज्जाविलयमेतभागहारस्स जुतीए उवलंमादो। तं जहा- अद्वसमयम्मिद्धयङम्मासम्मेतरं जिद संखेज्जुवकमणसमया लम्मीतं, तो दिवहृषिलदोवमम्मेतरं कि लमामो ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओवट्टिदाए उवक्कमणकालो लम्मीदि । तिम्म संखेजजीवि गुणिदं संखेज्जावलियाहि ओवट्टिदाणदोवममेता खहयसम्मादिद्विणो लम्मीति । तेण आविल्याए असंखेज्जिदमाना भागहारो ति ण घेत्रच्यो । उवक्कमणंतरं आविल्याए असंखे-जजिदमाने संखेज्जिदमाने स्वं एदं ण घट्टित लि णासंकणिज्जं, मणुसेसु खहयसम्मादिद्वीणं असंखेजजावमातिवालो ।
एवं संत सासणादीणमसंखेजजाविल्याहि भागहारेण होदच्यं ? ण एस दोसो, इहुत्वादो ।
ण अल्लेपिमाहरियाणं वक्त्वाणेण विरुद्धं ति एसस वक्त्वालम्स अम्दर्तं, सुत्तेण सह
अल्लेपिमाहरियाणं वक्त्वाणेण विरुद्धं ति एसस वक्त्वालम्स अम्दर्तं, सुत्तेण सह
वि ण विरोहो, तस्स उवयारणिवयणत्तादो।

समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, श्लायिकसम्यन्दृष्टियोंके प्रमाण लानेके लिए पच्यापमका संख्यात आवलिमात्र आगहार युक्तिसे प्राप्त हो जाता है। जैसे- आठ समय अधिक छह मासके भीतर यदि संख्यात उपक्रमणके समय प्राप्त होते हैं, तो हेद पच्यापमके भीतर कितने समय प्राप्त होते हैं हम प्रकार नैराशिक करने पर प्रमाणराशिसे फलराशिको गुणित करके और इच्छाराशिसे भातित कर देने पर क्यापममें संख्यात आवलियोंका भाग होता है। उसे संख्यात जीवोंसे गुणित कर देने पर पच्योपममें संख्यात आवलियोंका भाग देने पर जो लब्ध आवे उतने शायिकसम्यन्दिए जीव प्राप्त होते हैं। इस संख्यात भाग सम्बन्धिय यहां आवलींका असंख्यातवां भाग भागहार है, पैसा नहीं प्रहण करना चाहिए।

उपक्रमणकालका अन्तर आवलीका असंख्यातवां भाग होने पर उपर्युक्त व्याख्यात घटित नहीं होता है, ऐसी आशंका भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि, ऐसा मानने पर मनुष्योंमें असंख्यात क्षायिकसम्यग्दष्टियोंके अस्तित्वका प्रसंग आता है।

ग्रंका-—यदि ऐसा है तो सासादनसम्यग्दष्टि आदिके असंख्यात आविलयां भागकार होना चाहिए ?

समाधान—यह कोई दोप नहीं, क्योंकि, वह इए ही है।

तथा, यह व्याख्यान अन्य आचायोंके व्याख्यानसे विरुद्ध है, इसलिये इस-व्याख्यानके अभद्रता (अयुक्ति-संगतता ) भी नहीं है, क्योंकि, इस व्याख्यानका सुकके साथ विरोध नहीं है, इसलिये उसके अभद्रताके माननेमें विरोध आता है। 'इन राशि-योंके ममाणकी अपेक्षा अन्तर्भुद्धतैकालेस पत्योपम अपहत होता है ' इस द्रव्यानुयोग-हम सुकके साथ भी उक्त व्याख्यानका विरोध नहीं आता है, क्योंकि, वह सुव उप-चार-निमित्तक हैं।

### वेदगसम्मादिद्री असंखेज्जग्रणा ॥ १७ ॥

कृदो ? दंसणमेहणीयक्खएणुपण्णेखदयसम्मनादो स्वओवसिमयवेदगसम्मनस्स सुद्दु सुरुहनुबरुंमा। को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागे। कुदो ? ओघसोहम्म-असंजदसम्मादिद्रिभागद्दारस्स आवलियाए असंखेज्जदिभागपमाणत्तादो ।

संजदासंजदट्टाणे सञ्बत्थोवा खइयसम्मादिट्टी॥ १८॥

कृदो ? अणुज्यसिहिदसहयसम्मादिद्वीणमहदुन्लभत्तादो । ण च तिरिक्खेसु सहस्यसम्मत्तेण सह संजमासंजमो लज्मिद, तत्य दंसणमोहणीयक्ववणाभावा। तं पि कृदो णव्यदे ? 'णियमा मणुसगदीए ' इदि सुत्तादों । जे वि पुन्तं बद्धतिरिक्खाउआ मणुसा तिरिक्खेसु सहयसम्मत्तेणुप्यज्जेति, तेर्सि ण संजमासंजमो अत्यि, भोगभूमि मोत्तृण अण्णत्युप्पत्तीए असंभवादो । तेण सहयसम्मादिद्विणो संजदासंजदा संस्वेज्जा चेय,

असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दष्टियोंसे वेदकसम्यग्दष्टि जीव असंख्यातगणित हैं ॥ १७ ॥

क्योंकि, दर्शनमोहनीय कर्मके क्षयसे उत्पन्न हुए झायिकसम्यक्त्वकी अपेक्षा झायोपरामिक वेदकसम्यक्त्वका पाना अति सुरुभ है।

।।पर।।मक वदकसम्यक्तका पाना आत सुलभ ह शंका—गुणकार क्या है ?

समाधान—आवळीका असंख्यातवां भाग गुणकार है, क्योंकि, सामान्यसे सौधर्मस्वर्गके असंयतसम्यग्दष्टि देवोंका भागहार आवळीके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है।

संयतासंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ १८ ॥

क्योंकि, अणुवतसहित आयिकसम्यग्टिष्टयोंका होना अत्यन्त दुर्छम है। तथा तिर्येचोंमें आयिकसम्यक्त्वके साथ संयमासयम पाया नही जाता है, क्योंकि, तिर्येचोंमें दरीनमोहनीयकर्मकी क्षपणाका अमाव है।

शंका-यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—'दर्शनमोहतीयका क्षपण करनेवाले जीव नियमंस मनुष्यगतिमें होते हैं ' इस सुत्रसे जाना जाता है ।

तया जिन्होंने पहले तिर्येचायुका वंध कर लिया है ऐसे जो भी मनुष्य क्षायिक सम्यक्त्यके साथ तिर्येचोंमें उत्पन्न होते हैं उनके संयमासंयम नहीं होता है, क्योंकि, भोगभूमिको छोड़कर उनकी अन्यत्र उत्पत्ति असंगन है। इसलिये क्षायिकसम्यक्ति संयतासंयत जीव संख्यात ही होते हैं, क्योंकि, संयमासंयमके साथ क्षायिकसम्यक्त्य

१ दसणमोहरूखवणापटवणो कम्मभृमिजादो द्व। णियमा मणुसगदीप णिटवणो चाबि सब्बल्य ॥१॥ कसायपाहुदै, खषणाहियारे, १.

मणुसपज्जेच मोच्ण अण्णत्थाभावा । अदो चेय भिगस्समाणासंखेज्जरासीहिंतो थोवा । उवसमसम्मादिटी असंखेज्जगुणा ॥ १९ ॥

को गुणगारो १ पलिदोवमस्स असंखेज्जिद्मगागे, असंखेज्जाणि पलिदोवमण्डम-वन्गमूलाणि। को पडिभागो १ खदयसम्मादिष्टिसंजदासंजदमेचसंखेजरूवपडिभागो। क्रुदो १ असंखेज्जावित्यादि पलिदोवमे खंडिदे तत्थ एयखंडमेचाणप्रुवसमसम्मचेण सद्द संजदा-संजदाणप्रवर्लमा।

# वेदगसम्मादिही असंखेज्जगुणा ॥ २० ॥

को गुणगारो ? आविल्याए असंखेज्जिदिभागो । एसो उनसमसम्मादिष्टिउकस्स-संचयादो नेदगसम्मादिष्टिउक्कस्सतंचयस्स सांतरस्सं गुणगारो, अण्णहा पुण पलिदो-नमस्स असंखेज्जिदभागो गुणगारो, उनसमसम्मादिष्टिरासिस्स सांतरस्स कयाइ एग-जीवस्स वि उनलंभा । नेदगसम्मादिष्टिरासी पुण सञ्चकालं पलिदोनमस्स असंखेज्जिद-भागमेत्रो चेय, णिरंतरस्स समाणायञ्चयस्य अण्णस्त्राविचिरोहा ।

पर्याप्त मनुष्योंको छोड़कर दूसरी गतिमें नहीं पाया जाता है। और इसीलिये संयता-संयत क्षायिकसम्यग्दिष्ट आगे कही जानेवाली असंख्यात राशियोंसे कम होते हैं।

संयतासंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दष्टियोंसे उपश्चमसम्यग्दष्टि संयतासंयत असंख्यातगृणित हैं ॥ १९ ॥

गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। प्रतिभाग क्या है ? क्षायिकसम्यग्दृष्टि संयतासंयतांकी जितनी संख्या है तत्यमाण संख्यातरूप प्रतिभाग है, क्योंकि, असंख्यात आविक्योंसे पत्योपमके खंडित करने पर उनमेंसे एक खंड मात्र उपशमसम्यक्त्वके साथ संयतासंयत जीव पाये जाते हैं।

संयतासंयत गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि असंख्यातगुणित हैं ॥ २० ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। उपशामसम्बन्धिः योंके उत्कृष्ट संख्यसे वेदकसम्यग्दिष्टिगेंके उत्कृष्ट सान्तर संख्यका यह गुणकार है। अन्यथा एत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार होता है, क्योंकि, उपशामसम्बन्धिराशि सान्तर है, इसल्लिए कदाचित् एक जीवकी भी उपलिध होती है। परंतु वेदकसम्बन्धिराशि राशि स्वकृत्व परंतु वेदकसम्बन्धिर राशि स्वकृत्व परंतु वेदि स्वन्धिर स्वति है। उसको अन्यक्ष प्रमाननेमें विरोध आता है।

१ ' सांतरस्स ' इति पाठः केवलं म १ प्रती अस्ति, अन्यप्रतिप्र नास्ति ।

पमत्तापमत्तसंजदट्टाणे सञ्बत्थोवा उवसमसम्मादिद्दी ॥ २१ ॥ इदो १ अतोम्रहुत्तद्वासंचयादो, उवसमसम्मतेण सह पाएण संजनं पडिवज्जं-

ताणमभावादो च।

### खइयसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ २२ ॥

अतोष्ठहुत्तेण संचिद्उवसमसम्मादिद्वीहितो देखणुष्ट्यकोडीमंचिद्खइयसम्मा-दिद्वीणं संखेजगुणत्तं पढि विरोहाभावा । को गुणगारी ? संखेज्जा समया ।

# वेदगसम्मादिही संखेज्जगुणा ॥ २३ ॥

क्कदो ? खड्यादो खओवसमियस्स सम्मत्तस्स पाएण संभवा । को गुणगारो ? संखेज्जा समया।

### एवं तिसु वि अद्धासु ॥ २४ ॥

जधा पमत्तापमत्तसंजदाणं सम्मत्तपाबहुअं परूचिदं, तहा तिसु उवसामगद्वासु परूचेदच्वं । तं जहा- सच्वत्याचा उवममगम्मादिही । खर्यमम्मादिही सखेजजगुणा ।

प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तमंयत गुणस्थानमें उपशममम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ २१ ॥

क्योंकि, एक तो उपशमसम्यग्दष्टियोंके संचयका काल अन्तर्मुहर्तमात्र है, और कुसरे उपशमसम्यक्त्यके साथ बहुलतान संयमको प्राप्त होनेवाल जीवोंका अभाव है।

प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तमंयन गुणस्थानमें उपश्रमसम्यग्दष्टियोंसे क्षायिक-सम्यग्दष्टि जीव संग्व्यातगुणित हैं ॥ २२ ॥

अन्तर्मुह्नतेस संचित होनेवाले उपशासमस्यग्दिष्ट्योंकी अपशा कुछ कम पूर्वकोटि कालसे संचित होनेवाले शायिकसम्यग्दिष्ट्योंक संन्यातगुणित होनेमें कोई विरोध नहीं है। गुणकार क्या है ? संस्थात समय गुणकार है।

प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दष्टियोंसे वेदकसम्यग्दिष्ट जीव संख्यातगुणित हैं।। २३ ॥

क्योंकि, क्षायिकसम्यक्तवकी अपेक्षा भ्रायोपशमिकसम्यक्तवका होना अधिकः तासे सम्भव है। गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है।

इसी प्रकार अपूर्वकरण आदि तीन उपग्रामक गुणस्थानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पवहत्व है ॥ २४ ॥

जिस प्रकार प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत जीवोंके सम्यक्त्यक। अल्पबहुत्य कहा है, उसी प्रकार आदिके तीन उपशासक गुणस्थानोंमें भी प्रकाण करना चाहिए।वह इस प्रकार है- तीनों उपशासक गुणस्थानोंमें उपशासस्यग्दृष्टि जीव सबसे क्रम हैं। उनसे कारणं, दच्वाहियत्तादो । वेदगसम्मादिष्टी णित्य, तेण सह उनसमसेढीआसेख्यामाना । उवसंतकसाएस सम्मत्तपावहुगं किण्ण परुविदं १ ण एस दोसो, तिसु अद्वासु सम्मत्तपावहुगं अवगदे तत्य वि तद्वगमादो । सुहं गहणहं चदुसु उनसमाएसु वि' किष्ण परुविदं १ ण, 'एगजोगणिहिड्डाणमेगदेसो णाणुनदृदि' वि णायादो उनिर चदुण्हमणुउत्विप्तां।। होद चे ण, पडिजोगीणं चदुण्हमुवसामगाणमभाना।

सब्बत्थोवा उवसमा ॥ २५ ॥

कदो ? थोवायपदेसादो संकिल्दसंचयस्स वि थोवचस्स णायसिद्धचादो ।

क्षायिकसम्यग्दिष्ट जीव संख्यातगुणित हैं, क्योंकि, क्षायिकसम्यग्दिष्ट्योंका यहां द्रव्यममाण अधिक पाया जाता है । उपरामधेणीमें वेदकसम्यग्दिष्ट जीव नहीं पाये जाते हैं, क्योंकि, वेदकसम्यक्त्यके साथ उपरामधेणीके आरोहणका अभाव है ।

र्शका--- उपशान्तकपाय गुणस्थानवर्ती जीवोंमें सम्यक्तवका अल्पवहुत्व क्यों नहीं कहा ?

समाधान—यह कोई दोप नहीं, क्योंकि, तीनों उपशामक गुणस्थानोंमें सम्य-क्त्वका अल्पवहुन्व झात हो जाने पर उपशान्तकपाय गुणस्थानमें भी उसका झान हो जाता है।

र्शका—सुख अर्थान् सुगमतापूर्वक झान होनेके लिए 'चारों उपशामक ग्रुण-स्थानोंमें 'ऐसा सूत्रमें क्यों नहीं कहा ?

समाधान—जही, क्योंकि. 'जिनका निर्देश एक समासके द्वारा किया जाता है उनके एक देशकी अनुवृत्ति नहीं होती है ' इस न्यायके अनुसार आगे कहे जानेवाले सृत्रोंमें चारों गुणस्थानोंकी अनुवृत्तिका प्रसंग प्राप्त होगा।

र्श्वका—यदि आगे चाराँ उपशामकोंकी अनुवृत्तिका प्रसंग आता है, तो आने हो, क्या बोच है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, चारों उपशामकोंके प्रतियोगियोंका अभाव है। अर्घात् जिस प्रकार अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंके भीतर उपशामक और उनके प्रतियोगी क्षपक पाये जाते हैं, उसी प्रकार चौथे उपशामक अर्थात् ग्यारहर्वे गुणस्थानमें उपशामकोंके प्रतियोगी क्षपक नहीं पाये जाते हैं।

अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपदामक जीव सबसे कम हैं ॥ २५ ॥ क्योंकि, अल्प आयका उपदेश होनेसे संचित होनेदाली राशिके स्तोकपना मर्यात

क्याक, अल्प आयका उपदश हानस साचत हानवाला साशक स्ताव कम होना न्यायसिद्ध है ।

१ प्रतिपु ' उत्तसामण् सुचे ' इति पाठः । २ प्रतिषु ' न्मण्डचिप्पसंगा ' इति पाठः । ३ प्रतिषु ' क्माकेटसंचयस्स ' इति पाठः । ४ प्रतिषु ' क्माकेटसंचयस्स ' इति पाठः ।

### खवा संखेज्जगुणा ॥ २६ ॥

कुदो ? संखेऽजगुणायादो संचउवलंभा । उत्तसम-खवगाणमेद्मप्पावहुग पुन्नं प्रस्विदमिदि एत्य ण परुविदम्व १ ण, पुन्नस्वतामान-खवगपनेसगाणमप्पावहुगकथणादो । तदो चेव संचयप्पावहुगसिद्धीए होदीदि चे सच्च होदि, जुनीदो । जुनिवादे अणि-उणस्वताधुग्गहर्द्वमेदमप्पावहुजं पुणो वि परुविदं । खवगसेद्धीए सम्मचप्पावहुजं किण्ण परुविदं १ ण, तेसि खहयसम्मच मोन्ण अण्णसम्मचाभावा । तं कुदो णच्वदे ? खवगसे उत्तसम-बद्यसम्मचाण वाचया ण होति चि मणताणमिप्पाएण खहयसम्मचस्स

अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानवर्ती उपदामकोंसे तीनों गुणस्थानवर्ती क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २६ ॥

क्योंकि, संस्थातगुणित आयसे क्षपकोंका संचय पाया जाता है।

ग्लंका—उपशामक और क्षपकोंका यह अल्पयहुन्य पहले कह आये हैं. इसलिये यहां नहीं कहना चाहिये ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, पहले उपशामक और क्षपक जीवोंके प्रवेशकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहा है।

र्ग्नका - उसीसं संचयके अल्पयहुत्यकी सिद्धि हो जायगी (फिर उसे पृथक् क्यों कहा)?

समाधान—यह सत्य है कि युक्तिसे अल्पवहुत्वकी मिदि हो सकती है। किन्तु जो शिष्य युक्तिवादमें निपुण नहीं हैं, उनके अनुग्रहके लिये यह अल्पवहुत्व पुनः भी कहा है।

र्शका-अपकश्रेणीमें सम्यक्त्वका अल्पवहुत्व क्यों नहीं कहा ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, क्षपकश्रेणीवालोंके क्षायिकसम्यक्त्यको छोड़कर अन्य सम्यक्त्य नहीं पाया जाता है।

र्शका-यह कैसे जाना जाता है?

समाधान—क्योंकि, क्षपकश्रेणीवाले जीवाँमें उपशाससम्बन्दछि और वेदक-सम्बन्दि जीवोंके द्रव्य अर्थात् संख्या और आदि पदसे क्षेत्र, स्पर्शन आदिके प्ररूपक सूत्र नहीं पाये जाते हैं। उपशामक और क्षपक, ये दोनों शब्द कमशः उपशाससम्बक्त और क्षायिकसम्यक्तवके याचक नहीं हैं, ऐसा कथन करनेवाले आचार्योंके अभिप्रायसे

१ प्रतिषु ' क्षणिकणसताषुग्गहरू- ' इति पाउः ।

अप्पाबहुवपरूवयाणि, पुञ्जमपरूविद्खवगुवसामगसंचयस्स अप्पाबहुवपरूवयाणि वा दो वि सुत्ताणि ति घेत्तव्यं ।

एवं ओधपरूवणा समत्ता ।

# आदेसेण गदियाणुवादेण णिरयगदीए णेरइएसु सव्वत्थोवा सासणसम्मादिङ्की ॥ २७ ॥

आदेसवयणं ओघपडिसेहफ्तं । सेसमग्गणादिपडिसेहट्टं गदियाणुवादवयणं । सेसगदिपडिसेहणट्टो णिरयगदिणिहेसो । सेसगुणट्टाणपडिसेहट्टो सासणणिहेसो । उविर उच्चमाणगुणद्वाणदच्वेहिंतो सासणा दव्वपमाणेण थोवा अप्पा इदि उत्तं होदि ।

# सम्मामिच्छादिद्वी संखेज्जगुणां ॥ २८ ॥

कुदो ? सासणुवनकमणकालादो सम्मामिच्छादिद्विउवनकमणकालस्स संखेज्ज-गुणस्स उवलंभा । को गुणगारो ? संखेज्जसमया । हेहिमरासिणा उवरिमरासिम्ह भागे

ये रोनों सुत्र क्षायिकसम्यक्त्वके अल्पबहुत्वके प्ररूपक हैं, तथा पहले नहीं प्ररूपण किये गये क्षपक और उपशामकसम्बन्धी संचयके अल्पबहुत्वके प्ररूपक हैं, ऐसा अर्थ प्रहुण करना चाहिए।

### इस प्रकार ओघप्ररूपणा समाप्त हुई।

आंदशकी अपेक्षा गतिमार्गणाके अनुवादसे नरकगतिमें नारिकयोंमें सासादन-सम्यग्रहष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ २७॥

सुत्रमें 'आदेश' यह बचन ओघका प्रतिपेध करनेके लिए हैं। शेष मार्गणा आदिके प्रतिपेध करनेके लिए 'गितमार्गणाके अनुवादसे' यह बचन कहा है। शेष गितियों प्रतिपेधके लिए 'नरकगित' इस पदका निर्देश किया। शेष गुणस्थानीके प्रतिपेधके लिए 'नरकगित' इस पदका निर्देश किया। शेष गुणस्थानीके प्रतिपेधार्थ 'सासादन' इस पदका निर्देश किया। ऊपर कहे जोनेवाले शेष गुणस्थानीके द्रव्यप्रमाणीकी अपेक्षा सासादनसम्बन्धि जीच हिंते हैं, यह अर्थ कहा गया है।

नारिकयोंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २८ ॥

क्योंकि, सासादनसम्यग्दृष्टियोंके उपन्नमणकालसे सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंका उप-क्रमणकाल संस्थातगुणा पाया जाता है। गुणकार क्या है? संस्थात समय गुणकार है। स्रधस्तनराशिका उपरिमराशियोंमें भाग देने पर गुणकारका प्रमाण साता है। अधस्तन-

१ विशेषेण गत्यतुवादेन नरकगतौ सर्वातु पृथिवीतु सर्वतः स्तोकाः सासादनसम्यग्दष्टयः । सः सिः १, ८.

२ सम्यन्मिय्यादष्टयः सख्येयग्रणाः । स. सि. १, ८.

हिदे गुणकारो आगच्छदि । को हेट्टिमरासी ? जो थोयो। जो पुण वहु सो उवस्मिरासी । एदमरथपदं जहावमरं सच्चत्थ वत्तच्य ।

# असंजदसम्मादिद्दी असंखेज्जगुणां ॥ २९ ॥

कुदो ? सम्मामिन्छादिष्टिउवनकमणकालादो असंजदसम्मादिष्टिउवनकमणकालस्स असंखेज्जगुणस्स संभववलंभा, सम्मामिन्छत्तं पडिवज्जमाणजीविहितो सम्मत्तं पडिवज्ज-माणजीवाणमसंखेज्जगुणत्तादो वा । को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो। हेद्विम-रासिणा उवरिमरासिमोविद्वय गुणगारो साहेयच्यो ।

### मिच्छादिही असंखेज्जगुणा ।। ३०।।

को गुणगारो ? असंखेजजाओ सेडीओ पदरस्स असंखेजदिभागो । तासि मेढीण विक्खंभध्यत्री अंगुलस्स असंखेजजदिभागो, असंखेजजाणि अंगुलक्यमुकाणि विदियवग्य-मुलस्य असंखेजजागम्त्राणि । तं जथा – असंबदसम्मादिद्वीहि ख्विंचंगुलविदियवग्यमुल गुणेद्वण तण्य ह्विंचेगुल गोगे हिदे लद्धमंगुलस्य असंखेजजियागो । अमंखेजजाणि अंगुल-वग्यमुलाणि गुणगारविक्षंभद्यती होदि कि कथं णव्यदे ? उच्चदे असंजदसम्मादिद्वीहि राशि कोतस्य होती है, व्यवद्यस्य स्वादे होति है, व्यवद्यस्य स्वादे हैं। यह अर्थस्य व्यवस्य स्वतं कहना चाहिए।

नारिकयोमें सम्यामिण्यादृष्टियोंसे असंयतमम्यादृष्टि असंग्यात्गुणित है ॥२९॥ क्योंकि. सम्यामिण्यादृष्टियोंके उपक्रमणकालसे असंयतसम्यादृष्टियोंका उपक्रमण-

काल असंस्थातगुणा पाया जाता है। अथवा, सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त होनवाले जीवांसे सम्यक्तवको प्राप्त होनवाले जीव असंस्थातगुणित होते हैं। गुणकार क्या है? आवलीका असंस्थातवां भाग गुणकार है। अधस्तनराशिस उपरिमराशिको अपवर्तित करके गुणकार सिद्ध कर लता चाहिए।

नारिक्यों में असंगतसम्यग्दृष्टियों में मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यात्युणित हैं ॥३०॥
गुणकार क्या है ? असंख्यात जगश्रेणियां गुणकार है, जो जगश्रेणियां जगप्रतरके
असंख्यात्वे भागप्रमाण हैं। उन जगश्रेणियोंकी विष्क्रभसूची अंगुलके असंख्यात्वे भागप्रमाण है। जिसका प्रमाण अंगुलके जितीय वर्गमृलके असंख्यात्वे भागमात्र असंख्यात
प्रथम वर्गमृल है, वह रस प्रकार है- असंगत्मस्यग्दृष्टियोंके प्रमाणसे स्व्यंगुलके जितीय
वर्गमृलको गुणित करके जो लग्ध आवे, उससे स्व्यंगुलमें भाग देने पर अंगुलका
असंख्यात्वां भाग लग्ध आता है।

इंका—अंगुलके असंख्यात वर्गमूल गुणकार विष्कंमस्ची है, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान असंयतसम्यन्दष्योंके प्रमाणसे स्ट्यंगुलके द्वितीय वर्गमूलके १ असवतम्यप्रथोऽसस्येयुणा । स हिः १,८. २ मिप्याद्वयोऽसस्येयुजाः। स. हिः १,८. स्विञंगुलविदियवग्गमूले भागे हिदे लद्धम्म जनियाणि रूवाणि तनियाणि अंगुलपढम-वग्गमूलाणि । इदो १ द्वंविवस्यंमद्यची घणगुलविदियवग्गमूलमेना, असंजदसम्मा-दिद्वीहि तम्मि घणगुलविदियवग्गमूले ओविट्टेदे असंखेज्जाणि सृचिञंगुलपढमवग्ग-मूलाणि होति चि तंत-जुत्तिसिद्धीदो । तत्य जेनियाणि रूवाणि तेनियमेना सेडीओ गुणगारो होदि ।

असंजदसम्माइट्टिट्टाणे सन्वत्थोवा उवसमसम्मादिही ॥ ३१॥

कुदो ? अंतोम्रहुत्तमेनुवसमसम्मत्तद्वाए उवक्कमणकालेण आवलियाए असंखेजदि-भागेण संचिदत्तादो उच्चमाणसन्यसम्मादिद्विरासीहितो उवसमसम्मादिद्वी थोवा होति ।

खइयसम्मादिद्दी असंखेज्जगुणा ॥ ३२ ॥

कुदो ? सहावदो चव उवसमसम्मादिद्वीहिंतो असंखेज्जगुणसरूवेण खह्यसम्मा-इट्टीणमणाइणिहणमवद्वाणादो, संखेज्जपित्रोवमन्भंतरे पित्रदोवमस्स असंखेज्जदिमाग-मेनुवक्कमणकालेण संचिद्त्वादो असंखेज्जगुणा ति वुत्तं होदि । एत्यतणखह्यसम्मा-दिद्वीणं भागहारो असंखेज्जाविलयाओ । कुदो ? ओषासंजदसम्मादिद्वीहिंतो असंखेज्ज-

भाजित करने पर लज्जमें जितना प्रमाण आवे, उतने सूच्यंगुलके प्रथम वर्गमूल गुणकार-विष्कंभसूचीमें होते हैं, क्योंकि, दृश्यविष्कंभसूची चनांगुलके द्वितीय वर्गमूलमात्र है। इसलिए असंयत्तसम्यग्दियोंके प्रमाणसे उस घनांगुलके द्वितीय वर्गमूलके अपवर्तित कर देनेपर सूच्यंगुलके असंख्यात प्रथम वर्गमूल होते हैं, यद प्रकार आगम और शुक्तिसे सिद्ध है। अत्यद्य वहांपर जितनी संख्या है। तन्मात्र जगअणियां यहांपर गुणकार है।

नारिकयों में असंयतसम्यग्दाष्टे गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दाष्टे सबसे कम हैं ॥३१॥ क्योंकि, अन्तर्मृहृतमात्र उपश्चमसम्यक्त्वके कालमें आवलोंके असंस्थातवें आग-प्रमाण उपक्रमणकाल द्वारा संचित होनेके कारण आगे कह जानेवाले सर्व प्रकारके सम्यन्दाष्ट्योंकी राशियोंसे उपश्चमसम्यन्दाष्टि जीव थोड़ होते हैं।

नारकियों में असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें उपश्रमसम्यग्दिष्योंसे क्षायिकसम्यग्दिष्ट असंख्यातगुणित हैं ।। ३२ ।।

क्योंकि, स्वभावसे ही उपरामसम्यग्दिष्ट्योंकी अपेक्षा क्षायिकसम्यग्दिष्ट्योंका असंख्यातगुणितरूपसे अनादिनियन अवस्थान है, जिसका तात्पर्य यह है कि संख्यात एव्योपमके भीतर एव्योपमके असंस्थानके असंस्थानके असंस्थानके असंस्थानके उपरामकाल द्वारा संचित होनेसे क्षायिकसम्यग्दिष्ट जीव उपरामसम्यग्दिष्ट्योंसे असंस्थातगुणित हैं। यहां नारिकयोंमें जो क्षायिकसम्यग्दिष्ट हैं उनके प्रमाणके लांके लिए भागहारका प्रमाण असंस्थात आविष्यां हैं, क्योंकि, ओघ असंयतसम्यग्दिष्ट सें

गुणहीणओघखइयसम्मादिद्वीणं असंखेज्जदिमागमेचादो । ण वासपुधचंतरसुचेण सह विरोहो, सोहम्मीसाणकप्पं मोच्ण अण्णत्य द्विदखइयसम्मादिद्वीणं वासपुधचचस्स विउल्लच वाहणों गहणादो । तं तहा घेप्पदि चि क्वदो णब्वदे ? ओधुवसमसम्मादिद्वीहिंतो ओघखइयसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा चि अप्पावहुअसुचादो ।

# वेदगसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३३ ॥

कुदो १ खश्यसम्मनादो खओवसियस्स वेदगसम्मनस्स सुल्हतुवरुभा । को गुणगारो १ आवलियाए असंखेज्जदिभागो । कथमेदं णव्यदे १ आहरियपरंपरागदु-वदेसादो ।

# एवं पढमाए पुढवीए णेरइया ॥ ३४ ॥

जहा सामण्णेरहयाणमप्पावहुअं परूनिदं, तहा पटमपुटगीणेरहयाणमप्पावहुअं परू-वेदच्नं, ओघणेरहयञ्चात्रहुआलावार् पटमपुटगीणेरहयाणमप्पावहुआलावस्स भेदाभावा । जीव असंस्थातवं भाग ही होते हैं। इस कथनका वर्षप्रथक्त्व अन्तर वतानेवाले सुत्रके साथ विरोध भी नहीं जाता है, क्योंकि, सीधर्म और ऐद्यानकरपको छोड़कर अन्यत्र दिस्त क्षायिकसम्यादियोंके अन्तरमें कह गये वर्षपृथक्त्वके 'पृथक्त्व' दाव्दको वैपुट्य-वाची प्रष्टण किया गया है।

र्शका---यहां पर पृथक्तवका अर्थ वेपुत्यवाची ब्रहण किया गया है, यह कैसे जाना जाता है?

समाधान — 'ओघ उपरामसम्यन्दाष्ट्यों से ओघ शायिकसम्यन्दिष्ट जीव असं-स्थातगुणित हैं 'इस अल्पवहुत्वके प्रतिपादक सुत्रसे जाना जाता है ।

नारिकयोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि असंख्यातगुणित हैं ॥ ३३ ॥

क्योंकि, क्षायिकसम्यक्त्वकी अपेक्षा क्षायोपशमिक वेदकसम्यक्त्वकी प्राप्ति सुलभ है। गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

र्शका-यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान--आचार्य परम्परासे आये हुए उपदेशके द्वारा जाना जाता है।

इसी प्रकार प्रथम पृथिवीमें नारिकयोंका अल्पबहुत्व है ॥ ३४ ॥

जिस प्रकार सामान्य नारिकयोंका अन्यवहुत्व कहा है, उसी प्रकार पहली पृथि-वीके नारिकयोंका अत्यवहुत्व कहना चाहिए, फ्योंकि, सामान्य नारिकयोंके अत्यवहुत्वके कथनसे पहली पृथिवीके नारिकयोंके अत्यवहुत्वके कथनमें कोई भेद नहीं हैं। किन्तु

१ पुहुत्तसदो बहुत्तवाई । क. प. चूर्ण.

पञ्जबद्वियणए अवलंबिज्जमाणे अत्थि विसेसो, सो जाणिय वत्तव्वो ।

विदियाए जाव सत्तमाए पुढवीए णेरइएसु सञ्वत्योवा सासण-सम्मादिडी ॥ ३५ ॥

विदियादिछण्हं पुढवीणं सासणसम्मादिष्टिणो बुदीए पुत्र पुत्र द्वविय सम्बत्योका कि उत्तं । इदी १ छण्डमप्पाबहुआणमेयचित्रोहादो । सन्वेहितो योवा सन्वत्योका । आदे अंतेस्र लेग्हरणु लिहिहेसु सेसमञ्जिमणेरहया सन्त्रे लिहिहा चये, जावसहुण्चार-णण्णहाणुववचीदो । जावसहेण सच्चमपुढवीणेरहयाणं मज्जादचाए ठिवदाण्ं, विदियपुढवी-लेग्हरयाणमादिचमावादिदं । आदी अंता च मञ्जेण विणा ण होति चि चहुण्हं पुढवी-लेग्हरयाणं मज्ज्ञिमचं पि जावसहेणेव परुविदं । तदो पुत्र पुत्र पुरुविकाणेरहयाणं मज्ज्ञिमचं पि जावसहेणेव परुविदं । तदो पुत्र पुत्र पुरुविकाणेरहयाणं मज्ज्ञिमचं पि जावसहेणेव परुविदं । तदो पुत्र पुत्र पुत्र पुत्र पुत्र पुत्र प्रमुविकाणे प्रस्तु ।

# सम्मामिच्छादिट्टी संखेज्जगुणा ।। ३६ ।।

विदियपुद्रवीआदिस्त्रमपुद्वीपञ्जेतसासणाणाश्चारि पुत्र पुत्र छपुद्रवीसम्मामिन्छा-दिद्विणो संखेजजगुणा, सासणसम्मादिद्विउवक्कमणकालादो सम्मामिन्छादिद्विउवक्कमण-पर्यायाधिकनयका अवलम्बन करने पर कुछ विशेषता है, सो आनकर कहना चाहिए। (देखो आग ३, ए. १६२ इत्यादि।)

नारिक्योंमें दूसरीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक सासादनसम्यग्रहष्टि जीव सबसे कम हैं॥ ३५॥

दूसरीको आदि लेकर छहाँ पृथिवियोंके सामादनसम्यन्दिष्योंको बुक्कि द्वारा पृथक पृथक स्थापित करके प्रयोक सबसे कम है, ऐसा अर्थ कहा गया है, क्योंकि, छहाँ अल्पबहुत्योंको एक माननेमें विरोध आता है। सबसे थोड़ोंके सर्वस्तोक कहते हैं। अल्पबहुत्योंको एक माननेमें विरोध आता है। सबसे थोड़ोंके सर्वस्तोक कहते हैं। आवादिम और अतिम नारिकरोंके निर्देश कर देने पर शेष मध्यम सभी नारिकरोंक निर्देश हो ही जाता है, अन्यथा यावत शब्दका उधारण नहीं वन सकता है। यावत शब्दके द्वारा सातवीं पृथिवीके नारिकरोंके मर्यादाकरपे स्थापित किये जानेपर दूमरी पृथिवीके नारिकरोंके आदिपना अपने आप आ जाता है। आदि और अन्त मध्यके विना नहीं होते है, इसलिए चार पृथिवीयोंके नारिकरोंके मध्यमपना भी यावत शब्दके हारा ही प्रकरित कर दिया गया। इसी कारण पृथक पृथक करासे पृथिवियोंका नाम-निर्देशपूर्वक उच्चारण नहीं किया गया है।

नाराकियोंमें दूसरीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तक सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्य-ग्मिथ्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं॥ ३६॥

दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक सासादनसम्बन्धियोंके ऊपर पृथक् पृथक् छह पृथिवियोंके सम्यग्मिथ्यादीष्ट नारकी संख्यातगुणित हैं, क्योंकि, सासादन-सम्यन्दिष्योंके उपक्रमणकालसे सम्यग्मिथ्यादिष्योंका उपक्रमणकाल युक्तिसे संक्वाक- कालस्स जुत्तीए संखेजजगुणजुवलंभा । को गुणगारो १ संखेज्जा समया । असंजदसम्मादिट्टी असंखेजजगुणा ॥ ३७ ॥

क्रूरो ? छप्पुद्धविसम्मामिन्छादिष्ट्विउवक्कमणकालेहिंतो छप्पुद्धविअसंजद्सम्मा-दिष्ट्विउवक्कमणकालाणमसंखेअगुणचदंसणादो, एगसमएण सम्मामिन्छचसुवक्मंनजीवेहिंतो एगसमएण वेदयसम्मचमुवक्कमंनजीवाणमसंखञ्जगुणचादो वा । को गुणगारो ? आव-लियाए असंखेञ्जदिभागो । कधमेदं णव्यदे ? ' एदेहि पलिदोवममविहिरदि अंतोम्रुष्टचेण कालेणेत्ति' सुनादो । असंखेञ्जावलियादि अंतोम्रुहचर्च किण्ण विरुद्धदि ति उत्ते ण, ओघअसंजदसम्मादिद्विअवहारकालं मोत्तृण मेमगुणपिववण्णाणमवहारकालस्स कञ्जे कारणोवयारेण अंतोम्रहचिनद्वीदो ।

मिच्छादिट्टी असंखेज्जगुणा ।। ३८ ।।

छण्हं पुढवीणमसंजदसम्मादिद्वीहिंतो सेडीवारस-दसम-अद्वम-छट्ठ-तइय-विदियवग्ग-

गुणा पाया जाता है। गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है।

नारिकयोंमें दूसरीसे सातवीं पृथिवी तक सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंमे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३७ ॥

क्योंकि, छह पृथिवियोसम्बन्धी सम्यग्निष्यादृष्टियोंके उपक्रमणकालोंसे छह पृथिवीगत असंयतसम्बन्धपृथोंका उपक्रमणकाल असंस्थातगुणा दला जाता है। अथवा, एक समयके द्वारा सम्यग्निष्याद्यका प्राप्त होनेवाल जीवोंकी अपक्षा एक समयके हारा वेदकसम्बन्धवे प्राप्त होनेवाल जीव असंस्थातगुणित होते है। गुणकार क्या है? आवळीका असंस्थातवां माग गुणकार है।

शंका-यह कैस जाना जाता है?

समाधान--' इन जीवराशियोंके डारा अन्तर्युष्ट्रतेकालसे पच्योपम अपहत होता है, ' इस द्रव्याखयेगडारके सबसे जाना जाता है।

र्यका─अन्तर्मुहर्तका अर्थ असंस्थात आवित्यां हेनेसे उसका अन्तर्मुहर्तपना विरोधको क्यों नहीं प्राप्त होना है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, ओघअसंयतसम्यग्टीए जीवोंके अवहारकालको छोड़-कर दोष गुणस्थानप्रतिपन्न जीवोंके अवहारकालका कार्यम कारणका उपचार कर लेनेस अन्तर्युद्वतेपना सिद्ध हो जाता है।

नारिकयोंमें दूसरीमे सातवीं पृथिवी तक असंयतसम्यग्दृष्टियोसे मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३८ ॥

ब्रितीयादि छहों पृथिवियोंके असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे जगश्रेणीके बारहवें, दशवें,

मूलोबिट्ट्रिसेडीमेत्त्रञ्जुट्विमिच्छादिट्टिणो असंखेज्जगुणा होति। को गुणगारो १ सेडीए असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि सेडीपढमवग्गमूलाणि। को पढिभागो १ असंखेज्जाणि सेडीवारसम-दसम-अट्टम-छट्ट-तदिय-विदियवग्गमूलाणि। कुदो १ असंजदसम्मादिद्विरासिणा गुणिदत्तादो ।

# असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सन्बत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ ३९॥

सन्वेहि उच्चमाणद्वाणेहितो त्थोवा ति सच्चत्थोवा । कुदो १ आविरुपाए असंखे-ज्जिदिभागमेत्तउवकक्रमणकालेण संचिदतादो ।

### वेदगसम्मादिद्री असंखेज्जगुणा ॥ ४० ॥

एन्य पुरुत्रं व तीहि पयोगेहि मेचियसरुवेहि गुणयारो परुवेदब्वो । एत्य खड्यमम्मादिष्टिणो ण परुविदा, हेड्डिमछप्पुदवीसु तेमिम्रुववादाभावा, मणुसगई मुच्चा अण्णत्य दंमणमोहणीयखवणाभावादो च ।

आठवं, छठवं, तीसरे और हुसरे वर्गमूलसे भाजित जगश्रेणीप्रमाण छह पृथिवियोंके मिथ्यादृष्टि नारकी असंस्थातगुणित होत हैं। गुणकार क्या है? जगश्रेणीका असंस्थातबां भाग गुणकार है, जो जगश्रेणीके असंस्थात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। प्रतिभाग क्या है? जगश्रेणीके वारह्वे, द्वावें आठवं, छठवें, तीसरे और दूसरे असंस्थात वर्गमूलप्रमाण प्रतिभाग है, क्योंकि, ये सब असंयतसम्यग्दृष्टिराशिसे गुणित हैं।

नारकियों में डितीयादि छह पृथिवियों के असंयतसम्यग्टिष्ट गुणस्थानमें उपदाम-सम्यग्टील जीव सबसे कम हैं ॥ ३९ ॥

आगे कहे जानेवाले स्थानोंसे उपदामसम्यादिए थोड़े होते हैं, इसालिये वे सर्व-स्तोक कहलाते हैं, क्योंकि, आवलीके असंख्यातर्वे भागमात्र उपत्रमणकालसे उनका संचय होता है।

नारकियों में डितीयादि छह पृथिवियोंके असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें उपश्चम-सम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगृणित हैं ॥ ४० ॥

यहां पर पहरेके समान सेविकस्वरूप अर्थात् मापके विशेष भेदस्वरूप तीनों मकारोंसे गुणकारका प्ररूपण करना चाहिए (देखो ए. २४९)। यहां श्रायिकसम्बग्धिः यांका प्ररूपण नहीं किया है, क्योंकि, तींचकी छह पृथिवियोंमें शायिकसम्बग्धियांकी नहीं होती है, और मनुष्यगतिको छोड़कर अन्य गतियोंमें दर्शनमोहनीयकी अपणा नहीं होती है।

# तिरिक्खगदीए तिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियपज्जतः तिरिक्ख-पंचिंदियजोणिणीसु सन्वत्योवा संजदासंजदां ॥ ४१ ॥

पयदचउित्रहतिरिक्खेसु जे देमव्यहणो ते तेसि चेत्र सेसगुणद्वाणजीविहिंतो थोवा चि चदुण्हमप्पावहुआणं मुरुपदमेदेण पर्रावदं । किमट्टं देसव्यहणो थोवा ै संजमा-संजप्रवर्रमस्स सुदुल्लहत्तादो ।

सासणसम्मादिद्दी असंखेज्जगुणां ॥ ४२ ॥

चउन्बिहतिस्त्रियाणं जे सासणसम्मादिष्टिणो ते सग-सगमंजदासंजदेहिती असं-खेजजगुणा, संजमासंजधुवरुंभादो सासणगुणरूभस्म सुलहत्तुवरुंभा । को गुणगारो ? आर्वालयाए असंखेजजदिभागो । तं कथं णव्वदे ? अताम्रहृत्तसुत्तादो, आहरियपरंपरा-गहवदेसादो वा ।

# सम्मामिच्छादिहिणो संखेज्जगुणा ॥ ४३ ॥

तिर्यंचरातिमें तिर्यंच, पंचेन्द्रियतिर्यच, पंचेन्द्रियपर्याप्त और पंचेन्द्रिययोनिमती तिर्यंच जीवोंमें संयतासंयत सबसे कम हैं ॥ ४१ ॥

प्रकृत चारों प्रकारोंके तिर्यंचोंमें जो तियंच दशवती हैं, वे अपने ही शेष गुण-स्थानवर्ती जीवोंसे थोड़े हैं, इस प्रकार इससे चारों प्रकारक तिर्यंचोंके अल्पवहुत्वका मुख्यद प्रकृषण किया गया है।

र्शका-देशवती अस्य क्यों होते हैं ?

समाधान - क्योंकि, संयमासंयमकी प्राप्ति अतिदर्शभ है।

उक्त चारों प्रकारके तिर्यंचोंमें मंयतासंयतांसे सासादनमम्यग्दृष्टि जीव असंख्यात-गणित हैं ॥ ४२ ॥

चारों प्रकारके तिर्येचोंमें जो सासादनसम्यग्रहाष्ट जीव है, वे अपने अपने संयता-संयतोंसे असंस्थातगुणित है, क्योंकि, संयमासंयम प्राप्तिकी अपक्षा सासादन ग्रुण-स्थानकी माप्ति सुलम है। ग्रुणकार क्या है? आवलीका असंस्थानवां माग ग्रुणकार है।

शंका-यह कैसे जाना जाता है?

समाधान—अन्तर्मुद्दने अवहारकालके प्रतिपादक स्वसे और आचार्य-परम्परासे आये हुए उपदेशसे यह जाना जाता है।

्रज्ज चारों प्रकारके तिर्यचोंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्मिश्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ४३ ॥

१ तिर्यम्गतो तिरक्षां सर्वतः स्तोका संपतासयताः । स. सि. १, ८.

९ इतरेवां सामान्यवत् । सः सि.१, ८.

चउन्विहतिरिक्खतासणसम्मारिङ्गीहितो सग-सगसम्मामिच्छादिङ्किषो संखेज्ज-गुणा। कृदो १ सासणुवक्कमणकालादो सम्मामिच्छादिङ्गीणप्रवक्कमणकालस्स तंत-खुचीए संखेजजगुणजुवलंगा। को गुणगारो १ संखेजजसमया।

## असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ४४ ॥

चउिवहितिरिक्खसम्मामिच्छादिद्वीहितो तेसि चेव असंजदसम्मादिद्विणो असेखेझ-गुणा । कुदो ? सम्माभिच्छनसुवक्कमंतजीविहितो सम्मनसुवक्कमंतजीवाणमसंखेळगुण-नादो । को गुणगारो ? आविलयाए असंखेज्जदिभागो । तं कुदो णञ्जदे ! 'पलिदोवमम-वहिरदि अतीसुहुचेणेनि ' सुनादो, आहरियपरंपरागद्वदेसादो वा ।

# मिच्छादिही अणंतगुणा, मिच्छादिही असंखेज्जगुणा ॥४५॥

चदुण्हं तिरिक्खाणमसंजदसम्मादिद्वीहितो तेसि चेत्र मिच्छादिद्वी अणंतगुणा असंखेज्जगुणा य । विष्पडिसिद्धमिदं । जदि अणंतगुणा, कघमसंखेज्जगुणचं ९ अह

चारों प्रकारके सासादनसम्बग्हि विर्थेचोंमेंसे अपने अपने सम्बग्धिक्याहिष्ट विर्यंच संख्यातगुणित हैं, क्योंकि, सासादनसम्बग्हिष्ट्योंके उपक्रमणकालसे सम्बग्धिम्प्या-दृष्टियोंका उपक्रमणकाल आगम और युक्तिसे संख्यातगुणा पाया जाता है। गुणकार क्या है? संख्यात समय गुणकार है।

उक्त चारों प्रकारके तिर्पेचोंमें सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगृणित हैं ॥ ४४ ॥

चारों प्रकारके सम्यग्मिण्यादृष्टि तिर्यचौसे उनके ही असंयतसम्यन्दृष्टि श्रीव असंच्यातगुणित हैं, क्योंकि, सम्यग्मिण्यात्वको प्राप्त होनेवाळे जीवौसे सम्यन्दवको प्राप्त होनेवाळे जीव असंच्यातगुणित होते हैं। गुणकार क्या है? आवळीका असंच्यातवां भाग गुणकार है।

र्शका−–यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान--' इन जीवराशियोंके प्रमाणडारा अन्तर्गुहर्न कालसे पत्योपम अपहत होता है' इस द्रव्यानुयोगद्वारके सूत्रसे और आवार्य-परम्परासे आये हुए उपवेशसे जाना जाता है।

उक्त चारों प्रकारके तिर्यचोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिध्यादृष्टि जीव अनन्त-गुणित हैं, और मिध्यादृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं॥ ४५॥

चारों प्रकारके असंयतसम्यग्दष्टि तिर्यचोंसे उनके ही मिथ्याद्दष्टि तिर्यंच अनन्त-गुणित हैं और असंस्थातगुणित भी हैं।

र्शका—यह बात तो विभितिषद्ध अर्थात् परस्पर-विरोधी है। यदि असम्बर-गुणित हैं, तो वहां असंस्थातगुणत्व नहीं वन सकता है: और यदि असंस्थातगुणित हैं, तो असंखेजजगुणा, कथमणंतगुणनं; दोण्हमक्कमेण एयत्थ पउत्तिविरोहा ? एत्थ परिहारो उच्चदे- 'जहा उद्से तहा णिदेसो ' ति णायादो ' तिरिक्खिमिच्छादिट्टी केवडिया, अणंता, सेसितिरिक्खिमिच्छादिट्टी असंखेजजा ' इदि सुत्तादो वा एवं संबंधो कीरदे— तिरिक्खिमिच्छादिट्टी अणंतगुणा, सेसितिरिक्खिमिच्छादिट्टी असंखेजजगुणा ति, अण्णहा दोण्ह्रसुच्चारणाए विहरुत्तप्यसंगा । को गुणगारो ? तिरिक्खिमच्छादिट्टीणमभवसिद्धिएहि अणंतगुणो, सिद्धेहि वि अणंतगुणो, अणंताणि सच्यजीवरासिपटमबग्गमुलाणि गुणगारो । को पिडमागो ? तिरिक्खअसंजदसम्मादिट्टिरासी पिडभागो । सेमितिरिक्खितयिमच्छादिट्टीणं गुणगारो पदरस्स असंखेजजदिभागो, असंखेजजित्सागो असेखेजजसेडीपढमबग्गमूरुक्षेत्राओं । को पिडमागो ? घणगुरुस्स असंखेजजिदभागो, पिटदोवमस्सासंखेजजिदभागो । अथवा सग-मगदव्याणममंखेजजिदभागो (गुणगारो ) । को पिडमागो ? सग-मगअसंजदमम्मादिट्टी पिडमागो । विमागो । को पिडमागो ? सग-मगअसंजदमम्मादिट्टी पिडमागो ।

# असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सन्बत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ ४६॥

अनन्तगुणत्व केसे यन सकता है, क्योंकि, दोनोंकी एक साथ एक अर्थमें प्रवृत्ति होनेका विरोध है ?

समाधान— इस शंकाका परिहार करने हैं— 'उहेशके अनुसार निर्देश किया जाता है' इस न्यायसे, अथवा 'सिध्यादिष्ट सामान्य निर्यंच कितने हैं? अनन्त है, शेष तीन प्रकारके सिध्यादिष्ट निर्यंच असंन्यात हैं इस सुत्रंस इस प्रकार सम्बन्ध बाहिष्य— सिध्यादिष्ट सामान्यार्यंच अनन्तगुणित है और शेष तीन प्रकारके सिध्यादिष्ट निर्यंच असंस्थातगुणित हैं। यदि पंसा न माना जायगा, तो होनो पर्दोकी उच्चारणार्क विरुद्धताका प्रसंग प्राप्त होता।

यहांपर गुणकार क्या है ? अभव्यसिदांस अनन्तगुणा और सिदांसे भी अनन्त-गुणा तियंच मिध्यादृष्टियांका गुणकार है, जो सम्पूर्ण जीवराशिक अनन्त प्रथम वर्गमूल-प्रमाण है। प्रतिभाग क्या है ? असंयतसम्यन्दृष्टि तियंचराशि प्रतिभाग है। शेष तीन प्रकारक तियंच मिध्यादृष्टियांका गुणकार जगपनरका असंख्यातवां भाग है, जो जग-अधेणोक असंख्यात ग्रथम वर्गमूल्यमिन असंख्यात ग्रापक है। प्रतिभाग क्या है ? वर्मागुलका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग क्या है। अथवा, पत्योगमक असंख्यातवां भाग प्रतिभाग क्या है। अथवा, पत्योगमक असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है। अथवा, प्रत्योगमक असंख्यातवां भाग गुणकार है। प्रतिभाग क्या है? अपने अपने असंयतसम्यग्हिए जीवोंका प्रमाण प्रतिभाग है। प्रतिभाग है। प्रतिभाग क्या है? अपने अपने असंयतसम्यग्हिए जीवोंका प्रमाण प्रतिभाग है।

तिर्येचोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम

तं जहा- चउन्त्रिहेसु तिरिक्सेसु भणिस्तमाणसन्त्रसम्माइहिदन्त्रादो उवसम-सम्माइही थोवा, आवित्याए असंसेज्जिदभागमेचउवक्कमणकारुव्मंतरे संचिद्चादो ।

### खइयसम्मादिद्दी असंखेज्जगुणा ॥ ४७ ॥

कुदो ? असंखेज्जवस्साउगेसु पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागमेत्तकालेण संचि-दत्तादो, अणाइणिहणसस्वेण उत्रसमसम्मादिद्वीदितो खड्यसम्मादिद्वीण आवित्याए असंखेज्जिदिभागगुणत्रेण अत्रद्वाणादो वा । आवित्याए असंखेज्जिदिभागो गुणगारो ति कर्ष णन्तदे ? आइरियपरंपरागद्वदेसादा ।

### वेदगसम्मादिही असंखेज्जगुणा ॥ ४८ ॥

कुदो ? दंसणमोहणीयनखएणुप्पण्णखहयसम्भत्ताणं सम्मनुष्पत्तीदो पुन्नमेव बद्धतिरिनखाउआणं पउरं संभवाभावा। ण य लोए सारदञ्वाणं दुछहत्तमप्पतिद्धं, अस्स-हत्थि-पत्थगदिसु साराणं लोए दुछहत्तुवलंभा।

वह इस प्रकार है- चारों प्रकारके तिर्यचौमें आगे कहे जानेवाले सर्व सम्यादिष्ट योंक दृज्यप्रमाणसे उपदाससम्यादिष्ट जीव अल्प हैं, क्योंकि, आवलीके असंख्यातवें भाग-मात्र उपक्रमणकालके भीतर उनका संचय होता है।

तिर्वचोंमें असंयतसम्यग्दि गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दष्टियोंसे क्षायिकसम्यग्दिष्ट जीव असंख्यानगुणित हैं ।। ४७ ।।

क्योंकि, असंख्यान वर्षकी आयुवाले जीवोंमें पत्योपमके असंख्यान मामान्न कालके द्वारा संचित होनेस, अथवा अनाहिनिधनस्वरूपसे उपशासस्यग्दृष्टियोंकी अपक्षा क्षायिकसस्यग्दृष्टि जीवोका आवलीके असंख्यातवें भाग गुणितप्रमाणसे अवस्थान पाया जाता है।

शंका-- यहां आवलीका असंस्थातवां भाग गुणकार है, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान---आचार्यःपरम्परासे आए हुए उपदेशसे जाना जाता है।

तिर्यंचोंमें असंयतसम्यादिष्ट गुणस्थानमें श्वायिकसम्यादिष्टेयोंसे वेदकसम्यादिष्ट जीव असंख्यातगुणित हैं ।। ४८ ।।

क्योंकि, जिन्होंने सम्यक्तवकी उत्पत्तिसे पूर्व ही निर्यंच आयुका बंध कर लिया है, ऐसे दर्शनमोहनयिके क्षयसे उत्पन्न हुए क्षायिकसम्यव्हिए जीवोंका मचुरतासे होना संभव नहीं है। और, लोकमें सार पदार्थोंकी दुर्लभता अमसिद भी नहीं है, क्योंकि, अद्द्य, हस्ती और पाषाजादिकोंमें सार पदार्थोंकी सर्वत्र दुर्लभता पार्द जाती है। संजदासंजदट्टाणे सञ्बत्थावा उवसमसम्माइट्टी ॥ ४९ ॥ <sub>इदे</sub> १ देसन्त्रयाषुविद्वुवसमसम्मनस्स दृष्टदनादो<sup>\*</sup>। वेदगसम्मादिट्टी असंखेञ्जगुणा ॥ ५० ॥

को गुणगारो ! आविलयाए असंखेज्जिदिभागो । एदम्हादो गुणगारादो णव्यदे समयं पिंड तदुवचपादो असंखेज्जगुणचेणुवचिदा चि असंखेज्जगुणचे । एत्य खहर-सम्माद्ग्रीणप्पाबहुअं किण्ण पह्निदं ! ण, तिरिक्खेसु असंखेज्जनस्साउएसु चेय खहर-सम्माद्ग्रीणसुववादुवंशमा । पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु सम्माच्याबहुअविसेसपदु-प्यायणह्मप्रसास भणदि-

णवरि विसेसो, पंचिंदियतिरिक्सजोणिणीसु असंजदसम्मादिद्वि-संजदासंजदद्वाणे सञ्बत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ ५१ ॥

सुगममेदं ।

वेदगसम्मादिही असंखेज्जगुणा ॥ ५२ ॥

तिर्थंचोंमें संयतासंयत गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्हष्टि जीव सबसे कम हैं ॥४९॥ क्योंकि, देशवतसहित उपश्चमसम्यक्तका होना दुर्लभ है ।

तिर्यंचोंमें संयतासंयत गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दृष्टियोसे बेदकसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगृणित हैं ॥ ५० ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। इस गुणकारसे यह जाना जाता है कि प्रतिसमय उनका उपचय होनेसे वे असंख्यातगृणित संचित हो काते हैं, इसलिए उनके प्रमाणके असंख्यातगृणितता वन जाती है।

र्मका — यहां संयतासंयत गुणस्थानमें शायिकसम्यन्दि तियंचोंका अल्पबहुन्व क्यों नहीं कहा ?

समाधान--नही, क्योंकि, असंख्यात वर्षकी आयुवाले भागभूमियां तिर्येचोंमें ही क्षायिकसम्यग्हिष्ट जीवोंका उपपाद पाया जाता है।

अव पंचेन्द्रियतिर्यंच योनिमतियोंमं सम्यक्त्यके अल्पयद्वत्वसम्बन्धी विदेशके प्रतिपादन करनेके लिए उत्तर सुत्र कहते हैं—

विशेषता यह है कि पंचेन्द्रियतियंच योनिमतियोंमें असंयतसम्यग्दष्टि और संयतासंयत गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ ५१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

पंचेन्द्रियतिर्वेच योनिमतियोंमें असंयतसम्यग्दष्टि और संयत्तासंयत गुणस्थानमें उपश्रमसम्यग्दष्टियोंसे वेदकसम्यग्दष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ५२ ॥ को गुणगारो ? आवल्लियाए असंखेजजिदभागो । एत्य खद्यसम्मादिद्वीणमप्पा-बहुअं णत्यि, सन्दित्यीसु सम्मादिद्वीणस्ववादाभावा, मणुसगद्वदिरिचण्णगर्दसु दंसण-मोहणीयक्खवणाभावाच्च ।

मणुसगदीए मणुस-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु तिसु अद्धासु उव-समा पवेसणेण तुल्हा थोवां ॥ ५३ ॥

तिसु वि मणुरेसु तिरिण वि उवसामया प्रवेसणेण अण्णोण्णमवेक्खिय तुस्ला सरिसा, चुउवण्णमेनत्तादो । ते च्चेय थोवा, उवरिमगुणङ्काणजीवावेक्खाए ।

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तेत्तिया चेव ॥ ५४ ॥

कुदो ? हेट्टिमगुणहाणे पिडिंबणणजीवाणं चेय उवसंतकसायवीदरामछदुमत्य-पञ्जाएण परिणायुवरुंमा । संचयस्त अप्पाबहुअं किष्ण पस्तिवदं १ ण, पवेसप्पाबहुएण चेय तदवगमादो । जदो संचओ णाम पवेसाहीणों, तदो पवेसप्पाबहुएण सरिसो संचयपाबहुआं चि प्रध ण उत्तो ।

गुणकार क्या है? आवळीका असंख्यातवांभाग गुणकार है। यहां पंचेन्द्रियतिर्यंच योनिमतियोंमें क्षायिकसम्यग्दि जीवोंका अल्पबहुत्व नहीं है, क्योंकि, सर्व प्रकारकी स्थियोंमें सम्यग्दि जीवोंका उपगद नहीं होता है, तथा मनुष्यगतिको छोड़कर अन्य गतियोंमें दर्शनमोहनीयकर्मकी क्षपणाका भी अभाव है।

मनुष्यगतिमें मनुष्य, मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपद्यामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ ५३ ॥

सुत्रोक्त तीनों प्रकारके मनुष्योंमें अपूर्वकरण आदि तीनों ही उपशामक जीव प्रवेशसे परस्परको अपेक्षा तुस्य अर्थात सदय हैं, क्योंकि, एक समयमें अधिकसे अधिक बीपन जीवोंका प्रवेश पाया जाता है। तथा, ये जीव ही उपरिम्न गुणस्थानोंके जीवोंकी अपेक्षा अस्य हैं।

उपञ्चान्तकपायवीतरागछबस्य जीव प्रवेशसे पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ ५४ ॥

क्योंकि, अधस्तन गुणस्थानोंको प्राप्त हुए जीवोंका ही उपशान्तकषायवीतराग-छन्नस्थक्रप पर्यायसे परिणमण पाया जाता है।

श्रुंका--यहां उपशामकोंके संचयका अल्पबहुत्व क्यों नहीं वतलाया ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, प्रवेशसम्बन्धी अत्यबहुत्वसे ही उसका ज्ञान हो जाता है। चूंकि, संचय प्रवेशके आधीन होता है, हसल्पि प्रवेशके अत्यबहुत्वसे संचयका अत्यबहुत्व सहश है, अत्यव उसे पृथक् नहीं बतलाया।

१ मदुष्यगतौ मदुष्याणामुपश्चमकादिप्रमत्तस्यतान्तानां सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

२ अ प्रती ' पवेसहीणो ' आ-कप्रत्योः ' पवेसाहिणो ' इति पाटः ।

स्ववा संस्वेज्जगुणा ॥ ५५ ॥ इदो १ अइत्तरसदमेत्रतादो ।

स्त्रीणकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ५६ ॥ सगमभेदं।

सजोगिकेवली अजोगिकेवली पर्वेसणेण दो वि तुल्ला तत्तिया चेया। ५७ ॥

इदो १ सीणकसायपज्जाएण परिणदाणं चेय उत्तरगुणहाणुवक्कप्रुवरुंभा । सजोगिकेवली अद्धं पड्डच्च संखेजजगुणा ॥ ५८ ॥

मणुस-मणुसपज्जचएसु ओघसजोगिरासि ठविय हेद्दिमरासिणा ओवड्डिय गुणगारो उप्पादेदन्त्रो । मणुसिणीसु पुण तप्पाओगगसंखेज्जसजोगिजीवे द्विय अहुषरसदं सुच्चा तप्पाओगमसंखेज्जसीणकसाएहि ओवड्डिय गुणगारो उप्पादेदन्त्रो ।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें उपशान्तकषायवीतरागळबस्थोंसे क्षपक जीव संख्यात-गणित हैं ॥ ५५ ॥

क्योंकि, क्षपकसम्बन्धी एक गुणस्थानमें एक साथ प्रवेश करनेवाले जीवोंका प्रमाण एक सो आठ है।

तीनों प्रकारके मनुष्योमें श्लीणकषायवीतरागछश्वस्थ जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ ५६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें सयोगिकेवली और अयोगिकेवली, ये दोनों भी प्रवेशसे तस्य और पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ ५७ ॥

क्योंकि, श्रीणकपायरूप पर्यायमे परिणत जीवोंका ही आगेके गुणस्थानोंमें उपक्रमण (गमन) पाया जाता है।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें सयोगिकेवली संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं॥ ५८॥

सामान्य मनुष्य और पर्याप्त मनुष्यों मेंसे ओघ सर्योगिकवलीराशिको स्थापित करके और उसे लघस्तनराशिसे भाजित करके गुणकार उत्पन्न करना चाहिए। किन्तु मनुष्यानयों उनके पायम संस्थात सर्योगिकवली जीवोंको स्थापित करके एक सौ आठ संस्थाको छोड़कर उनके योग्य संस्थात स्थापित सामक्रियान स्थापित करके एक सौ आठ संस्थाको छोड़कर उनके योग्य संस्थात सीणकपायचीतरागछग्रस्थोंके प्रमाणसे भाजित करके गुणकार उत्पन्न करना चाहिए। अपमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ ५९ ॥

मणुत-मणुतपञ्जनार्गं ओधन्दि उत्त-अप्यमत्तरासी चेव होदि । मणुसिणीसु पुण तप्पाओग्मासंखेञ्जनेचो होदि । सेसं सुगर्म ।

पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ ६० ॥

एदं पि सुगमं ।

संजदासंजदां संखेज्जगुणा ॥ ६१ ॥

मणुस-मणुसपञ्जचएसु संबदासंजदा संखेञ्जकोडिमेचा । मणुसिणीसु पुण तप्पाओग्यासंखेञ्जरूवमेचा चि घेचच्या, बद्दमाणकाले एचिया चि उबदेसामावा। सेसं सुगर्म।

सासणसम्मादिट्टी संखेज्जगुणां ॥ ६२ ॥

कुदो ? तत्तो संखेजजगुणकोडिमेत्तत्तादो । मणुसिणीसु तदो संखेजजगुणा, तप्याओग्गसंखेजजस्वमेत्ततादो । सेसं सुगमं ।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें सयोगिकेवलीसे अक्षपक और अनुपद्मामक अप्रमच-संयत संख्यातगणित हैं ॥ ५९ ॥

श्रीधप्रकपणामें कही हुई अप्रमत्तसंयतांकी राशि ही मनुष्य-सामान्य और मनुष्य-पर्यात्तक अप्रमत्तसंयतांका प्रमाण है। किन्तु मनुष्यनियामें उनके योग्य संस्थात भाग-मात्र राशि होती है। शेष सुत्रार्थ सुराम है।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें अप्रमत्तसंयतयोंसे प्रमत्तसंयत संख्यातगुणित हैं ॥६०॥

यह सूत्र भी सुगम है।

तीनों प्रकारके मनुष्योमें प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत संख्यातगुणित हैं ॥ ६१ ॥ मनुष्य सामान्य और मनुष्य पर्यात्तकोंमें संयतासंयत जीव संख्यात कोटिप्रमाण होते हैं। किन्तु मनुष्यतियोंसे उनके योग्य संख्यात रूपमात्र होते हैं, ऐसा अर्थ प्रहण करना चाहिए, क्योंकि, वे इतने ही होते हैं, इस प्रकारका वर्तमान कालमें उपदेश नहीं पाया जाता। शोष सत्रार्थ स्वाम है।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमं संयतासंयतोंसे सासादनसम्यग्दृष्टि संख्यातगुणित

हैं ॥ ६२ ॥

क्योंकि, वे संयतासंयताँके प्रमाणसे संस्थातगुणित कोटिमात्र होते हैं। मनुष्य-नियोंमें सासावनसम्यन्दि जीव मनुष्य-सामान्य और मनुष्य-पर्यातक सासावनसम्य-ष्टिश्योंसे संस्थातगुणित होते हैं, क्योंकि, उनका प्रमाण उनके योग्य संस्थात रूपमात्र है। शेष सुत्रार्थ सुत्रम है।

र प्रतिषु 'सजदा ' इति पाठः । २ ततः सस्येयग्रणाः सेयतासंयताः । सः सिः १,८. १ सासादनसम्यग्टद्वयः संस्येयग्रणा । सः सिः १,८.

सम्मामिञ्छादिडी संखेज्जगुणां ॥ ६३ ॥ एदं वि सुगर्म ।

असंजदसम्मादिही संखेज्जगुणां ॥ ६४ ॥

कुदो ? सत्तकोडिसयमेत्ततादो । सेसं सुगमं ।

मिच्छादिट्टी असंखेजजगुणा, मिच्छादिट्टी संखेजजगुणां ॥६५॥ असंखेजजनसंखेजजगुणाणमेगस्य संभवाभावा एवं संबंधा कीरदेन मणुसमिच्छा-दिट्टी असंखेजजगुणा । इदो १ सेडीए असंखेजजदिभागपरिमाणचादो । मणुसपज्जच-मणुसिणी मिच्छादिट्टी संखेजजगुणा, संखेज्जरूवपरिमाणचादो । सेसं ग्रुगमं ।

असंजदसम्मादिद्रिद्वाणे सञ्बत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ ६६ ॥

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि संख्यात-ग्राणित हैं ॥ ६३ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें सम्यग्मिथ्याद्यष्टियोंसे असंयतमम्यग्दिष्ट संख्यातगुणित हैं ॥ ६४ ॥

क्योंकि, असंयतसम्यग्रहि मनुष्योंका प्रमाण सात सौ कोटिमात्र है। रोप स्त्रार्थ सुराम है।

तीनों प्रकारके मनुष्योमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंने मिश्यादृष्टि असंख्यातगुणित हैं, और मिथ्यादृष्टि संख्यातगुणित हैं।। ६५ ।।

असंख्यातगुणित और संख्यातगुणित जीवोंका एक अर्थमें होना संभव नहीं है, हसिटए इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिए- असंयतसम्यग्हिए सामान्य मनुष्योंसे मिष्याहिए सामान्य मनुष्योंसे मिष्याहिए सामान्य मनुष्य असंख्यातगुणित होते हैं, क्योंकि, उनका प्रमाण जगश्रेणिक असंख्यातवें भाग है। तथा मनुष्य पर्यात और मनुष्याने असंयतसम्यग्हिएयोंसे मनुष्यान पर्यात्र और मनुष्यानी मिष्यादाहिए संख्यातगुणित होते हैं, क्योंकि, उनका प्रमाण संख्यात करामा है। रोष सुत्रार्थ सुनम है।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें उपश्रमसम्यग्दिष्ट सबसे कम हैं ॥ ६६ ॥

१ सम्यन्मिथ्यादृष्ट्यः संख्येयगुणाः । स. सि. १.८.

२ असंयतसम्यग्दष्टयः सख्येयगुणाः। स. सि. १, ८.

३ मिण्यादृष्टयोऽसंरूयेयगुणाः। स. श्वि. १, ८.

· सहयसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ ६७ ॥ वेदगसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ ६८ ॥ एदाणि तिण्णि वि सचाणि सगमाणि ।

संजदासंजदहाणे सञ्बत्थोवा खङ्यसम्मादिही ॥ ६९ ॥

स्रीणदंसणमोहणीयाणं देससंजमे वहंताणं बहुणमभावा । स्रीणदंसणमोहणीया पाएण असंजदा होद्ण अच्छेति । ते संजमं पडिवज्जेता पाएण महच्चयाहं चेव पडि-वज्जेति, ण देसच्चयाहं ति उत्तं होदि ।

उवसमसम्मादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ ७० ॥

खदयसम्मादिद्विसंजदासंजदेहितो उवसमसम्मादिद्विसंजदासंजदाणं बहुणस्रुवरूमा। वेदगसम्मादिद्री संखेजज्गुणा ॥ ७१ ॥

कुदो ? बहुवायत्तादो, मंचयकालस्स बहुत्तादो वा, उवसमसम्मत्तं पेक्खिय वेदगसम्मत्तस्स सुलहत्तादो वा ।

> उपरामसस्यग्दष्टियोंसे क्षायिकसम्यग्दिष्ट संख्यातगुणित हैं ॥ ६७ ॥ क्षायिकसम्यग्दष्टियोंसे वेदकसम्यग्दिष्ट संख्यातगुणित हैं ॥ ६८ ॥ ये तीनों ही सत्र सगम हैं ।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें संयतामंयत गुणस्थानमें क्षाधिकसम्यग्दृष्टि सबसे कम

क्योंकि, दर्शनमंहिनीयकर्मका क्षय करनेवाले और देशसंयममें वर्तमान बहुत जीवोंका अभाव है। दर्शनमंहिनीयका क्षय करनेवाले महाण प्रायः असंयमी होकर रहते हैं। वे संयमको प्राप्त होते हुए प्रायः महावतोंकी ही भारण करते हैं, अणुव्रतींको नहीं; यह अर्थ कहा गया है।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें संयतासंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे उपश्चम-सम्यग्दृष्टि संख्यातगणित हैं।। ७० ।।

क्योंकि, श्लायिकसम्यग्हिष्ट संयतासंयतोंसे उपशमसम्यग्हिष्ट संयतासंयत मनुष्य बहत पाये जाते हैं।

तीनों प्रकारके मजुष्योंनें संयतासंयत गुणस्थानमें उपश्रमसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकः सम्यग्दृष्टि संख्यातगणित हैं ॥ ९१ ॥

क्योंकि, उपरामसम्यग्हिएयोंकी अपेक्षा वेदकसःयग्हिएयोंकी आय अधिक है, अथवा संवयकाल बहुत है, अथवा उपरामसम्यक्त्वको देखते हुए अर्थात् उसकी अपेक्षा वेदकसम्यक्त्वका पाना सुलभ है। पमत्त-अप्पमत्तसंजदट्ठाणे सन्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥७२॥ कुरो १ शोवकालसंचयारो ।

स्वइयसम्मादिट्टी संस्वेज्जगुणा ॥ ७३ ॥ बहुकालसंचयादो ।

वेदगसम्मादिही संखेज्जगुणा ॥ ७४ ॥

स्वद्यसम्मत्तेण संजर्भ पडिवज्जमाणजीवेहिंतो वेदग्सम्मत्तेण संजर्म पडिवज्जमाण-जीवाणं बहुतुवरुंमा । मणुसिणीगयविसेमपदुष्पायणद्वं उवरिमसुत्तं भणदि-

णवरि विसेसो, मणुसिणीसु असंजदःसंजदासंजद-पमतापमत्त-मंजदद्वाणे सञ्बत्थोवा खड्यसम्मादिद्वी ॥ ७५ ॥

क्कदो ? अप्पसत्थवेदोदएण दंसणमेाहणीयं खर्वेतजीवाणं बहुणमणुवरुंमा'। उवसमसम्मादिट्टी संखेजजुणा ॥ ७६ ॥

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें प्रमत्तक्षेयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें उपश्चम-सम्यग्डिष्ट सबसे कम हैं।। ७२॥

क्योंकि, इनका संचयकाल अल्प है।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें प्रमत्तर्भयत और अप्रमत्तर्भयत गुणस्थानमें उपश्नसम्य-म्हिप्योंसे क्षायिकसम्यग्दिष्ट संख्यातगुणित हैं ॥ ७३ ॥

क्योंकि, इनका संचयकाल बहुत है।

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें प्रमत्तमंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्य-ग्रहष्टियोंसे वेदकसम्यग्रहि संख्यानगुणित हैं ॥ ७४ ॥

क्योंकि, क्षायिकसम्यक्त्यके साथ संयमको प्राप्त होनेवाले जीवोंकी अपेक्षा वेदकसम्यक्त्यके साथ संयमको प्राप्त होनवाले जीवोंकी अधिकता पाई जाती है। अब मजुष्यनियोंने होनेवाली विदेशताक प्रतिपादन करनेके लिए उत्तर सुत्र कहते हैं—

केवल विशेषता यह है कि मनुष्यनियोंमें असंयत्तमस्यग्रहष्टि, संयतासंयत, प्रमन्तसंयत और अप्रमन्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसस्यग्रहिष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ ७५ ॥

क्योंकि, अप्रदास्त वेदके उदयके साथ दर्शनमीहनीयको क्षपण करनेवाले जीव बहुत नहीं पाये जाते हैं।

असंयतसम्यग्दष्टि आदि चार गुणस्थानवतीं मनुष्यनियोंमें श्वायिकसम्यग्द्रष्टियोंसे उपग्रमसम्यग्द्रष्टि संख्यातगुणित हैं ॥ ७६ ॥

१ प्रतिषु ' बहुणमुबळमा ' इति पाढः ।

अप्पतस्थवेदोदएण' दंसणमोहणीयं खर्नेतजीवेहितो अप्पतस्थवेदोदएण चेद दंसणमोहणीयं उत्तसमेतजीवाणं मणुसेस्य संखेज्जगुणाणस्नृतरुंभा ।

वेदगसम्मादिङ्घी संखेज्जगुणा ॥ ७७ ॥ सुगममेदं ।

एवं तिसु अद्वासु ॥ ७८ ॥

एदस्सत्था- मणुस-मणुसपञ्जनपसु णिरुद्वेसु तिसु अद्वासु उवसमसम्मादिद्वी थोवा, थोवकारणत्तादो । खद्दयसम्मादिद्वी संखेञ्जगुणा, बहुकारणादो । मणुमिणीसु पुण खद्दयसम्मादिद्वी थोवा, उवसमसम्मादिद्वी संखेञ्जगुणा। एत्य पुञ्चुत्तमेव कारणं। उवसामग-खवगाणं संचयस्स अप्याबहुअपरुवणद्वभुत्तसमुत्तं भणदि-

सञ्बत्थोवा उवसमा ॥ ७९ ॥ थोवपवेसादो ।

क्यों कि, अप्रशस्त वेदके उदयके साथ दर्शनमोहनीयका क्षपण करनेवाले जीवोंसे अप्रशस्त वेदके उदयके साथ ही दर्शनमोहनीयका उपशम करनेवाले जीव मनुष्योंमें संख्यातगुणित पांय जाते हैं।

असंपतसम्पग्दष्टि आदि चार गुणस्थानवर्ता मनुष्पनियोंमें उपश्चमसम्पग्दष्टियोंसे वेदकसम्पग्दष्टि संख्यातगुणित हैं ॥ ७७ ॥

यह सुत्र सुगम है।

इसी प्रकार तीनों प्रकारके मनुष्योंमें अपूर्वकरण आदि तीन उपञ्चामक गुणस्थानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहत्व है ॥ ७८ ॥

इस सुत्रका अर्थ कहते हैं- मनुष्य-सामान्य और मनुष्य-पर्याप्तकोंसे निरुद्ध अपूर्वकरण आदि तीन उपशामक गुणस्थानोंमें उपशामकाम्यन्दिष्ट जीव अरूप होते हैं, क्योंकि, उनके अद्य होनेका कारण पाया जाता है। उनसे शायिकसम्यन्दिष्ट जीव संस्थातगुणित होते हैं, क्योंकि, उनके बहुत होनेका कारण पाया जाता है। किन्नु मनुष्यानियों सायिकसम्यन्दिष्ट जीव अरूप हैं, और उनसे उपशामसम्यन्दिष्ट जीव स्र्यातगुणित हैं। यहां संस्थातगुणित होनेका कारण पूर्वोंक ही है (देखो सुत्र नं. ५%)।

उपशामक और क्षपकोंके संचयका अल्पवहुत्व प्ररूपण करनेके लिए उत्तर सुन्न कहते हैं—

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं ॥ ७९ ॥ क्योंकि, इनका प्रवेश अल्प होता है।

१ प्रतिषु ' अप्पमत्तवेदोदएण ' इति पाठः ।

ख्वा संखेजजगुणा ॥ ८० ॥ बहुप्पवेसादो । देवगदीए देवेसु सञ्वत्थोवा मासणसम्मादिङ्घी ॥ ८१ ॥ सम्मामिच्छादिङ्की संखेजगुणा ॥ ८२ ॥ असंजदसम्मादिङ्की असंखेजगुणा ॥ ८३ ॥ एदाणि तिण्णि वि सुचाणि सुबोज्झाणि, बहुनो परुविदचादो । मिच्छादिङ्की असंखेजजगुणा ॥ ८४ ॥

को गुणवारो ? जगपदरस्य असंखेज्जदिभागो, असंखेजाओ सेडीओ । केचिय-मेचाओ ? सेडीए असंखेज्जदिभागमेचाओ । को पडिमागो ? घणगुरुस्स असंखेज्जदि-भागो, असंखेज्जपदरंगुलाणि वा पडिभागो । सेसं धुगमं ।

> असंजदसम्मादिहिद्वाणे सञ्बत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥८५॥ सुबोज्जमिदं सुने ।

खङ्यसम्मादिद्री असंखेज्जगुणा ॥ ८६ ॥

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें उपशामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ८० ॥ क्योंकि, इनका प्रवेश बहुत होता है ।

देवगतिमें देवोंमें सासादनसम्यग्दृष्टि मबूसे कम हैं ॥ ८१ ॥

सासादनसम्यन्दृष्टियोंसे सम्यग्मिश्यादृष्टि देव संख्यानगुणित हैं ॥ ८२ ॥ सम्यग्मिश्यादृष्टियोंसे असंयनसम्यन्दृष्टि देव असंख्यानगुणित हैं ॥ ८३ ॥

ये तीनों ही सूत्र खुयोध्य अर्थान् सरलतासे समझने योग्य हैं, क्योंकि, इनका बहुत बार प्ररूपण किया जा चुका है।

देवों में असंयत्तमस्यग्दष्टियों से मिध्यादिष्ट असंख्यातगुणित हैं ॥ ८४ ॥
गुणकार क्या है ? जयमतरका असंख्यातवां माग गुणकार है, जो असंख्यात
जगम्रेणीममाण है। वे जगम्रेणियां कितनी हैं? जगम्रेणीके असंख्यातवें भागमाण हैं।
प्रतिमाण क्या है? प्रनांगुलका असंख्यातवां माग प्रतिभाग है, अथवा असंख्यात
प्रतरांगुल प्रतिभाग है। शेष सुणां सुगम है।

देवोंमें असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें उपशमसम्यग्दिष्ट सबसे कम हैं ॥८५॥

यह सूत्र सुवोध्य है।

देवोंमें असँयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें उपश्रमसम्यग्दिष्टयोंसे क्षायिकसम्यग्दिष्ट असंख्यानगुणित हैं ॥ ८६ ॥

२ देवगती देवानां नारकवत् । सः सिः १, ८

को गुणगरो ! आवित्याए असंखेज्जदिमागो । सेसं सुबोज्जं । वेदगसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ ८७ ॥ को गुणगरो ! आवित्याए असंखेज्जदिमागो । सेसं सुगमं । भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदिसियदेवा देवीओ सोधम्मीसाणकप्य-वासियदेवीओ च सत्तमाए पृढवीए भंगो ॥ ८८ ॥

एदेसिमिदि एत्थज्झाहारो कायज्यो, अण्णहा संबंधाभावा । खह्यसम्मादिष्ट्रीणम् मावं पिंड साधम्मुवर्लमा सत्तमाए पुढवीए भंगो एदेसि होति । अत्यदो पुण विसेसो अत्थि, तं भणिस्सामो- सञ्चत्योवा भवणवासियसासणसम्माहद्दी । सम्मामिज्यादिद्वी संखेज्जगुणा । असंजदसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा । को गुणगारो १ आविलयाए असंखे-ज्जदिभागो । मिन्छाइद्वी असंखेज्जगुणा । को गुणगारो १ जगपदरस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाओं सेडीओ । केत्तियमेत्ताओं १ वणंगुलपदमनगम्मूलस्स असंखेज्जदिभाग-मेत्ताओं । को पिंडमागो १ असंजदसम्मादिद्विरासी पिंडमागो ।

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार **है। दोव खुकार्य** सुवोध्य (सुगम) है।

देवोंमें क्षायिकसम्यग्दष्टियोसे वेदकसम्यग्दष्टि असंख्यातगुणित हैं ॥ ८७ ॥ गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। शेष स्वार्ध सुगम है।

देवोंमें भवनवासी, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क देव और देवियां, तथा सौधर्म-ईश्वान-कल्पवासिनी देवियां, इनका अल्पवहुत्व सातवीं पृथिवीके अल्पवहुत्वके समान है ॥८८॥

इस स्वर्मे 'इनका' इस प्रका अध्याहार करना चाहिए, अन्यथा प्रकृतमें स्वाक्ष सम्मन्य नहीं वनता है। श्लायिकसम्यग्हियों के अभावकी अपेक्षा समानता पाई जानेसे इन स्वोक्ष देव तेवायों का सातवीं पृथिवीक समान अव्यवहुन्त है। किन्तु अपेकी अपेक्षा सुक्त इने देव वेवायों का सातवीं का सासादनसम्यग्हि देव आगे कहीं जानेवाली राशियों की अपेक्षा सबसे कम हूँ। उनले भवनवासी सम्यग्निप्याहि संस्थातगुणित हैं। उनले भवनवासी असंयतसम्यग्हि असंस्थातगुणित हैं। गुणकार क्या है शावलोका असंस्थातवां भाग गुणकार है। उनसे भवनवासी मिष्याहि असंस्थातगुणित हैं। गुणकार क्या है शावलोका असंस्थातवां भाग गुणकार है। उनसे भवनवासी मिष्याहि असंस्थातगुणित हैं। गुणकार क्या है शावलोका असंस्थातवां भाग गुणकार है। उनसे भवनवासी मिष्याहि असंस्थातगुणित हैं। गुणकार क्या है शावलोका असंस्थातवां भाग गुणकार है। उनसे भवनवासी मिष्याहि असंस्थात अपोधिमामाण है। वे अन्योक्षणों कितनी हैं। घनांगुलके प्रथम वर्गमूलके असंस्थातवं भागमाज हैं। यतिभाग क्या है असंयतसम्यग्निष्ठ जीवरागि प्रतिमाग है।

सन्बत्योवा बार्णवेतस्यासणसन्मादिद्वी । सम्मामिन्छादिद्वी संखेञ्जगुणा । असंजदसम्मादिद्वी असंखेञ्जगुणा । को गुणगारो ? आंवलियाए असंखेजदिभागो । मिन्छादिद्वी असंखेञ्जपुणा । को गुणगारो ? जगपदरस्स असंखेञ्जदिभागो, असंखेञ्जाओ सेढीओ । केचियमेचाओ ? सेढीए असंखेञ्जदिभागोनचाओ । को पढिभागो ? घणं-गुरुस्स असंखेञ्जदिभागो, असंखेञ्जपदरंगुरुणि वा पढिभागो । एवं जोदिसियाणं पि वच्चं । सम-सगद्वियदाणं सग-सगोधमंगो । मेसं सुगमं ।

सोहम्मीसाण जाव सदर-सहस्सारकप्पवासियदेवेषु जहा देवगह-भंगो ॥ ८९ ॥

जहा देवोधस्हि अप्पाबहुअं उत्तं, तथा एदेसिमप्पाबहुगं वत्तव्यं । तं जहा-सब्बत्थावा सग-सगकप्पत्था मासणा। सग-सगकप्पसम्माभिच्छादिष्टिणो मंसेज्जगुणा। सग-सगकप्पअसंजदसम्मादिष्टिणो असंसेज्जगुणा। सग-सगमिच्छादिद्वी असंसेज्जगुणा। एखा गुणबारो जाणिय वत्तव्यो, एगसस्वत्ताभावा। अर्णतरजत्तकपेसु असंजदसम्मा-

वानव्यन्तर सासादनसम्यग्दिए देव आगे कही जानेवाली राशियोंकी अपेक्षा सबसे कम हैं। उनसे वानव्यन्तर सम्यग्निष्यादिए देव संख्यातगुणित हैं। उनसे वानव्यन्तर सम्यग्निष्यादिए देव संख्यातगुणित हैं। अनले वानव्यन्तर असंयतम्यग्दिए देव संख्यातग्राक्षित स्थादि स्थादि स्थादि स्थादि हैं। वानव्यन्तर असंयत्यम्यग्दिए देवांस यानव्यन्तर मिथ्यादि हैं व असंख्यातग्राक्षित हैं। गुणकार क्यादे असंख्यातग्राक्षित हैं। गुणकार क्यादे असंख्यातग्राक्षित स्थादि संख्यातग्राक्षित असंख्यातव्य असंख्यात्य असंख्यात्य कार्यक्षित्र स्थादि हैं। व जग्नेप्रीणयां कितनी हैं अग्रयत्य असंख्यात्य हैं। प्रतिभाग क्या हैं। धनांगुळका असंख्यात्य भाग प्रतिभाग है, अथवा असंख्यात प्रतरांगुळ प्रतिभाग है।

इसी प्रकार ज्योतिष्क देवोंके अल्पवहुत्वका भी कहना चाहिए। भवनवासी आदि निकार्योमें अपने अपने र्लावेदियोका अल्पवहुत्व अपने अपने ओघ-अल्पबहुत्वके समान है। शेष सुत्रार्थ सगम है।

सीधर्म-ईबान कल्पसे लेकर अतार-सहस्रार कल्प तक कल्पवासी देवोंमें अल्प-बहुत्व देवगति सामान्यके अल्पबहुत्वके समान हैं ॥ ८९ ॥

जिस प्रकार सामान्य देवोंमें अल्पवहृत्यका कथन किया है, उसी प्रकार इनके अल्पवहृत्यको कहना चाहिए। यह इस प्रकार है- अपने अपने कल्पमें रहनेवाले सासा-द्वास्त्रप्रवादि देव सबसे कम हैं। इनसे अपने अपने कल्पमें रहनेवाले सासा-द्वास्त्रप्रवादि है। इनसे अपने अपने कल्पके अस्त्रतसम्प्रवादि देव असंक्यातप्रकृतित हैं। इबसे अपने अपने कल्पके सिन्ध्याहिए देव असंस्थातग्रुजित हैं। यहांपर गुणकार ज्ञानकर कहना वाहिए, क्योंकि, इन देवोंमें गुणकारकी एकक्पताका अमाद है। अभी इन पिंडे दिष्टिद्वाणे सन्वत्योवा उवसमसम्मादिद्वी । खदयसम्मादिद्वी असंखेज्जनुषा । वेदगसमा-दिद्वी असंखेज्जनुषा । को गुणगारो १ सम्बत्य आविलयाए असंखेज्जदिमामो चि । सेसं सुगमं ।

आणद जाव णवगेवज्जविमाणवासियदेवेसु सव्वत्यो**वा सासण**-सम्मादिडी ॥ ९० ॥

सगममेदं सत्तं।

सम्मामिच्छादिही संखेजजगुणा ॥ ९१ ॥

एदं पि सुगमं।

मिच्छादिडी असंखेज्जगुणा ॥ ९२ ॥

को गुणगारो ? आवलियाएँ असंखेज्जदिभागो । कथमेर्द णव्यदे ? दच्चाणि-ओगहारसुत्तादो ।

असंजदसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ ९३ ॥

कहे गये कल्योंमें असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें उपरामसम्यग्दिष्ट देव सक्से कम हैं। इनसे क्षायिकसम्यग्दिष्ट देव असंख्यातगुणित हैं। इनसे वेदकसम्यग्दिष्ट देव असंख्यात-गुणित है। गुणकार क्या है? सर्वत्र आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। शेष सुत्रार्थ सुगम है।

आनत-प्राणत कल्पसे लेकर नवग्रैवेयक विमानों तक विमानवासी देवोंमें सासा-दनसम्यग्रहष्टि सबसे कम हैं ॥ ९०॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त विमानोंमें सासादनसम्यग्दिष्टियोंसे सम्यग्निध्यादृष्टि देव संख्यातगुणित हैं ॥ ९१ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त विमानोंमें सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि देव असंख्यात्युषित हैं॥९२॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है ।

श्रंका-यह केसे जाना जाता है?

समाधान—द्रव्यातुर्योगद्वारस्**त्रसे जाना जाता है कि उक्त क**ल्योंमें मिथ्या**दछि** देवोंका गुणकार आवळीका असंस्थातवां भाग है।

उक्त विमानोंमें मिथ्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि देव संख्यातगुणित हैं ॥ ९३ ॥

कृदो ? मणुसेहिंगो आणदादिसु उप्पज्जमाणमिच्छादिट्टी पेक्स्विय तत्युप्पज्ज-माणसम्मादिद्वीणं संसेडजगुणचादो । देवलोए सम्मचिमच्छचाणि पडिवज्जमाणजीवाणं किष्ण पहाणचं ? ण, तेसिं मृलरासिस्स असंसेज्जदिभागचादो । को गुणगारो ? संसेज्जसमया ।

असंजदसम्मादिहिट्ठाणे सञ्वत्थोवा उवसमसम्मादिही ॥ ९४ ॥ बुदा १ अतेष्ठहुचकारुसंचिदचादो ।

खइयसम्मादिही असंखेज्जगुणा ॥ ९५ ॥

क्कदो ? संखेजसागरोवमकालेण संचिदचादो । को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिमागो । संचयकालपडिभागेण पिलदोवमस्स असंखेज्जदिभागो गुणगारो किष्ण उच्चदे ? ण, एगसमएण पिलदोवमस्स असंबेज्जदिभागमेचर्जावाणं उदसम-सम्मर्च पडिबज्जमाणाणधुवलंमा ।

क्योंकि, मतुष्योंसे आनत आदि विमानोंमें उत्पन्न होनेवाले मिध्यादृष्टियोंकी अपेक्षा बहांपर उत्पन्न होनेवाले सम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित होने हैं।

र्शका—देवलोकमें सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाल जीवोंकी प्रधानना क्यों नहीं है ?

समाधान— नर्ही, क्योंकि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव मूलराहिके असंख्यातवें भागमात्र होते हैं।

उक्त विमानोंमें सम्यग्टियोंका गुणकार क्या है ? संस्थात समय गुणकार है । आनत-प्राणत कल्पसे लेकर नवप्रवेयक तक असंयतसम्यग्टिष्टि गुणस्थानमें उपश्रमसम्यग्टिष्टि देव सबसे कम हैं ॥ ९४ ॥

क्योंकि, वे केवल अन्तर्मुहूर्त कालके द्वारा संचित होते हैं।

उक्त विमानोमें उपश्चमसम्यग्दृष्टियोस क्षायिकमम्यग्दृष्टि देव असंख्यातगुणित हैं ॥ ९५ ॥

क्योंकि, वे संख्यात सागरोपम कालके द्वारा संचित होते हैं। गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

शंका संचयकालरूप प्रतिभाग होनेकी अपेक्षा पत्योपसका असंख्यातवां भाग गुणकार क्यों नहीं कहा है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, एक समयके द्वारा पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र जीव उपशमसम्बक्तको मास होते हुए पाये जाते हैं।

# वेदगसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ ९६ ॥

क्क्दो १ तत्थुप्पञ्जमाणसङ्यसम्मादिद्वीहिंतो संखेज्जशुणवेदरासम्मादिद्वीणं तत्थु-प्पचिदंसणादो ।

अणुदिसादि जाव अवराइदिवमाणवासियदेवेसु असंजदसम्मा-दिट्टिट्टाणे सञ्वत्थोवा जवसमसम्मादिद्यी ॥ ९७ ॥

कुदो ? उवसमसेडी चडणोयरणिकीरयावावदुवसमसम्मत्तसिहदसंखेज्जसंजदाण-मेन्युप्पण्णाणमंतोमुहुत्तसंचिदाणमुबरुंमा ।

#### खइयसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ९८ ॥

को गुणगारो ? पिलदोवमस्स असंखेज्जिदभागस्स संखेज्जिदभागो । को पिट-मागो ? संखेज्जुवसमसम्मादिद्विजीवा पिडभागो ।

## वेदगसम्मादिही संखेज्जगुणा ॥ ९९ ॥

कुदो ? खइयसम्मत्तेणुप्पज्जमाणसंजदेहिंतो वेदगमम्मत्तेणुप्पज्जमाणसंजदाणं संखेज-

उक्त विमानोंमें श्वायिकसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि देव संख्यातगुणित हैं॥ ९६॥

क्योंकि, उन आनतादि करपवासी देवोंमें उत्पन्न होनेवाले क्षायिकसम्यग्रहि-योंसे संस्थातगणित वेदकसम्यग्रहिप्योंकी वहां उत्पत्ति देखी जाती है।

नव अनुदिशोंको आदि लेकर अपराजित नामक अनुत्तरविमान तक विमानवासी देवोंमें असंयतसम्बग्दिष्ट गुणस्थानमें उपश्रमसम्बग्दिष्ट सबसे क्रम हैं।। ९७॥

क्योंकि, उपश्मक्षेणीपर आरोहण और अवतरणरूप कियामें छगे हुए, अर्थात् चढ़ते और उतरते हुए मरकर उपशमसम्यक्त्वसहित यहां उत्पन्न हुए, और अन्तर्मुहते-कालके द्वारा संवित हुए संस्थात उपशमसम्यन्दिष्ट संयत पाये जाते हैं।

उक्त विमानोंमें उपश्चमसम्यग्दृष्टियोंसे श्वायिकसम्यग्दृष्टि देव असंख्यातगुणित हैं ॥ ९८ ॥

गुणकार क्या है ? पल्योपमके असंख्यातवें भागका संख्यातवां भाग गुणकार है। प्रतिभाग क्या है ? संख्यात उपरामसम्यग्हिष्ट जीव प्रतिभाग है।

उक्त विमानोंमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि देव संख्यातगुणित हैं॥९९॥

क्योंकि, शायिकसम्यक्त्वके साथ मरण कर यहां उत्पन्न होनेवाले संयतोंकी

गुणसादो । तं पि कथं णव्नदे ? कारणाणुसारिकज्जदंसणादो सणुसेसु खहयसम्मादिही संजदा थोवा, वेदगसम्मादिद्वी संजदा संखेज्जगुणा; तेण बेहिंतो देवेसुप्पज्जमाणसंजदा वि तप्पडिमानिया वेवेचि घेत्तव्यं । एत्य सम्मत्तप्पाबहुअं चेव, सेसगुणहाणामावा । कथमेदं णव्यदे ? एदम्हादो चेव सुत्तादा ।

सव्बद्दिसिद्धिविमाणवासियदेवेसु असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सन्व-त्थोवा उवसमसम्मादिद्री ॥ १०० ॥

खइयसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ १०१ ॥ वेदगसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ १०२ ॥

एदाणि तिष्णि ति सुचाणि सुनमाणि । सब्बद्वसिद्धिन्हि तेचीसाउद्विदिन्हि असंखेजजीवरासी किण्ण होटि ? ण, तत्थ पल्टिदोवमस्स संखेजजदिभागमेचेतरिन्ह -

अपेक्षा वेदकसम्यक्त्वके साथ मरण कर यहां उत्पन्न होनेवाले संयत संख्यातगुणित होते हैं।

शंका--यह कैसे जाना जाता है?

समाधान च्याँकि, 'कारणके अनुसार कार्य देखा जाता है,' इस न्यायके अनुसार मनुष्योमे झायिकसम्यन्दिए संयत अन्य होत है, उनसे बेदकसम्यन्दिए संयत संस्थातगुणित होते हैं। इसलिए उनसे देवोमें उत्पन्न होनेवाले संयत भी तत्प्रतिभागी ही होते हैं, यह अर्थ प्रहण करना चाहिए। इस करुपोमें यही सम्यस्यसम्बन्धी अस्पवहुत्य है, क्योंकि, वहां दोष गुणस्थानोंका अभाव है।

शंका-यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—इस स्वसे ही जाना जाता है कि अनुदिदा आदि विमानोंमें केवल एक असंयतसम्यरहष्टि गुणस्थान होता है, शेप गुणस्थान नहीं होते हैं ।

सर्वार्धासिद्धि विमानवासी देवोंमें असंयतसम्यग्रहिष्ट गुणस्थानमें उपञ्चमसम्यग्रहिष्ट सबसे कम हैं ॥ १०० ॥

उपश्चमसम्यग्दृष्टियोसे क्षायिकसम्यग्दृष्टि देव संख्यातगुणित हैं ॥ १०१ ॥ क्षायिकसम्यग्दृष्टियोसे वेदकसम्यग्दृष्टि देव संख्यातगुणित हैं ॥ १०२ ॥ वे तीनों ही खब खुगम है ।

र्शका—तेतीस सागरोपमकी आयुस्थितिवाले सर्वार्धसिक्किविमानमें असंस्थात जीवराशि क्यों नहीं होती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वहांपर पत्यापमके असंस्थातवें भागप्रमाण कालका अन्तर है, इसलिए वहां असंस्थात जीवराशिका होना असम्भव है। तदसंभवा । जदि एवं, तो आणदादिदेवेसु वासपुश्चर्यतरेसु संखेज्जाविङ्गोविष्टिदपिट्रोन्वममेत्ता जीवा किण्ण होंति ? ण, तत्थतणिमन्छादिद्विआदीणमवहारकालस्स असंखेज्जाविल्यं किट्टिय्ण संखेज्जाविल्यमेत्त्रअवहारकालप्यसंगा । होतु चे ण, 'आणद-पाणद जाव णवगेवज्जाविमाणवासियदेवेसु मिच्छादिद्विप्पहृडि जाव असंजदसम्मादिद्वी दब्ब-पमाणेण केवडिया, पलिदोवमस्त असंखेज्जादिमाणो । एदेहि पलिदोवममविद्विदि अती-सुहृत्तेण । अणुदिसादि जाव अवराहदविमाणवासियदेवेसु असंजदसम्मादिद्वी दब्ब-पाणेण केवडिया, पलिदोवमस्त असंखेज्जादिमाणो । एदेहि पलिदोवमस्त असंखेज्जादिमाणे। एदेहि पलिदोवममविद्विदि अतीसुहृत्वेणोत्त ' एदेण द्वसुत्वेण जुत्तीए सिद्धअसंखेज्जाविल्यभागहारगञ्जेण सह विरोहा ।

#### एवं गदिमग्गणा समत्ता ।

र्शका — यदि ऐसा है ता वर्षशृयक्तवके अन्तरसे युक्त आनतादि कल्पवासी देवोंमें संख्यात आवित्योंसे भाजित पच्योपमप्रमाण जीव क्यों नहीं होते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, ऐसा माननेपर वहांके मिथ्यादृष्टि आदिकोंके अव-हारकालके असंख्यात आवलीपना न रहकर संख्यात आवलीमात्र अवहारकाल प्राप्त होनेका प्रसंग आ जायगा।

र्गुका—यदि मिध्यादिष्टि आदि जीवोंके अवहारकाल संख्यात आवळीप्रमाण प्राप्त होने हैं, तो होने दो ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, एसा मानने पर 'आनतः प्राणतकत्यसे लेकर नवप्रैयेषक विमानवासी देवोंमें मिथ्यादिष्ट गुणस्थानसे लेकर असंक्यातर्य भागप्रमाण हैं। इन जीवदाशियांके असंक्यातर्य भागप्रमाण हैं। इन जीवदाशियोंके द्वारा अन्तर्मृहतेकालस पत्योपम अपहृत होना है। नव अनुविशांसे लेकर अपराजितनामक अनुत्तर विमान तक विमानवासी देवोंमे असंयतसम्यग्दिष्ट जीव प्रत्यमाणकी अपेक्षा कितने हैं? पत्योपमके असंक्यातर्य भागप्रमाण हैं। इन जीव-प्रतियांके द्वारा अन्तर्मृहतेकालसे पत्योपमके असंक्यात मागप्रमाण हैं। इन जीव-प्रशियोंके द्वारा अन्तर्मुहतेकालसे पत्योपम अपहृत होता हैं। इस प्रकार युक्तिसे सिद्धं असंस्थात आवलीप्रमाण मागहार जिनके गर्ममें हैं, ऐसे इन प्रव्यानुषोगद्वारके स्वृत्रीके साथ पूर्वोंक कथनका विरोध आता है।

इस प्रकार गतिमार्गणा समाप्त हुई।

# इंदियाणुवादेण पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्तएसु ओघं । णवरि मिच्छादिही असंखेज्जगुणा ॥ १०३ ॥

एदस्स सुनस्स अत्यो बुज्वदे - सेसिंदिएस् एगगुणद्वाणेसु अप्पाबहुअस्साभाव-पदुप्पारणस्हृहेण पंचिदियप्पाबहुअपदुप्पारणद्वं पंचिदिय-पंचिदियपज्जनगहणं कदं। जधा ओधिम अप्पाबहुअं कदं, तथा एत्य वि अण्णाहियमप्पाबहुअं कायच्यं। णविर एत्य असंजदसम्मादिद्वीदितो मिन्छादिद्वी अण्गतगुणा नि अभणिद्ण असंखेज्जरुणा नि बचच्यं, अणंताणं पंचिदियाणसभावा। को गुणगारो १ पदरस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेजजाओ सेडीओ। केनियमेनाओ १ सेडीए असंखेजदिभागेमनाओ। को पडिभागो १ घणंगुरुस्स असंखेजजिदभागो, असंखेजजाणि पदंगुरुशिण। अथवा पंचिदिय-पंचिदिय-पज्जनिम्छादिद्वीणमनंखेजजिदभागो। को पडिभागो १ सग-सगअमंजदसम्मादिद्विगसी।

इन्द्रियमार्नाणाके अनुवादसे पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपर्याप्तकोंमें अल्पबहुत्व ओषके समान है। केवल विद्योपता यह है कि असंयतसम्यग्दियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १०३ ॥

इस सुन्नका अर्थ कहते हैं – रोप रिन्द्रपवाल अर्थात् पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्यान्त्रक्षेस अतिरिक्त जीवोंमें एक गुणस्थान होता है, इसलिए उनमें अव्यवहुत्वके अभावके प्रतिपादन करनेके लिए सुन्नमें पंचेन्द्रिय के अल्यवहुत्वके प्रतिपादन करनेके लिए सुन्नमें पंचेन्द्रय और पंचेन्द्रय पर्यान्तक पदका प्रहान क्रिया है। जिस मकार ओपमें अल्यवहुत्वका कथन करना है, उसी प्रकार यहां भी हीनता और अधिकताले रहित अल्यवहुत्वका कथन करना चाहिए। केवल इननी विशेषता है कि यहांपर असंयतमम्यग्रहिए पंचेन्द्रियोंसे मिष्याहिए पंचेन्द्रिय अननतगुणित हैं, ऐसा न कहकर असंस्थातगुणित हैं, ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि, अनन्त पंचेन्द्रिय जीवोंका अथाव है। पंचेन्द्रिय असंयतमम्यग्रहिए मेंचेन्द्रिय जीवोंका अथाव है। पंचेन्द्रिय असंयतमम्यग्रहिणों केन्द्रिय असंवत्वतमम्यग्रहिणों केन्द्रिय स्थावहार असंस्थातयां असंस्थातयां असंस्थातयां आग् गुणकार है, जो असंस्थात जगश्रेणीप्रमाण है। व जगश्रेणियां कितनी हैं? जगश्रेणों असंस्थातयां भाग गुणकार है, जो असंस्थात प्रतागुलप्रमाण है। अथवा, पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्यान्त मिष्याहिथों का असंस्थातयां भाग गुणकार है। प्रतिभाग क्या है? अपनी अपनी असंस्थातयां अपनी असंस्थातयां भाग गुणकार है। प्रतिभाग क्या है? अपनी अपनी असंस्थातयां प्रतिभाग है।

१ इनियाउवादेन एकेन्द्रिय-विकलेटियेषु गुणसानमेदो नालांत्यस्यबुलामावः । इन्द्रियं प्रसुष्यते-पपेटिशापेकेन्द्रियाना उत्तरोत्तर बढ्वः । पर्वेन्द्रयाणां सामान्यवन् । अय तु विवयः-विभागत्यविक्योऽसस्येयगुणाः । इ. वि. १, ८.

सत्थाण-सञ्चपरत्थाणअप्पाबहुआणि एत्थ किण्ण परुविदाणि १ ण, परत्थाणादो चेव तेसि दोण्हमनगमा ।

एवं इंदियमग्गणा सम्मत्ता ।

## कायाणुवादेण तसकाहय-तसकाहयपज्जत्तएसु ओघं । णविर मिच्छादिद्री असंखेज्जगुणां ॥ १०४ ॥

एदस्सत्यो- एगगुणद्वाण-सेसकाएस अप्पाबहुअं णस्यि त्ति जाणावण्हं तसकाइय-तसकाइयपञ्जनगदणं कदं। एदेसु दोसु वि अप्पाबहुअं जधा ओघम्मि कदं, तधा कादच्वं, विसेसाभावा। णवरि सग-सगअसंजदसम्मादिद्वीहिंतो मिच्छादिद्वीणं अर्णतगुणचे पचे तप्पडिसेहद्वमसंखेअगुणा चि उत्तं, तसकाइय-तसकाइयपञ्जनाणमाणंतियाभावादो। को गुणगारा १ पदरस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेजाओ सेडीओ सेडीए असंखेज्जदि-

शंका- स्वस्थान-अल्पबहुत्व और सर्वपरस्थान-अल्पबहुत्व यहांपर क्यों नहीं कहे ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, परस्थान अस्पवहुत्वसे ही उन दोनों प्रकारके अस्प-वहुत्योंका ज्ञान हो जाता है ।

#### इस प्रकार इन्द्रियमार्गणा समाप्त हुई।

कायमार्भणाके अनुवादसे त्रसकायिक और त्रसकायिक-पर्यासकोंमें अल्पबहुत्व ओघके समान है। केवल विशेषता यह है कि असंयनसम्यग्दिष्टयोंसे मिध्यादिष्ट जीव असंख्यातगुणित हैं॥ १०४॥

इस सृत्रका अर्थ कहते हैं - एकमात्र मिथ्यादिष्ट गुणस्थानवांळ शेष स्थावर-कार्यिक और त्रसकायिक लध्यपर्याप्तकोंमें अल्पाबहुत्व नहीं पाया जाता है, यह बात करानेके लिए सृत्रमें असकायिक और त्रसकायिक पर्याप्तक परका प्रहण किया है। जिस प्रकार ओधमक्षणामें अल्पाबहुत्व कह आए हैं, उसी प्रकार त्रसकायिक और असकायिक पर्याप्तक, इन दोनोंमें भी अल्पाबहुत्वका कथन करना चाहिए, क्योंकि, ओध-अल्पाबहुत्वसे इनके अल्पाबहुत्वमें कोई विशेषता नहीं है। केवल अपने अपने असंयत-सम्यग्रहिष्योंक प्रमाणके मिथ्यादिष्योंके प्रमाणके अनन्तगुण्य प्राप्त होनेपर उसके प्रतिषेध करनेके लिए असंयतसम्यग्रहिष्योंके प्रमाणके अनन्तगुण्य प्राप्त होनेपर उसके प्रतिषेध करनेके लिए असंयतसम्यग्रहिष्योंके प्रमाणके अन्तर्यागुणका प्रमाण अनन्त नहीं है। गुणकार क्या है? जगप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो जगक्रेणीके क्रसं-

श्वापात्ववदेन स्थावरकायेषु ग्रुगस्थानमेदामावादस्यबहुन्वामावः । काय अध्युष्यते । सर्वतस्तेवस्थायिका
 अस्याः । ततो बदवः पृथिबोकायिकाः । ततोऽभ्वायिका । ततो वातकायिका । सर्वतोऽनन्तग्रुणा वनस्यतयः । यस्यापिकानां प्रवेत्तिदवन् । सः छि. २, ८.।

मागमेत्ताओ। को पडिभागो ? घणंगुलस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पदरंगुलाणि। सेसं सुगर्म।

#### एव कायमग्गणा समत्ता ।

जोगाणुवादेण पंचमणजोगि-पंचवचिजोगि-कायजोगि-ओरालिय-कायजोगीसु तीसु अद्धासु उवसमा पवेसणेण तुत्ला थोवा ॥१०५॥

एदेहि उत्तसन्वजोगेहि सह उदसमसेहिं चढंताणं बुक्कस्मेण चउवण्णक्तमत्यि जि तुल्लतं परूविदं । उवरिमगुणद्राणजीविहिंतो ऊणा चि थोवा चि परुविदा । एदेसिं वारस-षद्रमप्पाबहुआणं तिसु अद्वासु हिदुउवसमगा मृत्यदं जादा ।

उवसंतकसायनीदरागछदुमत्था तेत्तिया चेव ॥ १०६ ॥ सगममेदं।

खवा संस्वेज्जगुणा ॥ १०७ ॥

अट्टत्तरसद्परिमाणत्तादो ।

ख्यातचें भागमात्र असंख्यात जगश्रेणीप्रमाण है। प्रांतभाग क्या है ? घनांगुलका असं-ख्यातचां भाग प्रतिभाग है, जो असंख्यात प्रतरांगुलप्रमाण है। शेष सृत्रार्थ सुगम है। इस प्रकार कायमार्गणा समाप्त हुई।

योगमार्गणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी और औदारिककाययोगियोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा परस्पर तत्त्व और अन्य हैं ॥ १०५॥

इन सुर्शेक सर्व योगोंक साथ उपरामश्रेणी पर चढ़नेवाल उपरामक जीवोंकी संख्या उत्करंस चौपन होती है, इसलिए उनकी तुस्यता कही है। तथा उपरिम अर्थात् अपक्षेणीसम्बन्धी गुणस्थानवर्ती जीवोंस कम होते हैं, इसलिए उन्हें अल्प कहा है। इस प्रकार पांची मंत्रीयोगी, पांची वचनयोगी, कायगी और औदारिककाययोगी, इन साइ अल्प बहुत्वोंका प्रमाण लानेके लिए अपूर्वकरण आदि तीनों गुणस्थानोंमें स्थित उपशोमक मुख्यद अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थाक्ष प्रस्थात् अर्थात् अर्थात्

उक्त बारह योगवाले उपशान्तकपायवीतरागछश्रस्य जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं।। १०६।।

यह सूत्र सुगम है।

उक्त बारह योगवाले उपशान्तकपायवीतरागछबस्योंसे क्षपक जीव संख्यात-गुणित हैं।। १०७ ।।

क्योंकि, क्षपकोंकी संख्याका प्रमाण एक सौ आठ है।

र योगानुबादेन वाङ्मानसयोगिनां पचेन्द्रियवत् । काययोगिनां सामान्यवत् । सः सिः २, ८.

स्तीणकसायवीदरागछदुमत्था तेतिया चेव ॥ १०८ ॥ स्रुगमभेदं।

सजोगिकेवली पवेसणेण तत्तिया चेव ॥ १०९ ॥

एदं पि सुगर्म । जेस जोगेसु सजीगिराणद्वाणं मंभवदि, तेसि चेबेदमप्पाणहुअं घेत्तव्वं ।

सजोगिकेवली अद्धं पडुच्च संखेज्जगुणा ॥ ११० ॥

को गुणगारे। १ संखेजजममया । जहा ओघम्हि संखेजजसमयसाहणं कदं, तद्दा एत्य विकायवर्व ।

अप्पमत्तसंजदा अन्खवा अणुवसमा संखेजजगुणा ॥ १११ ॥
एत्य वि जहा श्रोधिक गणगारो साहिदी तहा साहेदको । णवरि अप्पिदजोग-

जीवरासिपमाणं णाद्ग् अप्पाबहुअं कायन्वं । पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ ११२ ॥

उक्त बारह योगवाले श्लीणकषायवीतराग**ङ्घस्य** जीव **पूर्वोक्त प्रमाण ही** हैं॥१०८॥

यह सूत्र सुगम है।

सयोगिकेवली जीव प्रवेशकी अपेक्षा पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ १०९ ॥

यह सूत्र भी सुगम है। किन्तु उपर्युक्त बारह योगॉमेंस जिन योगॉमें सयोगि-केवली ग्रणस्थान सम्भव है, उन योगोंका ही यह अस्पबहृत्व प्रहण करना चाहिए।

सयोगिकेवली संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ॥ ११० ॥

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है । जिस प्रकार ओघर्मे संख्यात समयकप गुणकारका साधन किया है, उसी प्रकार यहांपर भी करना चाहिए ।

सयोगिकेवलीसे उपर्युक्त बारह योगवाले अक्षपक और अनुपन्नामक अप्रमन्तस्यत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १११ ॥

जिस प्रकारसे थोधमें गुणकार सिद्ध किया है, उसी प्रकारसे यहांपर भी सिद्ध करना चाहिए। केवल विशेषता यह है कि विवक्षित योगवाली जीवराशिके प्रमाणको जानकर अस्पबहुत्व करना चाहिए।

उक्त बारह योगवाले अप्रमत्तसंयतयोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं॥ ११२॥ सुगममेदं। संजदासंजदा असंखेजजगुणा ॥ ११३ ॥ को गुणगाने १ पिट्टोनमस्स असंखेजदिभागस्त संखेजदिभागो । सेसं सुगमं । सासणसम्मादिट्टी असंखेजजगुणा ॥ ११४ ॥ को गुणगारो १ आविष्याए असंखेजदिभागो । कारणं जाणिद्ण वत्तव्यं । सम्मामिन्छादिट्टी संस्वेजजगुणा ॥ ११५ ॥

असंजदसम्मादिट्टी असंखेजजगुणा ॥ ११६ ॥ को गुणवारो ? आविरुवाए असंखेजजदिभागो । जोगद्वाणं समासं काद्ण तेण साम्ब्लारासिमोवट्टिय अप्पिदजोगद्वाणः गुणिदे इंग्डिट-इंग्डिट्रगमीओ होति । अणेण प्रयोगो सञ्जल्य दन्वप्रमाणप्रपाडय अप्पावहुंअ वनन्वं ।

को गुणगारो १ संखेडजसमया । एत्थ वि कारणं णिहालिय वत्तव्यं ।

यह सूत्र सुगम है।

उक्त बारह योगवाले श्रमचर्मयनोंसे संयतासंयत जीव अमंख्यातगुणित हैं।।११३।। गुणकार क्या है ? पल्योपमके असंख्यानयें भागका संख्यानयां भाग गुणकार है । शेष सुवार्य सुगम है ।

उक्त बारह योगवाले संयतामंयतींसे मासादनमम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणिन हैं॥ ११४॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । इसका कारण जानकर कहना चाहिए (देखो इसी भागका पु २४०)।

उक्त बारह योगवाले सामादनसम्यान्द्रश्चिमें सम्यामिश्याद्रष्टि जीव संख्यात-गुणित हैं ॥ ११५ ॥

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है। यहां पर भी इसका कारण स्मरण कर कहना चाहिए (देखो इसी भागका पृ २५०)।

उक्त बारह योगवाले सम्याग्मिश्यादृष्टियोसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यात-गणित हैं ॥ ११६॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां आग गुणकार है। योगसम्बन्धी काळांका समास (योग) करके उससे सामान्यराशिको आजित कर पुनः विवक्षित योगके काळसे गुणा करनेपर इच्छित इच्छित योगवाले जीवोंकी राशियां हो जाती हैं। इस प्रकारसे सर्वत्र द्रव्यप्रमाणको उत्पन्न करके उनका अस्पबद्धन्य कहना चाहिए।

# मिच्छादिट्टी अस्ंखेज्जगुणा, मिच्छादिट्टी अणंतगुणा ॥११७॥

एत्य एवं संबंधो कायच्या । तं जहा- पंचमणजोगि-पंचयिजोगिअसंजदसम्मा-दिद्वीहिंतो तेसि चेत्र जोगाणं मिच्छादिद्वी असंखेऽजगुणा । को गुणगारो ? पदरस्स असंखेऽजदिमागो, असंखेऽजाओ सेडीओ । केलियमेत्ताओ ? सेडीए असंखेऽजदिमाग-मेताओ । को पडिमागो ? घणंगुलस्म असंखेऽजदिमागो, असंखेऽजाणि पद्गंगुलाणि । कायजोगि-ओरालियकायजोगिअसंजदसम्मादिद्वीहिंतो तेसि चेत्र जोगाणं मिच्छादिद्वी अणंतगुणा । को गुणगारो ? अभवमिद्विण्हिं अणंतगुणो, सिद्वेहिं वि अणंतगुणो, अणंताणि सन्यजीवरासिपडमग्रम्मुलाणि ति ।

असंजदसम्मादिट्टि-संजदासंजद-पमत्तापमत्तसंजदट्टाणे सम्मत्त-पाबहअमोघं ॥ ११८ ॥

एदेमि गुणद्वाणाणं जधा ओघम्हि सम्मत्तपाबहुअं उत्तं, तथा एत्य वि अणुणाहियं वत्तव्यं ।

उक्त बारह योगवाले अमंयनतम्यग्दृष्टियोंभे (पांचों मनोयोगी, पांचों वचन-यागी) मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यानगुणित हैं, और (काययोगी तथा औदारिक-काययोगी) मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तगृणित हैं ॥ ११७ ॥

उक्त बारह योगवाले जीवोंमें असंयतसम्यग्दिष्ट, संयतासंयत, प्रमृत्तसंयत और अप्रमृत्तसंयत गुणस्थानमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अन्यबहुत्व ओघके समान है ॥ ११८ ॥

इन सुत्रोक्त चारों गुणस्थानोंका जिस प्रकार शोधमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अस्प बहुत्य कहा है, उसी प्रकार यहांपर भी हीनना और अधिकतासे रहिन अर्थान् तत्प्रमाण दी अस्पबहुत्व कहना चाहिए। ववं तिस अद्धास ॥ ११९ ॥ सगममेदं ।

मन्बत्थोवा उवसमा ॥ १२० ॥ एदं पि सगमं।

स्ववा संखेडजगुणा ॥ १२१ ॥

अध्विदजोग्रहवसामगेहितो अध्विदजोगाणं खवा संखेजजगुणा । एत्थ प्रक्खेव-संसंबेण मुलरासिमोबङ्किय अप्पिदपक्खेबेण गुणिय इच्छिदरासिपमाणमुप्पाएदन्त्रं ।

ओरालियमिस्सकायजोगीस सन्वत्थोवा सजोगिकेवली ॥१२२॥ कवाडे चडणोयरणकिरियावावदचालीसजीवमवलंबादो थोवा जादा ।

असंजदमम्मादिद्री संखेजग्रणा ॥ १२३ ॥

कदो १ देव-णेरहय-मणुस्सेहितो आगंत्रण तिरिक्खमणुसेसप्पणाणं असंजद-सम्मादिबीणमोरालियमिस्मिम्ह मजोगिकेवलीहिता मखेज्जगणाणमवलंभा ।

इसी प्रकार उक्त बारह योगवाले जीवोंमें अपर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहत्व है ॥ ११९॥

यह सुत्र सुगम है। उक्त बारह योगवाले जीवोंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं।। १२०॥ यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त बारह योगवाले उपशामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं।। १२१॥ बिवक्षित योगवाले उपशामकोंस विवक्षित योगवाले क्षपक जीव संस्थातगणित होते हैं। यहांपर प्रक्षेप संक्षेपके द्वारा मूलजीवराशिको भाजित करके विवक्षित प्रक्षेप राशिसे गुणा कर इच्छित राशिका प्रमाण उत्पन्न कर लेना चाहिए (देखो द्रव्यप्र. भाग ३ पृ. ४८-४९.)।

औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सयोगिकेवली सबसे कम हैं।। १२२।।

क्योंकि. कपाटसमदातके समय आरोहण और अवतरणिकयामें संख्य चालीस अविकि अवलम्बनसे औरारिकमिश्रकाययोगियोंमें संयोगिकेवली सबसे कम हो जाते हैं।

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें सयोगिकेवली जिनोंसे असंयतसम्यग्रहृष्टि जीव संख्यासगुणित हैं ॥ १२३ ॥

क्योंकि, देव, नारकी और मनुप्योंसे आकर तियेंच और मनुप्योंमें उत्पन्न होने बाले असंयतसम्यन्दिष्ट जीव औदारिकमिश्रकाययांगमं संयोगिकेवली जिनोंसे संख्यात-ग्रणित पाये जाते हैं।

## सासणसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ १२४ ॥

को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिशागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपढम-वग्गमृलाणि ।

मिच्छादिही अणंतगुणा ॥ १२५ ॥

को गुणगारा ? अभवसिद्धिएहि अर्णतगुणो, सिद्धेहि वि अर्णतगुणो, अर्णताणि सञ्जजीवरासिपटसवरगमुलाणि ।

असंजदसम्माइडिद्वाणे सन्वत्थोवा खड्यसम्मादिद्वी ॥ १२६ ॥ दंसणमेहणीयखएणुप्पणसद्दृणाणं जीवाणमद्दुन्त्रभत्तादो ।

वेदगसम्मादिही संखेज्जगुणा ॥ १२७ ॥

खञावसभियसम्मत्ताणं जीवाणं बहुणप्रवर्तमा। को गुणगाराः? संखेज्जा समया। वेउव्वियकायज्ञागीस् देवगदिभंगो ॥ १२८ ॥

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्दिष्टयोंसे सासादनसम्यग्द**ष्टि जीव** असंख्यानग्रणित हैं ॥ १२४ ॥

गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमृत्यमाण है।

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव अनन्त-गुणिन हैं ॥ १२५ ॥

गुणकार क्या है ? अभव्यसिद्धोंसे अनन्तगुणित और सिद्धोंसे भी अनन्तगुणित गशि गुणकार है, जो सर्व जीवराशिक अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें श्वायिकसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ १२६ ॥

क्योंकि, दर्शनमोहनीयकर्मके क्षयसे उत्पन्न हुए श्रद्धानवाले जीवोंका होना अतिदुर्लभ है।

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें श्वायिकसम्यग्दियोंसे वेदकसम्यग्दिष्ट संख्यातगुणित हैं ॥ १२७ ॥

क्योंकि, क्षायोपरामिक सम्यक्तवाले जीव बहुत गाये जाते हैं। गुणकार क्या है ? संस्थात समय गुणकार है।

वैकियिककाययोगियोंमें ( मंभव गुणस्थानवर्ती जीवोंका ) अन्यवहुत्व देवगतिके समान है !! १२८ ।। जभा देवगदिग्हि अप्पानहुन्नं उत्तं, तभा वेउव्वियकायजोगीसु वत्तव्वं। तं जभा— सम्बत्योवा सासणसम्मारिद्धी । सम्मागिच्छादिद्धी संखेजजगुणा । असंजदसम्मादिद्धी असंखेजजगुणा । मिच्छादिद्धी असंखेजजगुणा । असंजदसम्मादिद्धहाणे सव्वत्योवा उवसम-सम्मादिद्धी । खहयसम्मादिद्धी असंखेजजगुणा । वेदगसम्मादिद्धी असंखेजगुणा ।

वेउवियमिस्सकायजोगीसु सञ्बत्थोवा सासणसम्मादिट्टी ॥१२९॥ कारणं पृष्यं व वत्तव्यं ।

असंजदसम्मादिङ्गी संखेज्जगुणा ॥ १३० ॥

को गुणगारो ? आविलयाए असंखेज्जिदिभागो । एत्थ कारणं संभातिय वत्तव्यं । मिच्छादिट्टी असंखेजजगुणा ॥ १३१ ॥

को गुणगारा ? पदरस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाओ सेडीणे सेडीए असंखेज्जदिभागमेत्ताओ । को पडिभागो ? वर्णगुलस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पदरंगुलाणि ।

जिस प्रकार देवगतिमें जीवोंका अल्पवहुत्व कहा है, उसी प्रकार वैकिषिककाय योगियोंमें कहना चाहिए। जैसे- वैकिषिककाययोगी सासादनसम्यदर्शि जीव सबसे कम है। उनसे सम्यगम्प्यादर्शि जीव संख्यातगुणित है। उनसे अमेयतसम्यदर्शि जीव असंख्यातगुणित हैं। उनसे प्रमंयतसम्यदर्शि जीव असंख्यातगुणित हैं। उनसे प्रमंयतसम्यदर्शि जीव असंख्यातगुणित हैं। उनसे सायक्रिक प्रयोगी उपशासनम्यदर्शि जीव समसे कम है। उनसे सायक सम्यदर्शि जीव असंख्यातगुणित है। उनसे व्हायिक सम्यदर्शि जीव असंख्यातगुणित है।

वैकियिकमिश्रकाययोगियोंमें सासादनसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ १२९ ॥ इसका कारण पूर्वके समान कहना चाहिए ।

वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें सासादनसम्यग्दिष्योंमे असंयतसम्यग्दिष्ट जीव संख्यातगणित हैं ॥ १३० ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । यहांपर कारण संभालकर कहना चाहिए ।

वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्दिप्टियोंसे मिश्यादृष्टि जीव असंख्यात-गुणित हैं ॥ १३१ ॥

गुणकार क्या है ? जगप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो असंख्यात जगक्रीणप्रमाण है। वे जगक्रेणियां भी जगक्रेणीकं असंख्यातवें भागमात्र हैं। प्रतिभाग क्या है ? धनांगुरुका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है, जो असंख्यात प्रकरांगुरुप्रमाण है। असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सञ्बत्योवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ १३२ ॥ कुदो ? उवसमसम्मचेण सह उवसमेर्सिटीन्ह मदजीवाणमद्रयोदचादो ।

बहुयसम्मादिद्वी संखेऽजगुणा ॥ १३३ ॥

उवसामगेहितो संखेजजगणअसंजदसम्मादिद्रिआदिगुणद्राणेहितो संचयसंभवादो।

वेदगसम्मादिद्री असंखेज्जगुणा ॥ १३४ ॥

तिश्विहंति। पिलदोवमस्य असंखेडजदिभागमेचवेदगसम्मादिद्विजीवाणं देवे<mark>सु</mark> उववादसंभवादो। को गुणगारो? पलिदोवमस्स असंखेडजदिभागो, असंखेडजाणि पलिदो-वमपदमवन्गमलाणि।

आहारकायजोगि-आहारमिस्सकायजोगीसु पमत्तसंजदट्ठाणे सञ्बत्थोवा सहयसम्मादिङ्घी ॥ १३५ ॥

सुगममेदं ।

वैक्तियिकमिश्रकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें उपश्रमसम्यग्दिष्ट जीव सबसे कम हैं ॥ १३२ ॥

क्योंकि, उपशासस्यक्त्वके साथ उपशामश्रेणीमें मरे हुए जीवोंका प्रमाण अत्यन्त अन्य होता है।

वैक्रियिकामिश्रकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दष्टि-योंसे क्षायिकसम्यग्दष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १३३॥

क्योंकि, उपरामधेणीमं मरे हुए उपरामकोंसे संस्थातगुणित असंयतसम्यग्हष्टि आदि गुणस्थानोंकी अपेक्षा क्षायिकसम्यग्हष्टियोंका संचय सम्भव है।

वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यगदृष्टि जीव असंख्यातगणित हैं ॥ १३४ ॥

क्योंकि, तिर्यंबोंसे पत्थोपमके असंख्यातर्वे भागमात्र वेदकसम्यण्टि जीवोका दबोंमें उत्पन्न होना संभव है। गुणकार क्या है? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रयम वर्गमुळप्रमाण है।

आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगियोंमें प्रमत्तसंयत गुणस्यानमें क्षायिकसम्यग्रहिष्ट जीव सबसे कम हैं ॥ १३५ ॥

यह सुत्र सुगम है।

#### वेदगसम्मादिही संखेज्जगुणा ॥ १३६ ॥

एदं पि सुगमं। उनसमसम्मादिद्वीणमेत्थ संभवाभावा तेसिमप्पाबहुगं ण कहिदं। किमहं उनसमसम्मचेण आहारिरद्वी ण उपपज्यिद ? उनसमसम्मचेकालिन्द अद्दर्शन्द तदुष्पचीए संभवाभावा। ण उनसमसेद्विनेद उनसमसम्मचेण आहारिरद्वीओ लन्भइ, तस्य पमादाभावा। ण च तचो ओहण्णाण आहारिरद्वी उनलन्भइ, जिनयमेचेण कालेण आहारिरद्वी उपपज्यह, उनसमसम्मचस्म तचियमेचेकालमबद्वाणाभावा।

कम्मइयकायजोगीसु सञ्बत्थोवा सजोगिकेवली ॥ १३७ ॥ इदो १ पदर-लोगपूर्णेसु उक्कस्तेण सिंहमेचसजोगिकेवलीणशुवलंगा । सासणसम्मादिट्टी असंखेजजगुणा ॥ १३८ ॥

को गुणगारो ? पलिदोनमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जणि पलिदोनमपढम-वन्गमृत्राणि ।

आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगियोंमें प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें श्वायिकसम्यग्दष्टियोंसे वेदकसम्यग्दष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १३६ ॥

यह सुत्र भी सुगम है। इन दोनों योगोंमें उपशमसम्यग्रहि जीवोंका होना सम्भव नहीं है, इसलिए उनका अल्पवहुत्व नहीं कहा है।

श्रंका -- उपशमसम्यक्तवके साथ आहारकऋदि क्यों नहीं उत्पन्न होती है?

समाधान — क्योंकि, अत्यन्त अल्य उपशामसम्यक्त्वके कालमें आहारकऋदिका इत्यक्ष होना सम्भव नहीं है। न उपशामसम्यक्त्वके साथ उपशामधेणीमें आहारकऋदि पाई आती है, क्योंकि, वहांपर प्रमादका अभाव है। न उपशामधेणीसे उतरे हुए जीवांके भी उप-सामसम्यक्तिके साथ आहारकऋदि पाई जाती है, क्योंकि, जितने कालके द्वारा आहारक ऋदि उत्पन्न होती है, उपशामसम्यक्त्वका उतने काल तक अवस्थान नहीं रहता है।

कार्मणकाययोगियोंमें सयोगिकेवली जिन सबसे कम हैं ॥ १३७ ॥ क्योंकि. प्रतर और लोकपरणसमुद्धातमें अधिकसे अधिक केवल साठ सयोगिः

केवली जिन पाये जाते हैं। कार्मणकाययोगियोंमें सयोगिकेवली जिनोंसे सासादनसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यात-

गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके सर्वस्थात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

गुणित हैं ॥ १३८ ॥

'असंजदसम्मादिद्री असंखेज्जग्रणा ॥ १३९ ॥

को गुणगारो ? आविक्रयाए असंखेज्जिदिभागो । एत्य कारणं णाद्ण वचन्वं ।

मिच्छादिही अणंतगुणा ॥ १४० ॥

को गुणगारो १ अभवसिद्धिएहि अर्णतगुणो, सिद्धेहि वि अर्णतगुणो, अर्णताणि सन्बजीवरासिपदसवग्गमूलाणि ।

असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सवत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ १४१ ॥ इदो १ उवसमसेहिम्ह उवसमसम्मनेण मदसंजदाणं संसेज्जनादो ।

खइयसम्मादिद्री संखेज्जग्रणा ॥ १४२ ॥

पलिदोवमस्स असंबेज्जिदिमाममेत्त्रबह्यसम्मादिद्वीहिंतो असंखेज्जिजीवा विन्याहं किष्ण करेति ति उत्ते उच्चदे- ण ताव देवा खह्यसम्मादिद्विणो असंखेज्जा अक्कमेण मर्गते, मणुसेसु असंखेज्जबह्यसम्मादिद्विष्यसंगा। ण च मणुसेसु असंखेज्जा मर्गते,

कार्मणकाययोगियोंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १३९ ॥

गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। यहांपर इसका कारण जानकर कहना चाहिए। (वेस्तो इसी भागका पू. २५१ और वृतीय भागका पू. ४११)

कार्मणकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित हैं॥ १४०॥

गुणकार क्या है ? अभव्यसिद्धोंसे अनन्तगुणा और सिद्धोंसे भी अनन्तगुणा गुणकार है, जो सर्व जीवराशिके अनन्त प्रथम वर्गमुलप्रमाण है।

कार्मणकाययोशियोंमें असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दिष्ट जीव सबसे कम हैं ॥ १४१ ॥

क्योंकि, उपरामश्रेणीमें उपरामसम्यक्त्वके साथ मरे हुए संयतोंका प्रमाण संक्यात ही होता है।

कार्मणकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्द्दृष्टियोंसे श्वायिकसम्यग्दिष्ट जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १४२ ॥

शंका--पत्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण श्रायिकसम्यन्दष्टियोसे असंख्यात जीव विग्रह क्यों नहीं करते हैं ?

समाधान---पेली आशंकापर आचार्य कहते हैं कि न तो असंख्यात झायिक-सम्यग्हिष देव एक साथ मरते हैं, अन्यथा मनुष्योंमें असंख्यात झायिकसम्यग्हिष्योंके होनेका प्रसंग मा जायगा। न मनुष्योंमें ही असंख्यात झायिकसम्यग्हिष्ट जीव मरते हैं, तत्थासंखेञ्जाणं सम्मादिद्वीणमभावा । ण तिरिक्खा असंखेञ्जा मारणंतियं करेंति, तत्थ आयाणुसारिवयत्तादो । तेण विम्महगदीए खहयसम्मादिद्विणो संखेञ्जा चेव होंति । होंता वि उत्तसमसम्मादिद्वीहिंतो संखेञ्जगुणा, उत्तसमसम्मादिद्विकारणादो खह्यसम्मा-दिद्विकारणस्स संखेआगुणचादो ।

# वेदगसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ १४३ ॥

को गुणगारा ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपढमवम्म-मृलाणि । को पडिभागो ? खड्यसम्मादिद्विरासिगुणिदअसंखेज्जावलियाओ ।

एवं जोगमग्गणा समत्ता ।

# वेदाणुवादेण इत्थिवेदएसु दोसु वि अद्धासु उवसमा पवेसणेण तुस्त्रा योवां ॥ १४४ ॥

क्योंकि, उनमें असंस्थात क्षायिकसम्यग्दिष्योंका अभाव है। न असंस्थात श्लायिकः सम्यग्दिष्ट तिर्यंव ही मारणान्तिकसमुद्धात करते हैं, क्योंकि, उनमें आयंके अनुसार व्यय होता है। इसलिए विष्रह्मतिमें श्लायिकसम्यग्दिष्ट जीव संस्थात ही होते हैं। तथा संस्थात होते हुए भी वे उपरामसम्यग्दिष्योंसे संस्थातगुणित होते हैं, क्योंकि, उपराम-सम्यग्दिष्योंके (आयंके) कारणसे क्षायिकसम्यग्दिष्योंके (आयंका)कारण संस्थान-गणा है।

विशेषार्थ — कार्मणकाययोगमं पायं जानेवाले उपशासस्यग्हिए जीव ता केवल उपशामश्रेणीसे मरकर ही आते हैं, किन्तु क्षायिकसम्यन्द्रिए जीव उपशामश्रेणीके अतिरिक्त असंयतसम्यन्द्रिए आदि गुणस्यानोंसे मरकर भी कार्मणकाययोगमं पायं जाने हैं। अनः उनका संख्यानगुणित पाया जाना स्वतः सिद्ध है।

कार्मणकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें क्षायिकमम्यग्दिष्टियोंसे वेदकसम्यग्दष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १४३ ॥

गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूळमाण है । प्रतिभाग क्या है ? क्षायिकसम्यन्दिष्ट राशिसे गुणित असंख्यात आवळियां प्रतिभाग है ।

#### इस प्रकार योगमार्गणा समाप्त हुई।

वेदमार्गणाके अनुवादसे स्त्रीवेदियोंमें अपूर्वकरण और अनिशृत्तिकरण, इन दोनों ही गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ १४४ ॥

१ वेदानुवादेन स्त्री-पुवेदाना पंचेन्त्रियवन् । सं. सि. १, ८.

```
' दसपरिमाणचादो'।
```

खवा संखेज्जगुषा ॥ १४५ ॥

बीसपरिमाणचादो ।

अपमत्तसंजदा अक्खवा अणवसमा संखेज्जग्रणा ॥ १४६ ॥

को गुणगारो ? संखेज्जसमया।

पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ १४७ ॥

को गुणगारो ? दो रूवाणि ।

संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ॥ १४८ ॥

के। गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपढम-वन्गामृलाणि । के। पडिभागो ? संखेज्जरूवगुणिदअसंखेज्जावालियाओ।

सासणसम्मादिद्री असंखेज्जगुणा ॥ १४९ ॥

को गुणगारो ? आवित्याए असंखेज्जदिमागो। किं कारणं ? असुहसासणगुणस्स

क्योंकि, स्त्रविदी उपशामक जीवोंका प्रमाण दस है।

स्त्रीवेदियोंमें उपञामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १४५ ॥

क्योंकि, उनका परिमाण बीस है।

स्त्रीवेदियोंमें क्षपकोंसे अक्षपक और अनुपशामक अप्रमत्तसंयत जीव संख्यात-गणित हैं ॥ १४६ ॥

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है ।

स्त्रीवेदियोंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १४७ ॥ गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है ।

गुणकार क्या ह**ः दा रूप गुणकार ह**ा स्त्रीबेदियोंमें प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १४८ ॥

गुणकार क्या है ? पस्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पस्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। प्रतिभाग क्या है ? संख्यात रूपोंसे गुणित असं-

क्यात आविलयां प्रतिभाग है।

स्रोवेदियोंमें संयतासंयतोंसे सासादनसम्यग्दष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥१४९॥
गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

**शंका — इ**सका कारण क्या है?

समाधान—क्योंकि, अशुभ सासादनगुणस्थानका पाना सुरुभ है।

१ गो. जी. ६३०. बीसित्थीगाउ. प्रवच. द्वा. ५३.

सुलहत्तादो ।

सम्मामिच्छाइडी संखेज्जगुणा ॥ १५० ॥

को गुणगारो १ संखेज्जसमया । कि कारण १ सासणायादो संखेज्जगुणाय-संभवादो ।

असंजदसम्मादिही असंखेज्जगुणा ॥ १५१ ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेजजाँदेभागो । किं कारणं ? सम्मामिच्छादिष्टि-आयं पेक्खिट्ण असंखेजजगुणायत्तारो ।

मिच्छादिद्दी असंखेजजगुणा ॥ १५२ ॥

को गुणगारो १ पदरस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाओ सेडीओ सेडीए असंखेजदिभागमेचाओ । को पडिभागो १ घणंगुलस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पदरंगुलाणि ।

असंजदसम्मादिट्टि-संजदासंजदट्टाणे सव्वत्थोवा खइयसम्मादिट्टा ॥ १५३ ॥

स्त्रीवेदियोंमें सासादनसम्यग्दीष्टयोंसे सम्यग्निध्यादिष्ट जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १५० ॥

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है। इसका कारण यह है कि सम्बादनसम्यग्दिष्ट गुणस्थानकी आयसे सम्यग्निध्यादिष्ट जीवोंकी संख्यातगुणित आय सम्भव है, अर्थात दूसरे गुणस्थानमें जितने जीव आते हैं, उनसे संख्यातगुणित जीव तीसरे गुणस्थानमें आते हैं।

स्रीवेदियोंमें सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १५१ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातयां भाग गुणकार है। इसका कारण यह है कि सम्यग्मिष्यादिए जीवोंकी आयको देखते हुए असंयतसम्यग्दिए जीवोंकी असंख्यातगुणी आय होती है।

स्वीविदियों में असंयतसम्यग्दष्टियोंसे मिथ्याद्दष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥१५२॥ गुणकार क्या है ? जगन्नतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो जगन्नेणीके असंख्यातवें भागमात्र असंख्यात जगन्नेणीन्रमाण है। प्रतिभाग क्या है ? घनांगुळका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है जो असंख्यात प्रतरांगुळप्रमाण है।

स्रीवेदियों में असंयत्तसम्यग्दष्टि और संयतासंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ १५३ ॥ संखेज्जरूवमेत्ततादो ।

उवसमसम्मादिद्दी असंखेज्जगुणा ॥ १५४ ॥

को गुणगारो ? पलिदोबमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोबमपढम-बग्गमुलाणि । को पडिभागो ? असंखेज्जावलियपडिभागो ।

वेदगसम्मादिही असंखेज्जगुणा ॥ १५५ ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेजदिभागो ।

पमत्त-अणमत्तसंजदट्टाणे सन्वत्थोवा खइयसम्मादिट्टी॥१५६॥

उवसमसम्मादिड्डी संखेज्जगुणा ॥ १५७ ॥

वेदगसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ १५८ ॥

एदाणि तिष्णि वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

एवं दोसु अद्धासु ॥ १५९ ॥

क्योंकि, स्रोविवयोंमें संस्थात रूपमात्र ही क्षायिकसम्यन्दि जीव पाये जाते हैं। स्रीविदियोंमें असंयतसम्यन्दि और संयतासंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्य-न्दिध्योंसे उपश्चमसम्यन्दि जीव असंस्थातगुणित हैं॥ १५४॥

गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। प्रतिभाग क्या है ? असंख्यात आवलियां प्रतिभाग है। स्रीवेदियों में असंपत्तसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत गुणस्थानमें उपञ्चससम्यग्दृष्ट्योंसे

वेदकसम्यग्रहष्टि जीव असंख्यातगृणित हैं ॥ १५५ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । स्रीवेदियोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव

स्रावादयाम प्रमत्तसयत आर अप्रमत्तसयत गुणस्थानम क्षाायकसम्यग्दाष्ट ज सबसे कम हैं।। १५६॥

क्षायिकसम्बग्दृष्टियोसे उपग्रमसम्बग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १५७ ॥ उपग्रमसम्बग्दृष्टियोसे वेदकसम्बग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १५८ ॥ ये तीनों ही सन स्वगम हैं ।

इसी प्रकार अपूर्वकरण और अनिष्टत्तिकरण, इन दोनों गुणस्थानोंमें सीवेदियोंका अल्पबहुत्व है ॥ १५९ ॥ सम्बत्योवा खड्यसम्मादिष्टी, उवसमसम्मादिष्टी संखेजागुणा, इच्चेदेण साधम्मादो ।

सञ्बत्थोवा उवसमा ॥ १६० ॥

एदं सुत्तं पुणरुत्तं किण्ण होदि ? ण, एत्थ पंत्रेसएहि अहियाराभावा । संचएण एत्थ अहियारो, ण सो पुट्यं पह्विदो । तदो ण पुणरुत्तत्तिमिदि ।

स्वा संखेजजगुणा ॥ १६१ ॥

सुगममेदं ।

पुरिसवेदएसु दोसु अद्धासु उनसमा पवेसणेण तुल्ला थोना ॥ १६२ ॥

चउवण्णपमाणत्तादो' ।

स्ववा संस्वेज्जगुणा ॥ १६३ ॥ अष्ट्रचरसदमेचचादो ।

क्योंकि, इन दोनों गुणस्थानोंमें स्वीवेदी शायिकसम्यग्हिंध जीव सबसे कम है, और उपरामसम्यग्हिंध जीव उनसे संख्यातगुणित होते हैं, इस प्रकार ओघके साथ समानता पार्व जाती हैं।

स्वीवेदियोंमें उपञासक जीव सबसे कम हैं ॥ १६०॥

श्रीका-यह सूत्र पुनरुक्त क्यों नहीं है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, यहां पर प्रवेशकी अपेक्षा इस सूत्रका आंधकार नहीं है, किन्तु संज्यकी अपेक्षा यहांपर अधिकार है और वह संज्य पहले प्ररूपण नहीं किया गया है। इसलिये यहांपर कहे गये सुत्रके पुनरुकता नहीं है।

स्त्रीवेदियोंमें उपशामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगृणित हैं ॥ १६१ ॥

यह सुत्र सुगम है।

पुरुषवेदियोंमें अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुस्य और अल्प हैं ॥ १६२ ॥

क्योंकि, उनका प्रमाण चीपन है।

पुरुषवेदियोंमें उक्त दोनों गुणस्थानोंमें उपश्चामकोंसे क्षपक जीव संख्यात-गुणित हैं॥ १६३॥

क्योंकि, उनका प्रमाण एक सी आठ है।

२ गो. जी. ६२९. १ गो. जी. ६२९. पुरिसाण अट्टसय पुगसमयओ सिक्से। प्रबन्त, हा. ५३.

# अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जग्रणा ॥ १६४ ॥

को गणगारो ? संखेज्जसमया ।

पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ १६५ ॥

को गुणगारा ? दोण्णि रूवाणि ।

संजदासंजदा असंखेज्जग्रणा ॥ १६६ ॥

को गणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेजजदिभागो, असंखेजजाणि पलिदोवमपदम-वग्गमुलाणि ।

सासणसम्मादिद्री असंखेज्जग्रणा ॥ १६७ ॥ को गुणगारो ? आवलियाण असंखेज्जदिभागो । सेसं सुगर्म । सम्मामिच्छादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ १६८ ॥ को गुणगारो १ संखेज्जसमया । सेसं सगमं ।

पुरुषवेदियोंमें दोनों गुणस्थानोंमें क्षपकोंसे अक्षपक और अनुपञ्चामक अप्रमत्त-संयत संख्यातगुणित हैं ॥ १६४ ॥

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है ।

पुरुषवेदियोंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगृणित हैं ॥ १६५ ॥ गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

पुरुषवेदियोंमें प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यातगृणित हैं।। १६६ ॥ गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमळप्रमाण है ।

पुरुषवेदियों में संयतासंयतोंसे सासादनसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगणित हैं ॥ १६७ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। शेष सुन्नार्थ सुगम है।

पुरुषवेदियोंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्मिध्यादृष्टि जीव संख्यातुगुणित हैं ॥ १६८ ॥

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है । शेष सुत्रार्थ सुगम है ।

असंजदसम्मादिही असंखेज्जगुणा ॥ १६९ ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेजिदिभागो ।

मिन्छांदिही असंखेज्जगुणा ॥ १७० ॥

को गुणगारो ! पदरस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाओ सेडीओ सेडीए असंखेज्जदिभागमेत्राओ ।

असंजदसम्मादिहि-संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदट्टाणे सम्मत्त-पाबहुअमोघं ॥ १७१ ॥

एदेसि जधा ओघम्हि सम्मत्तपाबहुअं उत्तं तथा वत्तव्वं ।

एवं' दोसु अद्धासु ॥ १७२ ॥

सन्बत्योवा उवसमसम्मादिङ्की, सहयसम्मादिङ्की संखेजगुणाः इचेदेहि साधम्मादे। सञ्बत्योवा उवसमा ॥ १७३ ॥

पुरुषवेदियोंमें सम्यग्मिध्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं॥ १६९ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

पुरुषवेदियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्याद्षीय्ट जीव असंख्यातगुणित हैं॥ १७० ॥

गुणकार क्या है ? जगप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो जगश्रेणीके असंख्यातवें भागमात्र असंख्यात जगश्रेणीप्रमाण है।

पुरुषवेदियोंमें असंयतसम्यग्रहार्थ, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें सम्यन्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व ओषके समान है ॥ १७१ ॥

इन गुजस्थानोंका जिस प्रकार ओघमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अस्पबहुत्व कहा है, उसी प्रकार यहांपर कहना चाहिए।

इसी प्रकार पुरुषवेदियोंमें अपूर्वकरण और अनिष्ठत्तिकरण, इन दोनों गुणस्थानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ १७२ ॥

क्योंकि, उपरामन्तम्यग्दष्टि जीव सबसे कम हैं और शायिकसम्यग्दष्टि जीव उनसे संस्थातगुणित हैं, इस प्रकार ओघके साथ समानता पाई जाती है।

पुरुषवेदियोंमें उपञ्चामक जीव सबसे कम हैं ॥ १७३ ॥

१ प्रतिषु ' पुद् ' इति पाठः ।

खवा संखेजजग्रणा ॥ १७४ ॥

दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

णउंसयवेदएस दोस अद्धास उवसमा पवेसणेण तुल्ला थोवा

11 294 11

कटो १ पंचपरिमाणत्तादो ।

खवा संखेजजगुणा ॥ १७६ ॥

कदो ? दसपरिमाणत्तादो ।

अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ १७७ ॥ कदो ? संचयरासिपडिग्गहादो ।

पमत्तसंजदा संखेजगुणा ॥ १७८ ॥

को गुणगारो ? दोण्णि रूवाणि ।

उपजामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगणित हैं।। १७४॥

ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं।

नपुंसकवेदियोंमें अपूर्वकरण और अनिष्टृत्तिकरण, इन दोनों गुणस्थानोंमें उपज्ञामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ १७५ ॥

क्योंकि. उनका परिमाण पांच है।

नपुंसकवेदियोंमें अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों गुणस्थानोंमें उपज्ञामकोंसे क्षपक जीव प्रवेशकी अपेक्षा संख्यातगाणित हैं ॥ १७६ ॥

क्योंकि, उनका परिमाण दस है।

नपुंसकवेदियोंमें क्षपकोंसे अक्षपक और अनुपन्नामक अप्रमत्तसंयत जीव संख्यातगृणित हैं ॥ १७७ ॥

क्योंकि, उनकी संचयराशिको प्रहण किया गया है।

नपुंसकवेदियोंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगणित हैं ॥ १७८॥ गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

१ नपुंतकनेदानां 🗙 सामान्यवत् । सः तिः १, ८.

२ गो. जी. ६३०. इस चेव नपुंसा तह। प्रवच द्वा. ५३.

संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ।। १७९ ॥

को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, 'असंखेज्जाणि पलिदोवमपढस-वग्गमुलाणि ।

सासणसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ।। १८० ।।
को गुणगारो ? आविल्याए असंखेज्जिट्टभागो । सेसं सुगर्म ।
सम्मामिच्लादिट्टी संखेज्जगुणा ।। १८१ ॥
को गुणगारो ? संखेज्जसमया । कारणं चितिय वत्तव्यं ।
असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ।। १८२ ॥
को गुणगारो ? आविल्याए असंखेज्जदिभागो ।
मिच्लादिट्टी अणंतगुणा ॥ १८३ ॥

मिच्छादिश अणतगुणा ॥ १८३ ॥ को सम्बद्धाः १ अभवविद्यादि अनंबर्गाः

को गुणगारो ? अभवसिद्धिएहि अर्णतगुणो, अर्णताणि सञ्वजीवरासिपटम-वन्गमूलाणि ।

नपुंसकवेदियोंमें प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १७९ ॥ गुणकार क्या है ? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमुलप्रमाण है ।

नपुंसक्वेदियोंमें संयतासंयतोंमे सासादनसम्यग्दिष्ट जीव असंख्यातगुणित हैं॥ १८०॥

गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। द्रोप सूत्रार्थ सगम है।

नपुंसकवेदियोंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं॥ १८१॥

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है । इसका कारण विचारकर कहना चाहिए (देखो भाग ३ पृ. ४१८ इत्यादि )।

नपुंसकवेदियोंमें सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १८२ ॥

गुणकार क्या है ? आवळीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । नर्षुसक्वेदियोंमें असंयतसम्यग्दष्टियोंसे मिथ्यादिष्ट जीव अनन्तगुणित हैं।।१८३।। गुणकार क्या है ? अभव्यसिद्धोंसे अनन्तगुणा गुणकार है, जो सर्व जीवराशिक

अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

## असंजदसम्मादिट्टि-संजदासंजदट्टाणे सम्मत्तपाबहुअमोघं 11 828 11

असंजदसम्मादिद्वीणं ताव उच्चेदे- सन्त्रत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी । खड्डय-सम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा । को गुणगारो ? आवितयाए असंखेज्जदिभागी । कदो ? पढमपुढवीखडयसम्मादिङ्गीणं पहाणत्तवभूवगमादो । वेदगसम्मादिङ्गी असंखेज्जगुणा । को गणगारा ? आवलियाए असंखेज्जदिभागा ।

संजदासंजदाणं-मन्वत्थोवा खड्यसम्मादिद्वी । कुदो १ मणुसपञ्जत्तणउंसयवेदे मोत्तुण तेसिमण्णत्याभावा । उवसमसम्मादिङ्की असंखेळजुगुणा । को गुणगारो ? पलिदो-वमस्य असंखेजिदिभागो, असंखेज्जाणि पिलदोवमपढमवग्गमूलाणि । वेदगसम्मादिद्री असंखेजजगुणा । को गुणगारो ? आवितयाए असंखेजिदिभागो ।

## पमत्त-अपमत्तसंजदद्वाणे सञ्बत्थोवा खइयसम्मादिद्री॥१८५॥

नपुंसकवेदियों में असंयतसम्यग्द्याध्य और संयतासंयत गुणस्थानमें सम्यकत्व-सम्बन्धी अल्पबहत्व ओघके समान है ॥ १८४ ॥

इनमेंसे पहले असंयतसम्यग्दि नपुंसकवेदी जीवोंका अल्पबहुत्व कहते हैं-नपुंसकवेदी उपशमसम्यग्दप्टि जीव सबसे कम है। उनसे नपुंसकवेदी आविकसम्यग्द्रप्टि जीव असंख्यातगुणित है। गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है. क्योंकि, यहांपर प्रथम प्रथिवींक क्षायिकसम्यग्दिए नारकी जीवोंकी प्रधानता स्वीकार की गई है। नवुंसकवेदी क्षायिकसम्यग्दृष्टियों से नवुंसकवेदी वेदकसम्यग्दृष्टि जीव असं-ख्यातग्राणित है। गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

संयतासंयत नपुंसकवेदी जीवोंका अल्पबहुत्व कहते है- नपुंसकवेदी संयता-संयत क्षायिकसम्यग्दि जीव सबसे कम हैं, क्योंकि, मनुष्य पर्याप्तक नपुंसकवेदी जीवोंको छोडकर उनका अन्यत्र अभाव है। नपुंसकवेदी संयतासंयत शायिकसम्यग्दृष्टियोंसे उपरामसम्यग्द्रष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं। गुणकार क्या है? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमुखप्रमाण है। नपंसकवेदी संयता-संयत उपशमसम्यग्दिष्योंसे वेदकसम्यग्दिष्ट जीव असंख्यातगुणित हैं। गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गणकार है।

नपुंसकवेदियोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ १८५॥

इदो ? अप्पसत्थवेदोदएण बहुणं दंसणमोहणीयखबगाणमभावा । उवसमसम्मादिष्टी संस्वेज्जगुणा ॥ १८६ ॥ वेदगसम्मादिष्टी संस्वेज्जगुणा ॥ १८७ ॥ सुगमाण दो वि सुचाणि ।

एवं दोसु अद्धासु ॥ १८८ ॥

जघा पमत्तापमत्ताणं सम्मत्तप्पावहुत्रं परूजिदं, तथा दोसु अद्वासु सच्चत्योवा खड्यसम्मादिद्दी, उनसमसम्मादिद्दी संखेज्जगुणा ति परूजेयव्वं ।

सब्बत्थोवा उवसमा ॥ १८९ ॥

खवा संखेजजगुणा ॥ १९० ॥

दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

क्योंकि, अप्रशस्त वेदके उदयके साथ दर्शनमोहनीयके क्षपण करनेवाले बहुत जीवॉका अभाव है।

नपुंसकनेदियोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे उपज्ञमसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १८६ ॥

उपञ्चमसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ।। १८७ ।।

ये दोनों ही सूत्र सुगम है।

इसी प्रकार नपुंसकवेदियोंमें अपूर्वकरण और अनिश्चत्तिकरण, इन दोनों गुण-स्थानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ १८८॥

जिस प्रकारसे नपुंसकवेदी प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयतोंका सम्यक्तसम्बन्धः अस्यकृत्य कहा है, उसी प्रकार अपूर्वकरण आदि दो गुणस्थानोंमें 'क्षायिकसम्यक्ति जीव सबसे कम हैं, उनसे उपरामसम्यव्हि जीव संब्यानगुणित हैं 'हस प्रकार प्रकृपण करता वाहिए।

नपुंतकवेदियों में उपशामक जीव सबसे कम हैं ॥ १८९ ॥ उपशामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १९० ॥ ये रोनों ही सज स्वयम हैं।

अवगदवेदएसु दोसु अद्धासु उवसमा पवेसणेण तुला थोवां 11 828 11

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ १९२ ॥ दो वि सत्ताणि सगमाणि ।

खवा संखेज्जग्रणा ॥ १९३ ॥

कुदो ? अडुत्तरसदपमाणत्तादो ।

स्त्रीणकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ १९४ ॥ सजोगिकेवली अजोगिकेवली प्रवेसणेण दो वि तुल्ला तत्तिया चेव ॥ १९५ ॥

दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । सजोगिकेवली अद्धं पड्डच्च संखेज्जगुणा ॥ १९६ ॥

एदं पि सगमं।

एव वेदमसाणा समत्ता ।

अपगतवेदियोंमें अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों गुणस्थानोंमें उप-शामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तत्य और अल्प हैं।। १९१ ।।

उपञान्तकषायवीतरागळबस्य जीव प्रवीक्त प्रमाण ही हैं ॥ १९२ ॥

ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं।

अपगतवेदियोंमें उपञान्तकषायवीतरागछबास्योंसे क्षपक जीव संख्यातग्रणित हैं ॥ १९३ ॥

क्योंकि, इनका प्रमाण एक सौ आठ है।

अपगतवेदियोंमें क्षीणकषायवीतरागळबस्य पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ १९४ ॥ सयोगिकेवली और अयोगिकेवली ये दोनों ही प्रवेशकी अपेक्षा तल्य और

पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं।। १९५॥

ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं। सयोगिकेवली संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ॥ १९६ ॥ यह सत्र भी सगम है।

इस प्रकार वेदमार्गणा समाप्त हुई।

१×× अवेदानां चुसामान्यवत् । सः सिः १,८. २ गोः अदीः ६२९.

कसायाणुवादेण कोधकसाइ-माणकसाइ-मायकसाइ-लोभकसाईसु दोसु अद्धासु उवसमा पवेसणेण तुल्ला थोवां ॥ १९७ ॥

सुगममेदं ।

खवा संखेजजगुणा ॥ १९८ ॥

को गुणगारा ? दो रूवाणि ।

णवरि विसेसा, लोभकसाईसु सुहुमसांपराइय-उवसमा विसेसा-हिया ॥ १९९ ॥

दोउवसामयपंत्रसएहिंतो संखेज्जगुणे दोगुणहाणपंत्रसयस्ववए पेक्सिट्ण कथं सुदुमसांपराइयउवसामया विसेसाहिया १ ण एस दोसो, लोभकसाएण खबएस् पविसंतजीवे पेक्सिट्ण तेसि सुदुममांपराइयउवसामएसु पविसंताणे चउवण्णपरिमाणाणं

कपायमार्गणाके अनुवादने कोधकपायी, मानकपायी, मायाकपायी और लोअ-कपायियोंमें अधूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों गुणस्थानोंमें उपशामक जीय प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ १९७॥

यह सूत्र सुगम है।

चारों क्यायवाले जीवोंमें उपशामकोंसे क्षपक संख्यातगुणित हैं ॥ १९८ ॥

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है ।

केवल विशेषता यह है कि लोभकपायी जीवोंमें क्षपकोंसे सक्ष्ममाम्परायिक उपशासक विशेष अधिक हैं ॥ १९९ ॥

श्रंका—अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दो उपशासक गृणस्थानोंसे प्रवेश करनेवाले जीवोंसे संख्यातगुणित प्रमाणवाले इन्हीं दो गुणस्थानोंसे प्रवेश करनेवाले क्षपकोंको देखकर अर्थात् उनकी अपेक्षासे सूक्ष्मसाम्पराधिक उपशासक विशेष अधिक कैसे हो सकते हैं?

समाधान—यह कोई दोप नहीं, क्योंकि, लोभकपायके उद्यक्ते क्षपकोंमें प्रवेश करनेवाले जीवोंको देखते हुए लोभकपायके उद्यक्ते सुक्मसाम्पराधिक उपशामकोंमें प्रवेश करनेवाले और चौपन संस्थारूप परिमाणवाले उन लोभकपायी जीवोंके विशेष

कथायाउवारंन फोधमानमायाङ्शायाणां पुत्रदत्त् । xxx ठोमकशायाणां द्रयोवरण्यक्योत्तुच्या
सस्या । सप्याः सर्वेषर्यणा । मुक्ससाम्यरायग्रह्मपुत्रमञ्जलवाः विशेषाभिका । स्थासाम्यरायश्यक्षपुत्राः
सस्येषराणाः । श्रेषाणां सामान्यत् । स. ति. ५, ८.

२ प्रतिषु 'सखेब्जग्रुणो ' इति पाठः ।

विसेसाहियचाविरोहा । इदो १ लोभकसाईसु चि विसेसणादो ।

स्रवा संखेज्जगुणा ॥ २०० ॥

उवसामगेहितो खबगाणं दुगुणचुबलंभा ।

अपमत्तसंजदा अन्सवा अणुवसमा संस्रेज्जगुणा ॥ २०१ ॥

को गुणगारो ? संखेज्जा समया ।

पमत्तसंजदा संखेज्जग्रणा ॥ २०२ ॥

को गुणगारो ? दो रूवाणि । चदुकसायअप्पमचसंजदाणमेत्य संदिद्वी २ । ३ । ४ । ७ । पमचसंजदाणं संदिद्वी ४ । ६ । ८ । १४ ।

अधिक होनेमें कोई विरोध नहीं है। विरोध न होनेका कारण यह है कि सुकर्में 'छोभ-कषायी जीवोंमें 'ऐसा विरोषणपद दिया गया है।

लोमकषायी जीवोंमें बक्ष्मसाम्परायिक उपशामकोंसे बक्ष्मसाम्परायिक श्रपक संख्यातराणित हैं ॥ २००॥

क्योंकि, उपशामकोंसे क्षपक जीवोंका प्रमाण दुगुणा पाया जाता है।

चारों क्षायवाले जीवोंमें क्षपकोंसे अक्षपक और अनुपन्नामक अप्रमक्संयत संख्यातगुणित हैं ॥ २०१ ॥

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है।

चारों कपायवाले जीवोंमें अप्रमत्तसंयतींसे प्रमत्तसंयत संख्यातगुणित हैं॥२०२॥
गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है । यहां चारों कपायवाले अप्रमत्तसंयतोंका
प्रमाण या अत्यवहुत्व बतलानेवाली अंकसंदृष्टि इस प्रकार है-२।२।४।७। तथा
चारों कपायवाल प्रमत्तसंयतोंकी अंकसंदृष्टि ४।६।८और १४ है।

विशेषार्थ— यहां पर चतुःकवायी अग्रमस्य और प्रमस्य संयतींक प्रमाणका ज्ञान करानेके लिये जा अंकर्सचि बतलाई गई है, उसका अधिप्राय यह है कि मनुष्य-तियँ स्वीमें मानकपायका काल स्वसे कम है, उससे कोष, माया और लेंगकपायका काल उससे तर विशेष अधिक अधिक अधिक होता है। दिख्यों आग ३, ए. ४२.५)। तर उसार पर पर अग्रमस्य संयत और प्रमस्यसंयतींका अंकसंस्टिष्ट द्वारा प्रमाण बतलाया गया है कि मानकपाय वाले अग्रमस्यंयत संयस कम है, जिनका प्रमाण अंकस्तरिष्ट हैं। इतसे कोषकपायवाले अग्रमस्यसंयत संयस कम है, जिनका प्रमाण अंकसंस्टिष्ट हैं। और वतलाया गया के विशेष अग्रमस्यसंयत विशेष अग्रमस्यसंयता विशेष अग्रमस्यसंयता विशेष अग्रमस्यसंयत्वा का प्रमाण अंकसंदिष्ट में (७) सात वत्वाया गया है। वृंकि अग्रमस्यसंयतींक प्रमाण अग्रमस्य वृंद । वृंकि अग्रमस्यसंयतींक प्रमाण अग्रमस्य वृंद । वृंकि अग्रमस्यसंयतींक प्रमाण स्वाप्त विशेष विशेष विशेष विशेष अग्रमस्यसंयतींक प्रमाण स्वाप्त विशेष विशेष

संजदासंजदा असंखेज्जगुणां ॥ २०३ ॥

को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेजजदिशागो, असंखेजजाणि पलिदोवमपढम-वम्मामूलाणि ।

सासणसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ २०४ ॥ को गुणगारो ! आवल्यिए असंखेज्जदिभागे । सम्माभिच्छादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ २०५ ॥ को गुणगारो ! संखेज्जा समया । असंजदसम्मादिद्वी असंखेजजगुणा ॥ २०६ ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । मिच्छादिट्टी अणंतगुणां ॥ २०७ ॥

को गुणनारो ? अभवसिद्धिएहि अणंतगुणो, सिद्धेहि वि अणंतगुणो, अणंताणि सच्वजीवरासिपदमवग्गमुलाणि ।

परस्पर आपेक्षिक ममाण यतलाना मात्र है। इसी हीनाधिकताके लिए देखो भाग 3, प्र. ४३४ आदि।

चारों कपायवाले जीवोंमें प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत असंख्यातगुणित हैं।।२०३।। गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

चारों कषायवाले जीवोंमें संयतासंयतोंसे सासादनसम्यग्दृष्टि असंख्यातगुणित

養川 २08川

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है ।

चारों कपायवाले जीवोंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें सम्यग्मिथ्यादृष्टि संख्यात-गुणित हैं ॥ २०५ ॥

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है ।

चारों कषायवाले जीवोंमें सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि असंख्यात-गुणित हैं।। २०६ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है ।

चारों कषायवाले जीवोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोसे मिथ्याद्यस्ट अनन्तगुणित है ॥ २०७ ॥

गुणकार क्या है ? अभव्यसिद्धोंसे अनन्तगुणा और सिद्धोंसे भी अनन्तगुणा प्रमाण गुणकार है, जो सर्व जीवराशिके अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

१ प्रतिषु ' सजदासजदाक्षस्त्रेन्जगुणा ' इति पाठः ।

२ जयं तु विकेषः विष्याददृशोऽनन्तग्रणाः । स. सि. १, ८.

ं असंजदसम्मादिद्धि-संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदद्वाणे सम्पत्त-पाबहुअमोघं ॥ २०८ ॥

एदेसि जघा ओषम्हि सम्मचप्पाबहुअं उचं तघा वचन्वं, विसेसामाबादो । एवं दोसु अद्धासु ॥ २०९ ॥

जधा पमत्तापमताणं सम्मत्तप्याबहुअं परुविदं, तथा दोसु अद्धासु परुवेदव्वं।
णवि लोभकसायस्स एवं तिसु अद्धासु ति वत्तव्वं, जाव सुहुमसापराइओ वि लोभ-कसायउवर्लमा । एवं सुत्ते किण्ण परुविदं १ परुविदमेव पवेसप्याबहुअसुत्तेण । तेणेव एसो अस्यो णव्यदि ति पुथ ण परुविदं ।

सञ्बत्थोवा उवसमा ॥ २१० ॥ स्ववा संस्रेज्जगुणा ॥ २११ ॥ दो व सुजाण सुगमाणि ।

चारों कपायवाले जीवोंमें असंयतसम्यग्दष्टि, संयतासंयत, प्रमचसंयत और अप्रमचसंयत गुणस्थानमें सम्यक्तसम्बन्धी अल्पबहुत्व ओषके समान है ॥ २०८॥

इन सुजोक गुणस्थानोंका जिस प्रकार औषमें सम्यक्त्यसम्बन्धी अल्यबहुत्व कहा है, उसी प्रकार यहांपर कहना चाहिए, क्योंकि, दोनोंमें कोई विशेषता नहीं है।

इसी प्रकार अधूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों गुणस्थानोंमें चारों कवाय-वाले जीवोंका सम्यक्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ २०९ ॥

जिस प्रकारसे बारों कवायवाले प्रमक्त और अप्रमक्तसंयतोंका सम्यक्त्यसम्बन्धी अस्पबद्धाय कहा है, उसी प्रकार अपूर्वकरण और अनिवृक्तिकरण, इन दो गुणस्थानोंमें कहना बाहिए। किन्तु विशेषता यह है कि लोभक्तपाथका इसी प्रकार अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें सम्यक्त्यसम्बन्धी अस्पबद्धाय है, ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि, सूक्म-साम्पराय गुणस्थान तक लोभकरायका सङ्गाय पाया जाता है।

शंका--यदि पेसा है, तो इसी प्रकारसे सुत्रमें क्यों नहीं प्रकाण किया ?

समाधान — प्रवेशसम्बन्धी अरवबहुत्व सुत्रके द्वारा सुत्रमें उक्त बात मक्तित की ही गई है। और उसी प्रवेशसम्बन्धी अरवबहुत्व सुत्रके द्वारा यह ऊपर कहा गया अर्थ जाना जाता है, इसलिए उसे यहांपर पृथक् नहीं कहा है।

चारों कवायवाले उपज्ञामक जीव सबसे कम हैं ॥ २१० ॥ उपज्ञामकोंसे क्षपक जीव संख्यातशुणित हैं ॥ २११ ॥ वे दोनों ही खुष ज्वयम हैं । अकसाईसु सञ्बत्थोवा उवसंतकसायवीद्रागछदुमत्था ॥२१२॥ चउवण्णपरिमाणत्तादो'।

स्त्रीणकसायवीदरागछदुमस्या संस्त्रेज्जगुणा ॥ २१३ ॥ अङ्करसदपरिमाणकादो ।

सजागिकेवली अजोगिकेवली पवेसणेण दो वि तुल्ला तित्तया बेब ॥ २१४ ॥

॥ २१४ ॥ सगममेदं।

सजोगिकेवली अद्धं पहुच संखेज्जगुणा ॥ २१५ ॥ इदो ? अणुणाधियओषरासिचारो ।

एवं कसायमगाणा समता ।

णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि-सुदअण्णाणि-विभंगण्णाणीसु सन्ब-त्योवा सासणसम्मादिद्या ॥ २१६ ॥

अकवायी जीवोंमें उपशान्तकषायवीतरागछग्रस्थ सबसे कम हैं ॥ २१२ ॥ क्योंकि, उनका प्रमाण चौपन है।

अक्षपायी जीवोंमें उपञान्तकषायवीतरागछश्वस्थोंने क्षीणकषायवीतरागछश्वस्थ संस्थातग्राणित हैं ॥ २१३ ॥

क्योंकि, उनका परिमाण एक सौ आठ है।

अकपायी जीवोंमें सयोगिकेवली और अयोगिकेवली, ये दोनों ही प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ २१४ ॥

यह सुत्र सुगम है।

अक्रवायी जीवोंमें संयोगिकेवली संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ।।२१५॥ क्योंकि, उनका प्रमाण ओघराशिसे न कम है, न अधिक है।

इस प्रकार कषायमार्गणा समाप्त हुई।

ज्ञानमार्गणाके अनुवादसे मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी और विभंगज्ञानी जीवोंमें सासादनसम्यग्टिष्ट सबसे कम हैं ॥ २१६॥

९ गो. जी. ६२९.

२ ज्ञानाञ्जवादेन मत्यज्ञानि-श्रुताज्ञानिषु सर्वतः स्तोकाः साम्रादनसम्यग्दष्टयः । सः बि. १, ८.

कुदो १ पलिदोनमस्स असंखेज्जदिभागपरिमाणचादो ।

मिन्छादिट्टी अर्णतगुणा, मिन्छादिट्टी असंखेन्जगुणा ॥२१७॥

एत्य एवं संबंध कीरदे सिंद सुद्र अणाणिमामणीर्द्दती मिन्छादिही अर्णतपुणा। को गुणगारा १ सन्वजीवरासिस्स असंखेज्जदिमागो । विभंगणाणिसासणेर्दितो तेर्सि चेव मिन्छादिद्दी असंखेज्जपुणा । को गुणगारो १ पदरस्स असंखेज्जदिमागो, असंखेजाओ सेढीओ, सेढीए असंखेज्जदिमागमेचाओ। को पडिभागो १ घणंगुरुस्स असंखेजजदिमागो, असंखेजजाणि पदरंगुरुाणि चि । अण्णहा विप्पडिसेहचादो।

आभिणिबोहियःसुदःओधिणाणीसु तिसु अद्धासु उवसमा पवे-सणेण तुल्ला योवां ॥ २१८ ॥

सुगममेदं ।

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ २१९ ॥

क्योंकि, उनका परिमाण पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र है।

उक्त तीनों अज्ञानी जीवोंमें मिथ्यादृष्टि अनन्तगुणित हैं, मिथ्यादृष्टि असंख्यात-गुणित हैं ॥ २१७ ॥

यहांपर इस प्रकार स्वार्थ सम्बन्ध करना चाहिए- मस्यक्षानी और श्रुताक्षानी सासाइन सम्यन्द्रियों से मस्यक्षानी और श्रुताक्षानी मिष्याद्रिये जीव कमनस्युणित हैं गुणकार क्या है 'सर्व जीवराशिका असंख्यातवां भाग गुणकार है। यिमंगक्षानी सासाइन-सम्यन्द्रियों से उनके ही सिप्याद्रिये अर्थान् विमंगक्षानी मिष्याद्रिये जीव असंक्यात-गुणित हैं। गुणकार क्या है ? जामतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो जनश्रेणीक असंख्यातवें भागमात्र असंख्यात जानश्रेणीममाण है। मितमाण क्या है ? धनागुरुका असंख्यातवां भाग मितमाण है, जो असंख्यात प्रतरांगुरुममाण है। यदि इस प्रकार सुक्का अर्थ न किया जायगा, तो परस्पर विरोध मात होगा।

आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपचामक प्रवेशकी अपेक्षा तुस्य और अन्य हैं ॥ २१८ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मति, श्रुत और अवधिज्ञानियोंमें उपशान्तकशायवीतरामछणस्य पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ २१९ ॥

१ मिध्यादृष्टयोऽसरूवेयग्रुणाः । स. सि. १, ८.

२ प्रतिषु 'पूदं ' इति पाठः ।

३ मतिश्रुतानथिकानिषु सर्वतः स्तोकाश्रत्वार उपश्वामकाः । सः सि. १, ८.

एदं वि सुग्मं ।

स्वा संस्वेज्जगुणां ॥ २२० ॥

को गुणगारो ? दोण्णि रूवाणि ।

स्रीणकसायवीदरागछदुमत्था तोत्तिया चेव ॥ २२१ ॥

सुगममेदं ।

अपमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जगुणां ॥ २२२ ॥

कुदो ? अणुणाहियओघरासित्तादो ।

पमत्तसंजदा संखेजगुणा ॥ २२३ ॥

को गुणगारा ? दोण्णि स्वाणि ।

संजदासंजदा असंखेज्जगुणां ।। २२४ ॥

यह सुत्र भी सुगम है।

मित, श्रुत और अवधिज्ञानियोंमें उपञ्चान्तकषायवीतरागछण्यस्थोंसे क्षपक जीव

संख्यातगुणित हैं ॥ २२०॥

गुणकार क्या है ? दो कप गुणकार है। मति, श्रुत और अविधिज्ञानियोंमें क्षपकोंसे क्षीणकपायवीतरागछश्चस्थ पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं॥ २२१॥

यह सत्र सगम है।

मति, श्रुत और अवधिज्ञानियोंने श्लीणकषायवीतरागछग्रस्थोंसे अश्लपक और अञ्जयकामक अप्रमुखसंयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २२२ ॥

क्योंकि, उनका प्रमाण ओधराशिसे न कम है, न अधिक है।

मति, श्रुत और अवधिज्ञानियोंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यात-गणित हैं ॥ २२३ ॥

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

मति, श्रुत और अवधिज्ञानियोंमें प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यात-गुणित हैं ॥ २२४ ॥

१ चत्वारः क्षपकाः संख्येयगुणाः । सः सि. १, ८.

२ अप्रमत्तसंयताः संख्येयग्रणाः । स. सि. १, ८.

३ प्रमचसयताः सख्येयग्रणा । स. सि. १. ८.

४ संबतासंबताः (अ-) संस्थेयग्रमाः । स. सि. १, ८.

कुदो १ पिलदोनमस्स असंखेज्जदिमागपरिमाणचादो । को गुणगारो १ पलिदो-वमस्स असंखेजजदिभागो, असंखेजजाणि पलिदोवमपदमवगमसलाणि ।

असंजदसम्मादिद्दी असंखेजजगुणा ॥ २२५ ॥

कुदो १ पहाणीकयदेवअसंजदसम्मादिष्ट्रिरासिचादो । को गुणगारो १ आवित्याए असंखेजदिशागो ।

असंजदसम्मादिष्टि-संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदट्टाणे सम्मत्त-पानहगमोघं ॥ २२६ ॥

जधा ओधन्दि एदेसि सम्मनप्पावहुअं परुविदं, तथा परुवेदव्यमिदि दुनं होदि। एवं तिस अद्धास ॥ २२७ ॥

सब्बत्थोवा उवसमा ॥ २२८ ॥

खवा संखेज्जगुणा ॥ २२९ ॥

एदाणि तिण्णि वि सुसाणि सुगमाणि ।

क्योंकि, उनका परिमाण पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है। गुणकार क्या है? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूल-प्रमाण है।

मति, श्रुत और अवधिज्ञानियोंमें संयतासंयतोंसे असंयतसम्यग्रहष्टि जीव असं-रूयातगुणित हैं ॥ २२५ ॥

क्योंकि, यहांपर असंयतसम्यव्हि देवोंकी राशि प्रधानतास स्वीकार की गई है। गुणकार क्या है ? आवलीका असंस्थातवां भाग गुणकार है।

मति, श्रुत और अवधिज्ञानियोंने असंयतसम्यग्हिः, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानने सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्वबहुत्व ओघके समान है।। २२६॥

जिस प्रकार ओघर्मे इन गुणस्थानोंका सम्यक्तसम्बन्धी अस्पबद्धस्य कहा है, उसी प्रकार यहांपर भी प्रकाण करना चाहिए, यह अर्थ कहा गया है।

इसी प्रकार मित, श्रुत और अवधिज्ञानी जीवोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुण-स्थानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व है।। २२७॥

मति, श्रुत और अवधिज्ञानियोंमें उपञ्चामक जीव सबसे कम हैं ॥ २२८ ॥ उपञ्चामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २२९ ॥

ये तीनों ही सूत्र सुगम हैं।

१ असंयतसम्यग्दष्टयः (अ-) सेस्थेयग्रणाः । स. सि. १, ८.

मणपन्जवणाणीसु तिसु अद्धासु उवसमा पवेसणेण तुल्ला योवा ॥ २३० ॥

उवसंतकसायवीदरागछ्दुमत्या तत्तिया चेव ॥ २३१ ॥ खवा संखेज्जगुणा ॥ २३२ ॥ स्वीणकसायवीदरागछ्दुमत्या तत्तिया चेव ॥ २२३ ॥

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि ।

अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ २३४ ॥ को गुणगारे १ संखेज्जस्वाणि ।

पमत्तसंजदा संखेज्जगुणां ॥ २३५ ॥

को गुणगारो ? दोण्णि रूवाणि ।

पमत्त-अपमत्तसंजद्द्वाणे सव्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥२३६॥

मनःपर्ययज्ञानियोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं।। २३०।।

> उपश्चान्तकपायबीतरागछबस्य जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ २३१ ॥ उपश्चान्तकपायबीतरागछबस्योंसे क्षपक जीव संस्थातगुण्यित हैं ॥ २३२ ॥ स्रीणकपायबीतरागछबस्य पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ २३३ ॥ ये सन्न स्टाम है ।

मनःपर्ययज्ञानियोंने क्षीणकषायवीतरागछश्वस्थोंसे अक्षपक और अनुपन्नामक अत्रमचंत्रयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २३४ ॥

गुणकार क्या है ? संख्यात रूप गुणकार है।

मनःपर्ययज्ञानियोंमं अप्रमत्तसंयतांसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं।।२३५॥

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है । मनःपर्ययक्षानियोंमें प्रमत्तांयत और अप्रमत्तांयत गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ २३६ ॥

१ मनःपर्ययक्कानिषु सर्वतः स्तोकाश्रत्वार उपशामका । सः सि १,८ तेवां सख्या १०। गी जी ६३०.

२ चत्वारः क्षपकाः सख्यंयग्रणाः । सः ।से १,८ तेवां संख्या २० । गोः जीः ६३०.

३ अप्रमत्तसयताः सख्येयग्रणाः । स. सि. १,८.

४ मनवर्षयताः संख्येयग्रणाः । स. सि. १, ८.

उनसमसेडीदो ओदिण्णाणं उनसमसेढिं चढमाणाणं वा उनसमसम्मचेण थोवाणं जीवाणमुदलंमा !

खहयसम्माइट्री संखेज्जगुणा ॥ २३७ ॥ खइयसम्मत्तेण मणपज्जवणाणिमुणिवराणं बहणम्बलंभा । वेदगसम्मादिह्या संस्वेज्जग्रणा ॥ २३८ ॥ सगममेटं । एवं तिस अद्धास ॥ २३९ ॥

सन्बत्थोवा उवसमा ॥ २४० ॥ खवा संखेडजगुणा ॥ २४१ ॥

एदाणि तिण्णि सत्ताणि सुगमाणि, बहुसी परूविदत्तादो । केवलणाणीसु सजोगिकेवली अजोगिकेवली पवेसणेण दो वि

तुल्ला तत्तिया चेव ॥ २४२ ॥

क्योंकि, उपरामश्रेणीसे उतरनेवाले, अथवा उपरामश्रेणीपर चढनेवाले मनःपर्यय-बानी थोडे जीव उपशमसम्यक्त्वके साथ पाये जाते हैं।

मनःपर्ययज्ञानियोमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें उपश्रमसम्यग्द्रष्टि-योंसे क्षायिकसम्यग्दष्टि जीव संख्यातगुणित हैं।। २३७ ॥

क्योंकि, उक्त गणस्थानोंमें आयिकसम्यक्त्वके साथ बहुतसे मनःपर्ययज्ञानी मनिवर पाये जाते हैं।

मनःपर्ययज्ञानियोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें श्वायिकसम्य-ग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २३८ ॥

यह सूत्र सुगम है।

इसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानियोंमें अपूर्वकरण आदि तीन उपशामक गुणस्थानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ २३९ ॥

मनःपर्ययज्ञानियोंमें उपञामक जीव सबसे कम हैं ॥ २४० ॥ उपञामक जीवोंसे क्षपक जीव संख्यातगाणित हैं ॥ २४१ ॥

ये तीनों सुत्र सुगम हैं, क्योंकि, वे बहुत वार प्ररूपण किये जा चुके हैं।

केवलज्ञानियोंमें सयोगिकेवली और अयोगिकेवली जिन प्रवेशकी अपेक्षा दोनों ही तस्य और तावन्मात्र ही हैं।। २४२।।

तुल्ला तिचया सहा हेउ-हेउमंतभावेण जोजेयच्या । तं कघं ? जेण तुल्ला, तेण तिचया ति । केतिया ते ? अहुचरसयमेचा ।

सजोगिकेवली अद्धं पडुच्च संखेज्जगुणां ॥ २४३ ॥

पुज्यकोडिकालिन्द संचयं गदा सजोगिकेवलिणो एगसमयपवेसगेहितो संखेजज-गुणा, संखेजज्युणेण कालेण मिलिदचादो ।

एव जाजमग्राजा समत्ता ।

संजमाणुवादेण संजदेसु तिसु अद्धासु उवसमा पवेसणेण तुल्ला थोवा ॥ २४४ ॥

कदो ? चडवण्णपमाणत्तादो ।

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ २४५ ॥ सगमभेदं।

खवा संखेजजगुणा ॥ २४६ ॥

तुख्य और तावन्मात्र, ये दोनों शब्द हेतु-हेतुमद्भावसे सम्यन्धित करना चाहिए। श्रोका – वह कैसे ?

समाधान—चूंकि, सयोगिकवर्टी और अयोगिकवर्टी परस्पर तुब्य है, इसिलिए वे तावनमात्र अर्थात् पूर्वोक्त प्रमाण है।

बांका—चे कितने हें ?

समाधान— वे एक सौ आठ संख्याप्रमाण है।

केवलझानियोमें सयोगिकेवली संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ॥२४३॥ पूर्वकोटीप्रमाण कालमें संचयको प्राप्त हुए सयोगिकेवली एक समयमें प्रवेश करनेवालोंकी अपक्षा संख्यातगुणित हैं, क्योंकि, वे संख्यातगुणित कालसे संचित हुए हैं।

इस प्रकार झानमार्गणा समाप्त हुई।

संयममार्गणाके अनुवादसे संयतोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उप-शामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ २४४ ॥

क्यांकि, उनका प्रमाण चौपन है।

संयतोंमें उपञान्तकषायवीतरागछबस्य जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ २४५ ॥ यह सुत्र सुगम है ।

संयतोंमें उपञ्चान्तकषायवीतरागछग्रस्थोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥२४६॥

१ केक्टकार्रनपु अयोगकेर्वालन्यः सयोगकेवितनः सच्येवग्रणाः । स. सि. १, ८.

को गुणगारा १ दोणिण रूवाणि । किं कारणं १ जेण णाण-वेदादिसव्यवियप्पेसु उवसमसेिंड चढंतजीवेहिंतो स्वयासेिंड चढंतजीवा दुगुणा ति आहरिओवेदसादो । एम-समएण तित्थयरा छ स्वयासेिंड चढंति । दस पत्तेपबुद्धा चढंति, बोहियबुद्धा अहुत्तर-सयमेत्ता, सम्मच्त्रुआ तित्त्या चेव । उक्कस्सेगाहणाए दोणिण स्ववगसेिंड चढंति', जहण्णोगाहणाए चत्तारि, मज्झिमोगाहणाए अहु । पुरिसवेदेण अहुत्तरसयमेत्ता, णाउंसय-वेदेण दस, इस्थिवेदेण वीसं । एदेसिमद्रमेत्ता उवसमसेिंड चढंति' ति धेत्तव्वं ।

स्त्रीणकसायवीदरागछदुमस्था तत्तिया चेव ॥ २४७ ॥ केतिया ? अइत्तरमयमेता । कुदो ? संजमसामण्यविवनस्वादो ।

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है ।

शंका -- अपकोंका गुणकार दो होनेका कारण क्या है?

समाधान—चृकि, झान, वेद आदि सर्व विकल्पोंमें उपरामधेणीपर चढ़नेवाले जीवोंसे क्षपकश्रेणीपर चढ़नेवाले जीव दुगुणे होते हैं, इस प्रकार आचार्योंका उपदेश पाया जाता है।

एक समयमें एक साथ छह तीर्थंकर अपकश्रेणीपर चड़ते हैं। दश म्रेसक्युद्ध, एक सी आठ वेशिवतुद्ध और स्वर्गसे च्युत होकर आय हुए उतने ही जीव अर्थात् एक सी आठ बीव अ्रवक्षेणीपर चड़ते हैं। उन्हष्ट अयगाहनावाले दो जीव अ्रवक्ष्मणीपर चड़ते हैं। उन्हष्ट अयगाहनावाले दो जीव अ्रवक्ष्मणीपर चड़ते हैं। उन्हष्ट अयगाहनावाले आठ जीव एक साथ अ्रवक्ष्मणीपर चड़ते हैं। पुरुपयेदके उदयके साथ एक सी आठ, नयुंसकवेदके उदयके साथ पक सी आठ, नयुंसकवेदके उदयके सुत्र और क्षेविदक उदयसे वृक्ष जीवाले आये प्रमण जीव उपरामश्रेणीपर चड़ते हैं। इन उपरुंक जीवाले आये प्रमण जीव उपरामश्रेणीपर चढ़ते हैं। इन उपरुंक जीवाले आये प्रमण जीव उपरामश्रेणीपर चढ़ते हैं। एस अर्थ प्रहण करना चाहिए।

संयतोंमें श्लीणकपायवीतरागछग्रस्थ जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ २४७ ॥

श्रीका-शीणकपायचीतरागछग्रस्थ कितने होते हैं ?

समाधान—एक सौ आठ होते हैं, क्योंकि, यहांपर संयम-सामान्यकी विवक्षा की गई है।

रदो चेतुकोसार् चउर जहनार् मन्त्रिमार्उ। अट्टिश्यसय खलु सिन्दारओगाहणाहतहा॥ प्रवचदा ५०,४७५.

२ होति स्ववा इनिसमये बोहियमुद्धा य पुरिसवेदा य । उक्तस्तमृद्वतस्तय्यमा समादी य मुदा॥ पर्षेपद्वद्वतित्यस्यस्मिणकंत्रममोहिणाणुद्धा। दसकृद्वतित्वम्यसिद्धात्रीत जहारुमती ॥ जेड्डास्तबृह्नान्त्रमञ्जाहममा ६ पारि अद्वेव । दमकं इसति स्वना। उन्हरूमना अद्धावेदिति ॥ यो. जो. १२९-६११.

सजोगिकेवली अजे।गिकेवली पवेसणेण दो वि तुला तिचया बेब ॥ २४८ ॥

सुबोज्झमेदं ।

सजोगिकेवली अद्धं पडुच संस्वेज्जगुणा ॥ २४९ ॥ इदो ? एगसमयदो संचयकालसमृहस्स संखेज्जगुणनुवलंभा । अप्पमत्तसंजदा अक्सवा अणुवसमा संस्वेज्जगुणा ॥ २५० ॥ को गुणगारो ? संखेज्जसमया । एत्थ ओयकारणं चितिय वत्तव्यं ।

पमत्तसंज्दा संखेज्जगुणा ॥ २५१ ॥

को गुणगारी ? दोण्णि रूबाणि ।

पमत्त-अप्पमत्तसंजदङ्घाणे सञ्बत्थावा उवसमसम्मादिङ्घी ॥२५२॥ इदो १ अते। अहनसंचयादा ।

खइयसम्मादिद्री संखेज्जगुणा ॥ २५३ ॥

संयतोंमें सयोगिकेवली और अयोगिकेवली जिन ये दोनों ही प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और पूरोंक्त प्रमाण ही हैं।। २४८।।

यह सुत्र सुगम है।

संयतोंमें मयोगिकेवली संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ॥ २४९ ॥ क्योंकि, एक समयकी अपेक्षा संचयकालका समृह संख्यातगुणा पाया जाता है। संयतोंमें सयोगिकेवली जिनोंसे अक्षपक और अनुपशामक अग्रमचसंयत जीव संख्यातगणित हैं ॥ २५० ॥

ुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है । यहांपर राशिके ओघके समान होनेका कारण चिन्तवन कर कहना चाहिए । इसका कारण यह है कि दोनों क्यानोंपर संयम-सामान्य ही विचक्षित है ( देखो सुत्र नं. ८ )।

संयतोंमें अप्रमत्तनंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २५१ ॥ गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है ।

र्सयतोमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें उपशमसम्यग्दष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ २५२ ॥

क्योंकि, उनका संचयकाल अन्तर्मुहर्त है।

संघतोंमें प्रमत्तसंघत और अप्रमत्तसंघत गुणस्थानमें उपश्चमसम्घाटियोंसे श्वापिकसम्पाटि जीव संख्यातगुणित हैं॥ २५३॥ कदो ? पुच्चकोडिसंचयादो ।

वेदगसम्मादिट्टीः संखेज्जगुणा ॥ २५४ ॥

खओवसमियसम्मचादो ।

एवं तिस्र अद्वास् ॥ २५५ ॥

सञ्बत्थोवा उवसमा ॥ २५६ ॥ खवा संखेजजग्रणा ॥ २५७ ॥

एदाणि तिण्णि वि सत्ताणि सगमाणि ।

सामाइयच्छेदोवड्टावणसुद्धिसंजदेसु दोसु अद्धास उवसमा पवे-सणेण तुला थोवां ॥ २५८ ॥

स्वा संस्वेज्जगुणा ।। २५९ ॥

अप्पमत्तसंजदा अवखवा अणुवसमा संखेजजग्रणा ॥ २६० ॥

क्योंकि, उनका संचयकाल पूर्वकोटी वर्ष है।

संयतोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें श्वायिकसम्यग्द्दियोंसे वेदकसम्यग्द्रष्टि जीव संख्यातगृणित हैं ॥ २५४ ॥

क्योंकि. वेदकसम्यग्दिष्योंके क्षायापशमिक सम्यक्त होता है ( जिसकी प्राप्ति सलम है )।

इसी प्रकार संयतोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ २५५ ॥

उक्त गुणस्थानोंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं।। २५६ ॥ उपञामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगाणित हैं ॥ २५७ ॥

ये तीनों ही सत्र सगम हैं।

सामायिक और छेदोपस्थापनाश्चद्धिसंयतोंमें अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण. इन दोनों गणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशको अपेक्षा तल्य और अल्प हैं ॥ २५८॥

उपञामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगणित हैं ॥ २५९ ॥

क्षपकोंसे अक्षपक और अनुपशामक अप्रमत्तसंयत संख्यातगुणित हैं ॥ २६०॥

 संयमानुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनश्चाद्धसंयतेषु इयोक्पशमकयोस्तुच्यसस्या । सः सिः १. ८. २ ततः संख्येयग्रणी क्षपकी । स. सि. १. ८.

३ अप्रमणाः सस्येषग्रणाः । सः सिः १, ८.

पमत्तसंजदा संस्वेचगुणां ॥ २६१ ॥

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि ।

पमत्त-अप्पमत्तसंजदद्वाणे सव्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥२६२॥ कदो १ अतेवहहत्वसंचयादो ।

स्वइयसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ २६३ ॥ पुलकोडिसंचयारो ।

वेदगसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ २६४ ॥ स्रोवसमियसम्मनादो ।

एवं दोसु अद्धासु ॥ २६५ ॥

सञ्बत्योवा उवसमा ॥ २६६ ॥

स्वा संखेजजगुणा ॥ २६७॥ एटाणि तिष्णि वि सत्ताणि सगमाणि ।

अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत संख्यातगुणित हैं ॥ २६१ ॥

ये सूत्र सुगम हैं।

सामायिक और छेदोपस्थापनाछुद्धिमंयतोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुण-स्थानमें उपश्रमतम्यग्दिष्टि भीव सबसे कम हैं ॥ २६२ ॥

क्योंकि, उनका संचयकाल अन्तर्महर्त है।

सामायिक और छेदोवस्थापनाशुद्धिसंयतोमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुण-स्थानमें उपश्रमसम्यग्दष्टियोसे क्षायिकसम्यग्दिष्ट जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २६३ ॥

क्योंकि, उनका संख्यकाल पूर्वकोटी वर्ष है।

सामायिक और छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयनोर्मे प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुण-स्थानमें क्षायिकसम्यग्दष्टियोंसे वेदकसम्यग्दष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २६४॥

क्योंकि, वेदकसम्यग्दृष्टियोंके श्रायोपश्मिक सम्यक्त होना है (जिसकी प्राप्ति सलभ है)।

्रसी प्रकार उक्त जीवोंका अपूर्वकरण और अनिष्टक्तिरण, इन दोनों गुणस्थानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ २६५ ॥

उक्त जीवोंमें उपञामक सबसे कम हैं ॥ २६६ ॥ उपञामकोंसे क्षपक संख्यातगुणित हैं ॥ २६७ ॥

ये तीनों ही सूत्र सुगम हैं।

१ प्रमुद्धाः संस्थेयग्रणाः । स. सि. १. ८.

परिहारसुद्धिसंजृदेसु सञ्वत्थोवा अप्पमत्तसंजदा' ॥ २६८ ॥ सगमवेदं ।

पमत्तसंजदा संखेज्जग्रणां ॥ २६९ ॥

को गुणगारी ? दो रूवाणि।

पमत्त-अप्पमत्तसंजदट्टाणे सन्वत्योवा खहयसम्मादिट्टी ॥२७०॥ इदो १ खहयसम्मनस्स पउरं संभवाभावा ।

वेदगसम्मादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ २७१॥

कुदो ? खञ्जावसियसम्मचस्स पउरं संभवादो । एत्थ उवसमसम्मचं णत्थि, तीसं वासेण विणा परिहारसुद्धिसंजमस्स संभवाभावा । ण च तेचियकालसुवसमसम्भ-चस्सावद्वाणमित्थ, जेण परिहारसुद्धिसंजमेण उवसमसम्मचस्सुवलद्धी होज ? ण च परिहारसुद्धिसंजमळद्तरम उवसमसंहीचडणहुं दंसणमोहणीयस्सुवसामण्णं पि संभवह, जेणुवसमकेडिम्हि दोण्हं पि संजोगो होज ।

परिहारछुद्धिमंयतोंमें अप्रमत्तसंयत जीव सबसे कम हैं ॥ २६८ ॥ यह चत्र सुराम है । परिहारछुद्धिसंयतोंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत संख्यातछणित हैं ॥ २६९ ॥

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

परिहारश्चित्रंयतोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्य-ग्रहष्टि जीव सबसे कम हैं ।। २७० ।।

क्योंकि. श्रायिकसम्यक्त्वका प्रजुरतासे होना संभव नहीं है।

परिहारछुद्धिसंयरोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्य-ग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगृणित हैं ॥ २७१ ॥

क्योंकि, क्षायोपशमिकसम्यक्तवका प्रसुरतासे होना संभव है। यहां परिहारशुद्धिः संयतांमें उपशमसम्यक्त्व नहीं होता है, क्योंकि, तीस वर्षके विना परिहारशुद्धिसंयमका होना संभव नहीं है। और न उतने काल तक उपशमसम्यक्त्वका अवस्थान रहता है, जिससे कि परिहारशुद्धिसंयमके साथ उपशमसम्यक्त्वकी उपलिख हो सके? क्सरी नात यह है कि परिहारशुद्धिसंयमके नहीं छोड़के जीवके उपशममें अवस्थित के उपशममें अवस्थित स्वाके लिख के स्वाके लिख के परिहारशुद्धिसंयमक होना भी संभव नहीं है, जिससे कि उपशममें भेणीमें उपशमसम्यक्त्व और परिहारशुद्धिसंयम, इन दोनोंका भी संयोग हो सके।

१ परिहारविद्याद्धसंयतेषु अग्रमतेभ्यः प्रमत्ताः संख्येयगुणाः । स्र. सि. १, ८.

## सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु सुहुमसांपराइयज्वसमा थोवां ॥ २७२ ॥

94 11

कदो १ चउवण्णपमाणसादो ।

खवा संखेजजगुणां ॥ २७३ ॥

को गुणगारो ? दोण्णि रूवाणि ।

जधानसादविहारसुद्धिसंजदेसु अकसाइभंगों ॥ २७४ ॥ जधा अकसाईणमपानहुनं उत्ते तथा जहानसादविहारसुद्धिसंजदाणं पि कादस्व-

मिदि उत्तं होदि।

संजदासंजदेसु अप्पाबहुअं णित्थि ॥ २७५ ॥ एययदत्तादो । एत्य सम्मत्तपाबहुअं उच्चदे । तं जहा-संजदासंजदट्टाणे सञ्जत्योवा खड्यसम्मादिट्टी ॥ २७६ ॥ क्रदो १ संसेज्जपमाणनादो ।

सूक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयर्तोमें सूक्ष्ममाम्परायिक उपशामक जीव अल्प हैं॥ २७२॥

क्योंकि, उनका प्रमाण चीपन है।

सक्ष्मसाम्परायिकछुद्धिसंयतोंमें उपञ्चामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं।। २७३।।

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

यथाल्यातविहारशुद्धिसंयतोंमें अल्पबहुत्व अकषायी जीवोंके समान है॥ २७४॥ जिस प्रकार अकयायी जीवोंका अल्पबहुत्व कहा है, उसी प्रकार यथाल्यात-

विहारशुद्धिसंयतोंका भी अल्पवहुत्व करना चाहिए, यह अर्थ कहा गया है।

संयतासंयत जीवोंमें अल्पबहुत्व नहीं है ॥ २७५ ॥

क्योंकि, संयतासंयत जीवोंके एक ही गुणस्थान होता है। यहांपर सम्यक्त्य-सम्बन्धी अन्यबद्गत कहते हैं। यह इस इस प्रकार है-

संयतासंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ २७६ ॥ क्योंकि, उनका प्रमाण संस्थात ही है।

१ सुक्ससाम्परायशुद्धिसयतेषु उपक्रमकेन्यः क्षपकाः सम्बेयग्रणा । स. सि. १.८.

२ यथास्यातविहारश्रुद्धिसयतेषु उपशान्तकवायेन्यः क्षीणकवायाः संस्थेयगुणाः । अयोभिकविकनस्ताबन्त ए र । नयोभिकविक्तः सरुयेयगुणाः । स. सि. १, ८.

<sup>🤾</sup> संबतासंवतानी नास्त्र्यस्पबहुत्वप् । सः सि. १, ८. 🕐

उवसमसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ २७७ ॥

को गुणगारो १ पलिदौवमस्स असंखेज्जदिमागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपढम-वग्गमूलाणि ।

वेदगसम्मादिट्टी असंखेजजगुणा ॥ २७८ ॥ को गुणगारे ! आवित्याप असंखेजबिदमारो । कारणं जाणिद्ण वच्चं । असंजदेसु सव्वत्थोवा सासणसम्मादिट्टीं ॥ २७९ ॥ इदो ! कावित्यसंचयादो । सम्मामिच्छादिट्टी संखेजजगुणां ॥ २८० ॥ इदो ! संखेजजावित्यसंचयादो । असंजदसम्मादिट्टी असंखेजजगुणां ॥ २८१ ॥

को गुणगारो <sup>१</sup> आवर्तियाए असंखेजदिमागो । कुदो <sup>१</sup> सामावियादो । संयतासंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्रहियोंसे उपग्रमसम्यग्रहि जीव असंख्या<del>त</del>-

गुणित हैं ॥ २७७ ॥ गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंस्थातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंस्थात प्रथम वर्गमुळप्रमाण है ।

संयतासंयत गुणस्थानमें उपश्मसम्यग्दृष्टियोंसे नेदकसम्यग्दृष्टि असंख्यातगुणित है ॥ २७८ ॥

गुणकार क्या है ? आवळीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । इसका कारण जानकर कहना चाहिए । (देखो सुत्र नं. २०)।

असंयतोंमें सासादनसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ २७९ ॥

क्योंकि, उनका संखयकाल छह आवलीमात्र है।

. असंयतोंमें सासादनसम्यग्दष्टियोंसे सम्यग्निध्यादष्टि जीव संख्यातशुणित हैं॥ २८०॥

क्योंकि, उनका संचयकाल संख्यात आवलीप्रमाण है।

असंपतोंमें सम्यग्निध्यादृष्टियोंसे असंयत्तसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं॥ २८१॥

गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है, क्योंकि, यह स्वाभाविक है।

१ असयतेषु सर्वतः स्तोकाः सासादनसम्यग्टष्टयः । स. सि. १,८. २ सम्यग्गिष्यादष्टयः सस्येयग्रणाः । स. सि. १,८.

३ असंयतसम्यन्दष्टयोऽसस्येयग्रणाः । स. सि. १,८.

## मिच्छादिट्टी अणंतगुणां ॥ २८२ ॥

को गुणमारो ? अभवसिद्धिएहि अणंतगुणो, सिद्धेहि वि अणंतगुणो, अणंताणि सम्बजीवरासिपढमबग्गमूलाणि । खुदो ? साभावियादो ।

असंजदसम्मादिहिद्वाणे सव्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥२८३॥ इदो १ अंतेष्ठहुत्तसंचयादो ।

खड्यसम्मादिद्री असंखेज्जगुणा ॥ २८४ ॥

क्कदो ? सागरोवमसंचयादो । को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । क्कदो ? सामावियादो ।

वेदगसम्मादिट्टी असंखेजजगुणा ॥ २८५ ॥ को गुणवारो १ आवित्याए असंखेजजदिमागो । इदो १ साभावियादो । एवं संज्ञास्याणा समता ।

असंयतोंमें असंयतसम्यग्हिष्योंसे मिध्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित हैं ॥ २८२ ॥ गुणकार क्या है ? अभन्यसिद्धोंसे अनन्तगुणित और सिद्धोंसे भी अनन्तगुणित राशि गुणकार है, जो सर्व जीवराशिके अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है, क्योंकि, यह स्वामाविक है।

असंयतोंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दष्टि जीव सबसे कम हैं॥ २८३॥

क्योंकि, उनका संचयकाल अन्तर्मुहर्त है।

असंयतोंमें असंयतसम्यग्रहि गुणस्थानमें उपश्रमसम्यग्रहिट्योंसे श्वायिकसम्य-ग्रहिट जीव असंस्थातगुणित हैं॥ २८४॥

क्योंकि, उनका संचयकाल सागरोपम है। गुणकार क्या है ? आवलीका असं-स्यातवां भाग गुणकार है, क्योंकि, यह स्वाभाविक है।

असंयतोंमें असंयतसम्यग्हिष्ट गुणस्थानमें शायिकसम्यग्हिष्टियोंसे वेदकसम्यग्हिष्ट जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ २८५ ॥

गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है, क्योंकि, यह स्वामाविक है।

इस प्रकार संयममार्गणा समाप्त हुई।

१ मिष्यादृष्टयोऽनन्तग्रुणाः । स. सि. १. ८.

ंदंसणाशुनादेण चक्खुदंसाणि-अचक्खुदंसणीसु मिच्छादिद्विपहुडि जान स्नीणकसायनीदरागछदुमत्था ति ओधं ॥ २८६ ॥

जघा ओघन्हि एदेसिमप्पानहुगं परूविदं तथा एत्य वि परूवेदव्यं, विसेसामाना । विसेसपरूवणहुस्रुचरसुचं भणदि–

णवरि चक्खुदंसणीसु मिन्छादिट्टी असंखेजजराणा ॥ २८७ ॥ को गुणगारा ? पदरस्त असंखेजजिदमागो, असंखेज्जाओ सेबीजो, सेबीप' ं असंखेजजिदमागमेनाओ । इदो ? सामावियादो ।

ओधिदंसणी ओधिणाणिभंगों ॥ २८८ ॥ केवल्रदंसणी केवल्रणाणिभंगों ॥ २८९ ॥ दो वि सुचाणि सुगमाणि ।

ण्यं दंसणमग्राणा समत्ता ।

दर्शनमार्गणाके अनुवादसे चक्षुदर्शनी और अचक्षुदर्शनी जीवोंमें मिष्यादृष्टिसे रुक्त क्षीणकषायवीतरागछम्मस्य गुणस्थान तक अल्पवहृत्व ओषके समान है ॥ २८६ ॥

जिस प्रकार ओघमें इन गुणस्थानवर्ती जीवोंका अल्पवहुत्व कहा है, ३सी प्रकार यहांपर मी कहना चाहिए; क्योंकि, दोनोंमें कोई विशेषता नहीं है। अब बाधुदर्शनी जीवोंमें सम्मव विशेषताक प्रकाण करनेके लिए उत्तर सब कहते हैं—

विश्रेषता यह है कि चक्षुदर्शनी जीवोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिध्यादृष्टि असंग्व्यातगणित हैं ॥ २८७ ॥

गुणकार क्या है? जगप्रतरका असंस्थातवां भाग गुणकार है, जो असंस्थात जगभ्रोणप्रमाण है। वे जगभ्रोणयां भी जगभ्रेणिक असंस्थातवें भागमात्र हैं। इसका कारण क्या है? ऐसा स्वभावसे हैं।

अवधिदर्शनी जीवोंका अल्पबहुत्व अवधिज्ञानियोंके समान है ॥ २८८ ॥ केवलदर्शनी जीवोंका अल्पबहुत्व केवलज्ञानियोंके समान है ॥ २८९ ॥ ये दोनों ही सुत्र सुगम हैं।

इस प्रकार दर्शनमार्गणा समाप्त हुई।

१ दर्शनानुवादेन चहुर्दर्शनिना सनोयोगिवत् । अचहुर्दर्शनिना काययोगिवत् । स. सि. १, ८.

२ प्रतिषु ' सेंडीओ सवगसेडी व्यसंसेटजविमांगी सेडीप् ' इति पाठः ।

३ अवधिदर्शमिनामवधिकानिवत् । स. सि. १,८. ४ केनलदर्शनिमा केवलकानिवत् । स. सि. १,८.

लेस्साणुवादेण किण्हलेस्सिय-णीललेस्सिय-काउलेस्सिएसु सन्ब-त्योवा सासणसम्मादिट्टी ॥ २९० ॥

सुगममेदं ।

सम्मामिच्छादिही संखेज्जगुणा ॥ २९१ ॥

को गुणगारो १ संखेज्जसमया ।

असंजदसम्मादिद्री असंखेज्जगुणा ॥ २९२ ॥

को गुणगारो ? आवितयाए असंखेजजिदभागो । कुदो ? साभावियादो ।

मिच्छादिद्री अणंतगुणा ॥ २९३ ॥

को गुणगारा ? अमबसिद्धिएहि अणंतगुणो, सिद्धेहि वि अणंतगुणो, अणंताणि सब्बजीवरासिपटमवग्गमुलाणि ।

असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सव्वत्थोवा खइयसम्मादिद्वी ॥ २९४ ॥

लेक्यामार्गणाके अनुवादसे कृष्णलेक्या, नीललेक्या और कापोनलेक्यावाले जीवोंमें सासादनसम्यग्दष्टि सबसे कम हैं ॥ २९० ॥

यह सूत्र सुगम है।

कृष्ण, नील और कापोनलेज्यावालोमें सासादनसम्यग्दृष्टियोसे सम्याग्मध्यादृष्टि जीव संख्यातगणित हैं ॥ २९१ ॥

गणकार क्या है ? संख्यात समय गणकार है।

कुष्ण, नील और कापोतलेक्याबालोंमें सम्यग्मिश्यादृष्टियोंमे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव अमेख्यातगणित हैं ॥ २९२ ॥

गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है, क्योंकि, यह स्वामाविक है।

हरण, नील और कापोतलेश्यावालोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिध्यादृष्टि जीव अनन्तराणित हैं ॥ २९३ ॥

गुणकार क्या है ? अभव्यसिद्धांस अनन्तगुणित और सिद्धांसे भी अनन्तगुणित राशि गुणकार है, जो सर्व जीवराशिक अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

कृष्ण, नील और कापोतलेस्यावालोंमें असंयतसम्यादृष्टि गुणस्थानमें श्वायिक-सम्यादृष्टि सबसे कम हैं॥ २९४॥ कुदो १ मणुसकिण्ह-णीललेस्सियसंखेज्जखहयसम्मादिद्विपरिग्गहादो ।

उवसमसम्मादिद्री असंखेज्जगुणा ॥ २९५ ॥

को गुणगारा ? पलिदोवमस्स असंखेजिदभागो । कुदो ? णरहपसु किण्हलेस्सिएसु पलिदोवमस्स असंखेजिदभागमेचाउवसमसम्मादिद्वीणयुवरुंभा ।

वेदगसम्मादिद्दी असंखेज्जगुणा ॥ २९६ ॥

को गुणगारो ? आवितयाए असंखेजजदिभागा । सेसं सुगमं ।

णवरि विसेसो, काउल्लेसिएस् असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सन्ब-त्योवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ २९७ ॥

कदो १ अंतोम्रहुत्तसंचयादो ।

खइयसम्मादिद्री असंखेज्जगुणा ॥ २९८ ॥

कुदो १ पदमपुद्रविद्धिं संचिद्खङ्यसम्मादिङ्किग्गहणादो । को गुणगारा १ आव-लियाए असंखेजजादेसागी ।

क्योंकि, यहां पर ऋष्ण और जीललेश्यावाले संख्यात क्षायिकसम्यन्दष्टि मनुष्योंका प्रहण किया गया है।

कृष्ण, नील और कापोतलेश्याशालोंमें असंयत्सम्यग्रहिष्ट गुणस्यानमें क्षायिक-सम्यग्रहिष्योंसे उपश्चमसम्यग्रहिष्ट जीव असंख्यातगृणित हैं ॥ २९५ ॥

गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, क्योंकि, कृष्ण-लेक्याबाले नारिकयोंमें पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र उपशमसम्बन्दष्टि जीवोंका सद्भाव पाया जाता है।

कृष्ण, नील और कापोतलेडयावालोंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें उपञ्चम-सम्यग्द्रियोंसे वेदकसम्यग्द्रष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ २९६ ॥

गुणकार क्या है? आवलीका असंस्थातवां भाग गुणकार है। शेष स्वार्थ सगम है।

केवल विशेषता यह है कि कापोतलेडयावालों असंयतसम्यग्रहिष्ट गुणस्थानमें उपज्ञाससम्यग्रहिष्ट जीव सबसे कम हैं ॥ २९७ ॥

क्योंकि, उनका संचयकाल अन्तर्भृद्वर्त है।

कापोतलेस्यावालोंमें असंयतसम्यग्रहि गुणस्थानमें उपग्रमसम्यदृष्टियोंसे श्वायिक-सम्यग्रहि जीव असंस्थातगुणित हैं ॥ २९८ ॥

क्योंकि, यहां पर प्रथम पृथिवीमें संचित क्षायिकसम्यन्दिष्ट जीवोंका प्रहण किया गया है। गुणकार क्या है ? भावळीका असंक्यातवां भाग गुणकार है। वेदगसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ २९९ ॥

को गुणगारो ? आवितयाए असंखेज्जदिभागो ।

तेउलेस्सिय-पम्मलेस्सिएसु सञ्बत्थोवा अप्पमत्तसंजदा ॥३००॥ करो १ संबेज्जपरिमाणचारो ।

पमत्तसंजदा संखेज्जग्रणा ॥ ३०१ ॥

को गुणगारो ? दो रूवाणि ।

संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ॥ ३०२॥

को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपढम-वग्गमुलाणि ।

## सासणसम्मादिङ्गी असंखेज्जग्रुणा ॥ ३०३ ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागे। । कुदो ? सोहम्मीसाण-सणक्कुमार-माहिंदरासिपरिग्गहादो ।

कापोतलेडयावालोंमें असंयतसम्यग्हिष्ट गुणस्थानमें श्रायिकसम्यग्हिष्टेयोंमे वेदक-सम्यग्हिष्ट जीव असंख्यातग्राणित हैं ॥ २९९ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

तेजोलेस्या और पद्मलेस्यावालोंमें अप्रमत्तमंयन जीव सबसे कम हैं ॥ ३०० ॥ क्योंकि, उनका परिमाण संख्यात है ।

तेजोलेश्या और पश्चलेश्यावालोंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३०१ ॥

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है ।

तेजोलेड्या और पबलेड्यावालोंमें प्रमत्तर्मयनोंसे संयतासंयत जीव असंख्यात-राणित हैं ॥ ३०२ ॥

गुणकार क्या है ? पत्योपमका अमंख्यातवां आग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

तेजोलेक्या और पश्चलेक्यावालोंमें संयतासंयतोंसे सासादनसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३०३ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है, क्योंकि, यहां पर सौधर्म ईशान और सनस्कुमार-माहेन्द्र कत्यसम्बन्धी देवराशिको प्रहण किया मया है।

१ तेजःपद्मलेष्यानां सर्वतः स्तोका अप्रमचा । स. सि. १, ८.

२ प्रमताः सक्येयग्रणाः । स. सि. १, ८. ३ एवमितरेवा पचेन्त्रियवत् । स. सि. १, ८.

सम्मामिच्छादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ ३०४ ॥ को गुणगारो ? संखेज्जा समया। असंजदसम्मादिद्वी असंखेजगुणा ॥ ३०५॥ को गुणगारो ? आवलियाए असंखेजजदिभागो । सेसं सबीज्यं । मिच्छादिद्री असंखेज्जगुणा ॥ ३०६॥

को गुणगारो ? पदरस्स असंखेज्जदिभागो. असंखेज्जाओ सेडीओ, सेडीए असंखेज्जदिभागमेत्ताओ । को पडिभागो ? वर्णगुलस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेजाणि पदरंगुलाणि ।

असंजदसम्मादिट्टि-संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदद्वाणे सम्मत्त-पाबहअमोघं ॥ ३०७ ॥

जधा ओधम्हि अप्पाबहअमेटेसि उत्तं सम्मत्तं पहि. तथा एत्य सम्मत्तपाबहुगं वत्तव्वमिदि वत्तं होइ।

तेजोलेड्या और पद्मलेड्यावालोंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्मिध्यादृष्टि जीव संख्यातगणित हैं ॥ ३०४ ॥

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है।

तेजोलेक्या और पद्मलेक्यावालोंमें सम्यग्मिध्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३०५ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। शेष सुत्रार्थ स्रगम है।

तेजोलेक्या और पद्मलेक्यावालोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३०६ ॥

गुणकार क्या है ? जगप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो जगश्रेणीके असंख्यातवें भागमात्र असंख्यात जगश्रेणीप्रमाण है। प्रतिभाग क्या है? घनांगुरुका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है. जो असंख्यात प्रतरांगलप्रमाण है।

तेजोलेक्या और पद्मलेक्यावालोंमें असंयतसम्यन्दष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व ओघके समान है ॥३०७॥

जिस प्रकार ओधमें इन गुणस्थानोंका सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहत्व कहा है. उसी प्रकार यहांपर सम्यक्त्यसम्बन्धी अत्यबहुत्व कहना चाहिए, यह अर्थ कहा गया है।

सुक्रेंग्लेसएसु तिसु अद्धासु उवसमा पर्वेसणेण तुल्ला योवा' ॥ २०८ ॥

सुगममेदं ।

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ३०९॥

कुदो ? चउवण्णपमाणत्तादो ।

खवा संखेजजगुणां ॥ ३१० ॥

अष्ट्रचरसदपरिमाणचादो ।

स्रीणकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ३११ ॥

सुगममेदं ।

सजोगिकेवली पवेसणेण तत्तिया चेव ॥ ३१२ ॥

एदं पि सुगमं।

सजोगिकेवली अद्धं पहुच संखेज्जगुणा ॥ ३१३ ॥

ग्रुक्कलेक्यावालोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ ३०८ ॥

यह सूत्र सुगम है।

ग्रुक्कलेश्यावालोंमें उपञ्चान्तकषायवीतरागछग्रस्य जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं॥ ३०९॥

क्योंकि, उनका प्रमाण चौपन है।

ग्रुङ्कलेक्यावालोंमें उपञ्चान्तकषायवीतरागछश्वस्थांसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं॥ ३१०॥

क्योंकि, उनका परिमाण एक सो आद है।

शुक्क लेक्यावालों में श्रीणकषायवीतरागछबस्य जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं।।३११।।

यह सुत्र सुगम है।

शुक्क लेक्यावालों में सयोगिकेवली प्रवेशकी अपेक्षा पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥३१२॥ यह सूत्र भी सुगम है।

ग्रुक्कलेत्र्यावार्लोमें सयोगिकेवली संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ॥३१३॥

ग्रुक्तलेश्यानां सर्वतः स्तोका उपशमकाः । सः सि १,८.

२ आपकाः सस्येयगुणाः । स. सि. १,८. ३ सयोगकेवलिनः सस्येयगुणाः । स. सि. १,८.

को गुणगारो ? ओघसिद्धो ।

अप्पमत्तसंजदा अक्सवा अशुवसमा संस्रेज्जगुणा ॥ ३१४ ॥

को गुणगारो ? संखेजजसमया ।

पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ ३१५ ॥

को गुणगारो ? दोण्णि रूवाणि ।

संजदासंजदा असंखेजगुणां ॥ ३१६ ॥

को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपढम-वग्गमुलाणि।

सासणसम्मादिद्री असंखेज्जगुणा ।। ३१७॥

को गुणगारो ! आवित्याए असंखेज्जदिभागो । सम्मामिच्छादिद्री संखेजजगुणा ।। ३१८ ॥

गुणकार क्या है ? ओघर्मे बतलाया गया गुणकार ही यहांपर गुणकार है !

शुक्कलेञ्यावालोंमें सयोगिकेवली जिनोंसे अक्षपक और अनुपद्मामक अप्रमचसंयत जीव संख्यातगणित हैं ॥ २१४ ॥

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है।

ग्रुङ्कलेश्यावालोंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥३१५॥

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

शुक्कलेस्यावालोंमें प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित हैं ॥३९६॥ गुणकार क्या है ? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गसल्प्रमाण है।

वसन्यात अयम वर्गमूळ्यमाण है। शुक्कठेश्यावालोंमें संयतासंयतोंसे सासादनसम्यग्दष्टि जींन असंख्यातसुणित हैं॥ ३१७॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

गुक्कलेस्यावालोंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्मिध्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २१८ ॥

```
१ अप्रसत्तसंयताः सख्येयग्रणाः । स. सि. १, ८.
```

२ प्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः । स. सि. १, ८.

३ संयतासयताः (अ-) संख्येयगुणाः । सः सि. १,८. ४ सासादनसम्यष्टद्वयः (अ-) सख्येयगुणाः । सः सि. १,८.

प सम्बन्धियादृष्टयः सस्येयगुणाः । सः सिः १, ८.

को गुणगारो १ संखेजजा समया ।

पिच्छादिद्वी असंखेजजागुणां ॥ ३१९ ॥
को गुणगारो १ अवलियाए असंखेजजादेशागो ।

असंजदसम्मादिद्वी संखेजजागुणां ॥ ३२० ॥

असंजदसम्मादिद्वी संखेजजागुणां ॥ ३२० ॥

असंजदसम्मादिद्वी भे स्वर्थाया उचसमसम्मादिद्वी ॥ ३२१ ॥

करा १ अतोग्रहचसंचयादो ।

सहयसम्मादिद्वी असंखेजजागुणा ॥ ३२२ ॥

को गुणगारो १ आवलियाए असंखेजजादेशागो ।
वेदगसम्मादिद्वी संखेजजागुणा ॥ ३२३ ॥

गणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है।

शुक्कतेरुयातारोंमें सम्यामिध्यादृष्टियोंसे मिध्यादृष्टि जीव असंख्यातगुणित है ॥ ३१९ ॥

॥ २६५॥ गणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

शुक्कलेश्यावालोंमं मिथ्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३२० ॥

क्योंकि, यहांपर आरण अच्युतकस्यसम्बन्धी देवराशिकी प्रधानता विवक्षित है। गुक्कलेदयावालोंने असंयतसम्यग्टिष्ट गुणस्थानमें उपग्रमसम्यग्टिप्ट जीव सबसे

कम हैं || ३२१ || क्योंकि, उनका संचयकाल अन्तर्महर्त है ।

खओवसमियसम्मत्तादो ।

शुक्कतेश्यावालोंमें असंयत्सम्यग्हिष्ट गुणस्थानमें उपश्रमसम्यग्हिष्टयोंसे क्षायिक-सम्यग्हिष्ट जीव असंख्यात्गुणित हैं ॥ ३२२ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

शुक्ललेख्यावालोंमें असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दिष्टियोसे वेदक-सम्यग्दिष्ट संख्यातगुणित हैं ॥ २२२ ॥

क्योंकि, वेदकसम्यन्द्दष्टियोंके क्षायोपरामिक सम्यक्त्य होता है (जिसकी प्राप्ति सुद्धम है)।

```
१ मिष्यादृष्टयोऽसंख्येयगुणाः । सः सि. १, ८.
```

२ बसंयतसम्बद्धशोऽसंख्येयग्रमाः (१)। स. सि. १,८.

संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदट्ठाणे सम्मत्तपाबहुगमोर्घ ॥ ३२४ ॥

जघा एदेसिमोचिन्दि सम्मचप्पाबहुर्ग वृत्तं, वहा वचम्बं । एवं तिसु अद्धासु ॥ ३२५ ॥ सन्बत्योवा उवसमा ॥ ३२६ ॥ स्ववा संस्वेज्जगुणा ॥ ३२७ ॥

एदाणि तिथ्णि वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

एवं लेस्सामगगण्यं समत्ता ।

भवियाणुवादेण भवसिद्धिएसु मिच्छाइट्टी जाव अजोगिकेवाले ति ओर्घ ॥ ३२८ ॥

एत्य ओघअप्पाबहुअं अणूणाहियं वत्तव्वं ।

शुक्ललेश्यावालोंमें संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें सम्यक्त्यसम्बन्धी अल्पबहुत्व ओषके समान है।। ३२४॥

जिस प्रकार इन गुणस्थानोंका ओघर्मे सम्यक्त्वसम्बन्धी अस्यबहुत्व कहा है, उसी प्रकार यहांपर भी कहना चाहिए।

इसी प्रकार गुक्ललेश्यावालोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें सम्यक्त-सम्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ २२५ ॥

उक्त गुणस्थानोंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं ॥ २२६ ॥ उपशामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २२७॥ ये तीनों ही सूत्र सुगम हैं।

इस प्रकार लेश्यामार्गणा समाप्त हुई।

भव्यमार्गणाके अनुवादसे भव्यसिद्धोंने मिथ्यादृष्टिसे लेकर अयोगिकेवली गुण-स्थान तक जीवोंका अल्पबहुत्व ओघके समान है ॥ ३२८ ॥

.यहांपर ओघसम्बन्धी अल्पबहुत्व हीनता और अधिकतासे रहित अर्थात् तत्प्रमाण ही कहना चादिए।

१ अ-आप्रलोः ' लेस्समगागा ' इति पाठः । २ मन्यानुबादेन मन्यानां सामान्यवत् । स. सि. १,८.

## अभवसिद्धिएसु अप्पाबहुअं णित्यं ॥ ३२९ ॥ इदो १ एगपदचादो ।

oaं भवियमगगणा समत्ता I

सम्मत्ताणुवादेण सम्मादिद्वीसु ओधिणाणिभंगो ॥ ३३०॥ जभा ओधिणाणीणमप्पाबहुगं परुविदं, तथा एत्य परुवेदच्वं । णवरि सजोगि-अजोगिपदाणि वि एत्य अस्यि, सम्मत्तसामण्ये अहियारोदो ।

स्वहयसम्मादिद्वीसु तिसु अद्धासु उवसमा पवेसणेण तुला थोवा ॥ ३३१ ॥

तप्पाओग्गसंखेज्जपमाणत्तादो ।

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ३३२ ॥ सुगमभेदं।

अभव्यसिद्धोंमें अल्पबहुत्व नहीं है ॥ ३२९ ॥ क्योंकि, उनके एक मिथ्यादष्टि गुणस्थान ही होता है । इस प्रकार भव्यमार्गणा समान्त हुई ।

सम्यक्त्वमार्गणाके अनुवादसे सम्यग्टिंग्ट जीवोमें अल्पवहृत्व अवधिज्ञानियोंके समान है ॥ ३३० ॥

जिस प्रकार ज्ञानमार्गणामं अवधिज्ञानियोंका अल्पवहुत्व कहा है, उसी प्रकार यहांपर भी कहना चाहिए। केवल विशेषता यह है कि सयोगिकेवली और अयोगि-केवली, ये दो गुणस्थानपद यहांपर होते हैं, क्योंकि, यहांपर सम्यक्त्वसामान्यका अधिकार है।

क्षायिकसम्यग्दिण्टोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपशासक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अन्य हैं ॥ ३३१ ॥

क्योंकि, उनका तत्प्रायोग्य संख्यात प्रमाण है।

क्षायिकसम्यग्टिप्टयोंमें उपश्चान्तकषायवीतरागछश्वस्य जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ ३३२ ॥

यह सूत्र सुगम है।

१ अभव्यानां मास्त्यस्पबद्धत्वम् । सः सि. १, ८.

२ सम्यक्तानुबादेन शायिकसम्यन्दृष्टिपु सर्वतः स्तीकाश्चलार उपश्चमकाः । स. सि. १, ८.

३ इतरेषां प्रमचान्तानां सामान्यवत् । स. सि. १, ८.

स्ता संसेज्जगुणा ॥ ३३३ ॥ स्तीणकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ३३४ ॥

सजोगिकेवली अजोगिकेवली पवेसणेण दो वि तुल्ला तत्तिया चेव ॥ ३३५ ॥

एदाणि सुन्ताणि सुगमाणि ।

सजोगिकेवली अद्धं पहुच संखेज्जगुणा ॥ ३३६ ॥

गुणगारो ओपसिद्धो, खऱ्यसम्मत्तिरिहदसजोगीणमभावा । अप्पमत्तसंजदा अनस्ववा अणुवसमा संस्वेज्जगुणा ॥ ३३७ ॥

को गुणगारा ? तप्पाओग्गसंखेज्जरूबाणि ।

पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ ३३८ ॥

को गुणगारो १ दो रूवाणि ।

क्षायिकसम्यग्दिष्टियोंमें उपञ्चान्तकपायवीतरागछबस्थोंसे क्षपक जीव संख्यात-गणित हैं ॥ ३३३ ॥

क्षीणकषायवीतरागछग्रस्थ पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ ३३४ ॥

सयोगिकेवर्ली और अयोगिकेवर्ली, ये दोनों ही प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और पर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ २२५ ॥

ये सूत्र सुगम हैं।

सयोगिकेवली जिन संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगाणित हैं ॥ ३३६ ॥

यहांपर गुणकार ओध कथित है, क्योंकि, श्रायिकसम्यक्त्यसे रहित सयोगि-केवली नहीं पाये जाते हैं।

क्षायिकसम्पग्दिन्योंमें अक्षपक और अनुपन्नामक अप्रमचसंयत जीव संख्यात-ग्रुणित हैं ।। २२७ ।।

गुणकार क्या है ? अप्रमत्तसंयतोंके योग्य संख्यातकप गुणकार है।

श्वायिकसम्यग्दिन्टियोंमें अत्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं॥ ३३८॥

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

संजदासंजदा संखेज्जगुणा ॥ ३३९ ॥ मणुसगदि मोच्ण अण्णत्य खरयसम्मादिष्टसंजदासंजदाणमभावा । असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३४० ॥

को गुणगारो ? पलिदीवमस्स असंखेजजिदमागो, असंखेजजाणि पलिदीवमपढम-वग्गमलाणि ।

असंजदसम्मादिहि संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदद्वाणे खह्य-सम्मत्तस्त भेदो णित्य ॥ ३४१ ॥

एदस्स अहिप्पाओं- जेण खह्यसम्मत्तस्स एदेसु गुणहाणेसु भेदो णित्य, तेण णित्य सम्मत्तप्पाबहुगं, एयपयत्तादो । एसो अत्यो एदेण परुविदो होदि ।

वेदगसम्मादिद्वीसु सव्वत्थोवा अप्पमत्तसंजदा ॥ ३४२ ॥ <sub>इदो</sub> १ तप्पानामसंत्रेजपमाणचादो ।

श्वायिकसम्यग्दष्टियोंमें प्रमचर्मयतींसे संयतासंयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥३३९॥ क्योंकि, मनुष्यगतिको छोड़कर अन्य गतियोंमें श्वायिकसम्यग्दिए संयतासंयत जीवोंका अभाव है।

श्वायिकसम्यग्द्राष्ट्रियोंमें संयतासंयतोंसे असंयतसम्यग्द्राष्ट्र जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३४० ॥

गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमुलप्रमाण है ।

श्वायिकसम्यर्राटिन्योंमें असंयतसम्यर्ग्हाट्ट, संयतासंयत, प्रमत्तमंयत और अप्रमत्तसंयत ग्रणस्थानमें श्वायिकसम्यक्तका भेद नहीं है ॥ ३४१ ॥

स्स स्वका अभिप्राय यह है कि इन असंयतसम्यग्दिष्ट आदि चारों गुणस्थानों में शाबिकसम्यक्तको अधेशा कोई भेद नहीं है, इसलिए उनमें सम्यक्त्वसम्यन्धी अल्प-बहुत्व नहीं है, क्योंकि, उन सबमें शाबिकसम्यक्त्वरूप पक पद ही विवक्षित है। यह अर्थ इस सुबके द्वारा प्रकृषित किया गया है।

वेदकसम्यग्दष्टियोंमें अप्रमत्तसंयत जीव सबसे कम हैं ॥ ३४२ ॥ क्योंकि. उनका तत्त्रायोग्य संख्यातकप प्रमाण है।

१ ततः संयतासयताः सख्येयगुणाः । सः सि. १, ८.

२ असंयतसम्यग्दष्टयोऽसख्येयगुणाः । स. सि. १, ८.

२ श्वायोपशमिकसम्यम्दष्टिषु सर्वतः स्तोकाः अप्रमत्ताः । **स**. सि. १, ८.

पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ ३४३ ॥

को गुणगारो ? दो रूवाणि।

संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ॥ ३४४ ॥

को गुणगारो ? पलिदोवसस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवसपढस-वग्गम्लाणि ।

असंजदसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ ३४५ ॥

को गुणगारे। ? आवलियाए असंखेजदिभागो ।

असंजदसम्मादिट्टिःसंजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसंजदद्वाणे वेदगः सम्मत्तस्य भेदो गत्थि ॥ ३४६ ॥

एत्य भेदसद्दे। अप्पावहुअपज्जाओ घेत्तव्जो, सद्दाणमणेयत्यत्त्वादो । वेदगक्षम्मत्तस्त भेदो अप्पावहुअं णित्य त्ति उत्तं होदि ।

वेदकसम्यग्टिन्ट्योंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥३४३॥
गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

वेदक्सस्यग्दष्टियोंमें प्रमत्तसंयतींसे संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित हैं ॥३४४॥ गुणकार क्या है ? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके असंक्यात प्रथम वर्गमुळप्रमाण है ।

वेदकसम्यग्दर्षियोंमें संयतासंयतोंसे असंयतसम्यग्दष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३४५ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंस्थातवां भाग गुणकार है ।

वेदकसम्यग्दिश्योंमें असंयतसम्यग्दिन्ट, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गणस्थानमें वेदकसम्यक्तवका भेद नहीं है ॥ ३४६ ॥

यहांपर भेद राज्य अत्यवहृत्यका पर्याययाचक प्रहण करना चाहिए, क्योंकि, राज्योंके अनेक अर्थ होते हैं। इस प्रकार इस सूत्र द्वारा यह अर्थ कहा गया है कि इन गुणस्थानोंमें वेदकसम्यक्तवका भेद अर्थात् अत्यवहृत्य नहीं है।

१ प्रमत्ताः सल्येवग्रुणाः । सः सिः १,८०

२ संयतासंयताः (छ-) संख्येयगुणाः स. सि. १, ८.

३ वसंयतसम्बन्दष्टयोऽसंख्येयग्रुणाः । स. सि. १, ८.

उवसमसम्मादिद्वीसु तिसु अद्धासु उवसमा पवेसणेण तुस्ता थोवां ॥ ३४७ ॥

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ३४८ ॥

अप्पमत्तसंजदा अणुवसमा संखेज्जगुणा ।। ३४९ ॥

एदाणि सुचाणि सुगमाणि ।

पमत्तसंजदा संखेजजगुणां ॥ ३५० ॥

को गुणगारी ? दो रूवाणि।

संजदासंजदा असंखेज्जग्रणा ॥ ३५१ ॥

को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपढम-वग्गमूलाणि ।

असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३५२ ॥

उपश्रमसम्यग्द्दियोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं॥ ३४७॥

उपञ्चान्तकषायवीतरागछबस्थ जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ।। २४८ ।।

उपशान्तकषायवीतरागछबस्थोंसे अनुपशामक अप्रमत्तसयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३४९ ॥

ये सूत्र सुगम है।

उपञ्चमसम्यग्दष्टियोंमें अप्रमत्तनंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं॥३५०॥

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार हे ।

उपशमसम्यग्दाष्टियोंमें प्रमत्तमंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित हैं॥३५१॥

गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमुख्यमाण है ।

उपश्चमसम्यग्टेष्टियोंमें संयतासपतोंसे असंयतसम्यग्टिष्ट जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३५२ ॥

१ औषशमिकसम्यग्दर्धीनां सर्वतः स्तोकाश्रत्वार उपक्रमका. । स. सि. १, ८.

२ अप्रमताः सल्येयगुणाः । स. सि. १, ८. ३ प्रमताः सल्येयगुणाः । स. सि. १, ८.

४ सयतासयताः ( अ- ) सख्येयगुणाः । सः सिः १, ८.

५ असंवतसम्यन्दष्टयोऽसंख्येयग्रणाः । सः सि. १,८.

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो ।

असंजदसम्मादिहि-संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदद्वाणे उद-समसम्मत्तस्य भेदो गत्थि ॥ ३५३ ॥

सुगममेदं।

सासणसम्मादिहि-सम्मा(मिच्छादिहि)-मिच्छादिद्वीणं णत्यि अप्पा-बहअं ॥ ३५२ ॥

कदो १ एगपदचादो ।

एवं सम्मत्तमग्गणा समता ।

सण्णियाणुवादेण सण्णीसु मिच्छादिद्विषहुडि जाव **सीणकसाय-**वीदरागछदमस्या ति ओवं ॥ ३५५॥

जपा जोधान्हि अप्पाबहुगं परुविदं तथा एत्थ परुवेदन्त्रं, सण्णित्तं पढि उद्द-यत्थ भेदाभावा । विसेसपदुप्पायणद्वश्चसस्युत्तं भणदि-

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

उपञ्चमसम्यग्दष्टियोंमें असंयतसम्यग्दष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्त-संयत गुणस्थानमें उपञ्चमसम्यन्त्वका अल्पबहुत्व नहीं है ॥ ३५३ ॥

यह सूत्र सुगम है।

सासादनसम्यग्दिः, सम्यग्मिथ्यादिः और मिथ्यादिः जीवोंका अल्पबहुत्व नहीं है ॥ ३५४ ॥

क्योंकि, तीनों प्रकारके जीवोंके एक गुणस्थानकप ही पद है। इस प्रकार सम्यक्त्यमार्गणा समाप्त हुई।

संज्ञिमार्गणाके अनुवादसे संज्ञियोंमें मिध्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर श्रीणकपाय-वीतरागछबस्य गुणस्थान तक जीवोंका अल्पबहुत्व ओघके समान है ॥ ३५५ ॥

जिस प्रकार ओघर्में इन गुणस्थानोंका अल्पवहुत्व कहा है, उसी प्रकार यहां पर भी प्रकाण करना चाहिए, क्योंकि, संक्षित्वकी अधेक्षा दोनों स्थानोंपर कोई भेद नहीं है। अब संक्षियोंमें संभव विदोणके प्रतिपादनके लिए उत्तर सुच कहते हैं—

१ क्षेषाणां नास्त्यस्पनहुत्वम्, विपक्षे पुकैकग्रणस्थानग्रहणात् । स. सि. १, ८. २ समात्रवादेन संक्रिनां चक्षदेर्शनिवतः । स. सि. १, ८.

णवरि मिन्छादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ ३५६ ॥

जोषभिदि बुचे अर्णतमुणमं पर्च, तिणारायरण इं असंखेजगुणा इदि उचं। गुण-गारो पदरस्त असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाओं संडीओ, संडीए असंखेज्जदि-मागमेचाओं।

> असण्णीसु णत्थि अप्पाबहुअं ॥ ३५७ ॥ क्दो १ एगपदनादो ।

> > एवं सण्णिमग्गणा समत्ता ।

आहाराणुवादेण आहारएसु तिसु अद्धासु उवसमा पवेसणेण तुल्ला थोवां ॥ ३५८ ॥

चउवणापमाणत्तादो ।

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ३५९ ॥ स्रुगममेदं।

विशेषता यह है कि संज्ञियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव असं-ख्यातगणित हैं ॥ ३५६ ॥

उपर्युक्त सुत्रमें 'ओघ 'इस पदके कह देन पर असंयतसम्यग्हिष्टयांसे संक्षी मिथ्यादांष्ट जीवोंके अनन्तगुणितता प्राप्त होती थी, उसके निराकरणके लिए इस सुत्रमें 'असंस्थातगुणित हैं 'ऐसा पद कहा है। यहां पर गुणकार जगप्रतरका असंख्यातवां भाग है, जो जगश्रेणीके असंख्यातवें भागमात्र असंख्यात जगश्रेणीप्रमाण है।

असंज्ञी जीवोंमें अल्पबहुत्व नहीं है !! ३५७ II

क्योंकि, उनमें एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान ही होता है।

इस प्रकार संक्षिमार्गणा समाप्त हुई।

आहारमार्गणाके अनुवादसे आहारकोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपज्ञामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं॥ ३५८॥

क्योंकि, उनका प्रमाण चौपन है।

आहारकोंमें उपशान्तकपायवीतरागछबस्थ जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥२५९॥ यह सूत्र सुगम है।

१ प्रतिषु ' अणतरे गुणत्त ' इति पाटः ।

२ प्रतिष् ' असखेञ्जदि ' इति पाठः ।

३ जसकिनां नास्त्यस्पबद्धत्वम् । स सि. १,८.

४ बाहाराजुवादेन आहारकाणां काययोगिवत् । सः सिः १, ८.

खवा संखेज्जगुणा ॥ ३६० ॥ अट्टत्तरसद्दमाणतादो ।

स्त्रीणकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ३६१ ॥ सगममेदं ।

सजोगिकेवली पवेसणेण तत्तिया चेव ॥ ३६२ ॥ सजोगिकेवली अद्धं पहुच संखेज्जगुणा ॥ ३६३ ॥ अपपत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ ३६४ ॥ पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ ३६५ ॥

एढाणि सत्ताणि सगमाणि ।

संजदासंजदा असंखेजजगुणा ॥ ३६६ ॥ को गुणगारो १ पलिदोवमस्त असंखेजदिभागो। सासणसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ ३६७ ॥

सम्मामिच्छादिद्री संखेज्जग्रणा ॥ ३६८ ॥

आहारकोंमें उपञान्तकषायवीतरागछबस्थोंसे क्षपक जीव संख्यातगृणित 養川3年。日

क्योंकि, उनका प्रमाण एक सौ आठ है। आहारकोंमें क्षीणकपायवीतरागछबस्य जीव प्रवीक्त प्रमाण ही हैं ॥ ३६१ ॥

यह सूत्र सुगम है। आहारकोंमें सयोगिकेवली जिन प्रवेशकी अपेक्षा प्रवीक्त प्रमाण ही हैं।। ३६२।।

सयोगिकेवली जिन संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ॥ ३६३ ॥ सयोगिकेवली जिनोंसे अक्षपक और अनुपन्नामक अप्रमत्तसंयत जीव संख्यात-

गणित हैं ॥ ३६४ ॥ अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगणित हैं ॥ ३६५ ॥

ये सुत्र सुगम है।

आहारकोंमें प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यातगणित हैं ॥ ३६६ ॥ गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

आहारकोंमें संयतासंयतोंसे सासादनसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगृणित हैं।।३६७।। सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्निध्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३६८ ॥

असंजदसम्मादिद्वी असंखेजगुणा ॥ ३६९ ॥ मिच्छादिद्वी अणंतगुणा ॥ ३७० ॥

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि ।

असंजदसम्मादिहि संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदट्ठाणे सम्मत्त-प्पाबहुअमोषं ॥ ३७१ ॥

एवं तिसु अद्वासु ॥ ३७२ ॥

सञ्बत्थोवा उवसमा ॥ ३७३ ॥

खवा संखेजजग्रणा ॥ ३७४ ॥

स्पपा सस्पर्वाञ्जना ।। २०० । एदाणि सत्ताणि सुगमाणि ।

अणाहारपसु सञ्वत्थोवा सजोगिकेवली ॥ ३७५ ॥ इदो १ सद्रिपमाणतादो ।

अजोगिकेवली संखेज्जगुणा ॥ ३७६ ॥

कुदो १ दुरूऊणछस्सदपमाणत्तादो ।

सम्पग्निप्यादृष्टियोंसे असंगतसम्पग्दृष्टि जीव असंग्र्यातगुणित हैं ॥ ३६९ ॥ असंपतसम्पग्दृष्टियोंसे मिध्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित हैं ॥ ३७० ॥ य सुत्र सुत्रम हैं।

आहारकोंमें असंयतसम्यग्दष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें सम्यक्त्यसम्बन्धी अल्पबहुत्व ओषके समान है ॥ ३७१॥

इसी प्रकार अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें सम्यक्त्यसम्बन्धी अल्पबहुत्व ओषके समान है ॥ ३७२ ॥

उक्त गुणस्थानोंमें उपञ्चामक जीव सबसे कम हैं।। ३७३ ॥

उपञ्चामकोंसे क्षुपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३७४ ॥

ये सूत्र सुगम हैं।

अनाहारकोंमें सयोगिकेवली जिन सबसे कम हैं ॥ ३७५ ॥

क्योंकि, उनका प्रमाण साउ है।

अनाहारकोंमें अयोगिकेवली जिन संख्यातगुणित हैं ॥ २७६ ॥ क्योंकि, उनका प्रमाण दो कम छह सौ अर्थात पांच सौ अध्यानचे (५९८) है।

१ अनाहारकाणां सर्वतः स्तोकाः सयोगकेबालेनः । स. सि. १, ८.

२ अयोगकेबलिनः संख्येयग्रणाः । स. सि. १,८.

₹, ८, **१८०.**]

सासणसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३७७ ॥

को गुणगारो ? पर्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पर्लिदोवमपढम-वम्मभूलाणि ।

अमंजदसम्मादिद्दी असंखेज्जगुणा ।। ३७८ ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेजजदिभागी ।

मिन्छादिद्री अणंतगुणा ॥ ३७९ ॥

को गुणगारा ? अभवसिद्धिएहि अणंतगुणे, सिद्धेहि वि अणंतगुणे, अणंताणि सच्यजीवरासिपढमवगगमृलाणि ।

असंजदसम्मादिहिद्वाणे सन्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ ३८० ॥ कदो १ संकेजजीवपमाणतादो।

अनाहारकोंमें अयोगिकेवली जिनोंसे सासादनसम्यग्रहिष्ट जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ २७७ ॥

गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है।

अनाहारकोंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातग्रुणित हैं ॥ ३७८ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है।

अनाहारकोंनें असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित हैं॥३७९॥ गुणकार क्या है ? अभन्यसिक्षोंसे अनन्तगुणित, सिक्षोंसे भी अनन्तगुणित राशि गुणकार है, जो सर्व जीवराशिके अनन्त प्रथम वर्गमुरुप्रमाण है।

अनाहारकोंमें असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें उपश्चमसम्यग्दिष्ट जीव सबसे कम हैं ॥ ३८० ॥

क्योंकि, अनाहारक उपरामसम्यग्दष्टि जीवोंका प्रमाण संस्थात है।

१ सासादनसम्यन्द्रष्टयोऽसंख्येयगुणाः । स. सि. १, ८.

२ असंयतसम्बग्दष्टयोऽसंख्येयग्रणाः । सः सिः १, ८.

३ मिप्यादृष्टयोऽनन्तग्रणाः । स. सि. १, ८.

स्वइयसम्मादिद्री संखेज्जगुणा ॥ ३८१ ॥

को गुणगारो ? संखेज्जसमया ।

वेदगसम्मादिद्री असंखेज्जगुणा ॥ ३८२ ॥

को गुणगारा ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमस्स पढमवग्गमृलाणि ।

( एव आहारमग्गणा समता । )

एवमप्पाबद्दगाणुगमो त्ति समत्तमणिओगद्दारं ।

अनाहारकोंमें असंयतसम्यग्हिष्ट गुणस्थानमें उपश्वमसम्यग्हिष्टियोंसे क्षायिकः मम्यग्हिष्ट जीव संख्यातगुणित हैं॥ २८१॥

गणकार क्या है ? संख्यात समय गणकार है ।

अनाहारकोंने असंयत्सस्यग्दष्टि गुणस्थानमे क्षायिकसम्यग्दिष्टयोंने वेदकसम्यग्दिष्ट जीव असंख्यातग्राणित हैं ॥ ३८२ ॥

गुणकार क्या है ? पत्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है ।

(इस प्रकार आहारमार्गणा समाप्त हुई।)

इस प्रकार अल्पबहुत्वानुगम नामक अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।



i

# . १ अंतरपरूवणासुत्ताणि ।

| सूत्र | संख्या         | स्त्र                | पृष्ठ       | स्त्र संख्या  | स्त्र               | वृष्ट       |  |  |  |
|-------|----------------|----------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|--|--|--|
| 8     | अंतराणुगमेण    | दुविहो णि            | देसो,       | ११ उक्कस्सेण  | अद्धपोग्गलपरि       | यहुं        |  |  |  |
|       | ओषेण आदेसे।    | गय।                  | 8           | देखणं ।       |                     | \$8         |  |  |  |
| २     | ओघेण मिच्छ     | <b>दिहीणमंतरं</b> दे | क्व-        | १२ चदुण्हमुवस | मिगाणमंतरं केवी     | चेरं        |  |  |  |
|       | चिरं कालादो    | होदि, णाणाः          | नीर्व       |               | दि, णाणाजीवं प      | डुच         |  |  |  |
|       | पहुच णित्थ अं  | तरं, णिरंतरं ।       | 8           | जहण्येण ए     |                     | १७          |  |  |  |
| 3     | एगजीवं पडुच्य  | व जहण्णेण अ          | तो-         | १३ उक्कस्सेण  |                     | . १८        |  |  |  |
|       | मुहुत्तं ।     |                      | 4           | १४ एगजीवं प   | हुच जहण्णेण अ       | तो-         |  |  |  |
| 8     | उक्कस्सेण वे   |                      |             | मुहुत्तं ।    |                     | , ,,        |  |  |  |
|       | माणि देखणाणि   |                      | Ę           |               | अद्धपोग्गलपरि       |             |  |  |  |
| 4     | सासणसम्मादि    |                      |             | देखणं ।       |                     | १९          |  |  |  |
|       | दिद्वीणमंतरं   |                      |             |               | ा-अजोगिकेवलीण       |             |  |  |  |
|       | होदि, णाणाजी   | वं पडुच जहण          | णेण         |               | लादो होदि, णाणाः    |             |  |  |  |
|       | एगसम्यं ।      |                      | . 0         |               |                     | २०          |  |  |  |
| Ę     | उक्कस्सेण प    |                      |             | १७ उक्कस्सेण  |                     | ় ২१        |  |  |  |
|       | खेज्जदिभागो    |                      | ٧ ,         |               | ाडुच णतिथ अं        | तर,         |  |  |  |
| y     | एगजीवं पडुच्   |                      |             | णिरंतरं ।     |                     | . "         |  |  |  |
|       | दोवमस्स असं    | बेजादिभागा, अ        |             |               | त्रीणमंतरं केवा     |             |  |  |  |
|       | मुहुत्तं ।     |                      | ۹.          |               | ादि, णाणाजीवं प     | डुच         |  |  |  |
| 4     | उक्कस्सेण      | अद्भूषारगलपार        |             |               | रं, णिरंतरं ।       | . "         |  |  |  |
|       | देख्णं।        | · · · · · ·          | ? ?         |               | पहुच णत्थि अं       | तर,         |  |  |  |
| ٩     | . असंजदसम्मारि |                      |             | णिरंतरं ।     |                     | ,,          |  |  |  |
|       |                | चि अंतरं केव         |             | २१ आदसण ग     | दियाणुवादेण णि      | ₹ <b>य-</b> |  |  |  |
|       |                | , णाणाजीवं प         |             |               | एसु मिच्छादिष्टि-३  |             |  |  |  |
|       | णत्थि अंतरं, । |                      | . <b>१३</b> |               | डिंगमंतरं केव       |             |  |  |  |
| ξ.    | एगजीवं पडुच    | च जहण्णण अ           | मत्ता-      |               | ोदि, णाणाजीवं प<br> | -           |  |  |  |
|       | ग्रुडुतं ।     |                      | **          | । णात्थ अत    | ारं, णिरंतरं ।      | २२          |  |  |  |

| - 1 | • | _   |
|-----|---|-----|
| 3   | 7 | ঠাত |
|     |   |     |

| (₹    | )                                                                                             | ч       | ારારાષ્ટ                  |                                    | ١       |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|------------------------------------|---------|---------|
| स्त्र | संख्या सूत्र                                                                                  | 58      | सूत्र संख्या              | स्त्र                              |         | पृष्ठ   |
| २२    | एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतो-<br>ग्रुहुत्तं ।                                                   | २२      | ज्जदिभा                   | •                                  |         | २९      |
|       | उक्कस्सेण तेचीसं सागरोवमाणि<br>देख्रणाणि ।                                                    | २३      |                           | पडुच्च जहणो<br>असंखेजदिभाग         |         |         |
| २४    | सासणसम्मादिष्टि-सम्मामिच्छा-<br>दिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादे।<br>होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण |         | ३४ उकस्सेण                | । सागरोवमं तिर्व<br>।चारस वावीस    | 2 1     | "       |
|       | एगसम्यं।                                                                                      | २४      |                           | माणि देखणाणि                       |         | ,,      |
|       | उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखे<br>ज्जदिभागो।                                                      | -<br>,, | मिच्छारि                  | गदीए ति<br>इंडीणमंतरं              | केवचिरं |         |
| २६    | एगजीवं पहुच्च जहण्णेण पिल-<br>दोवमस्स असंखेज्जदिशागो,                                         |         | पहुच ग                    | होदि, प<br>तथ अंतरं, णिरंत         | रं ।    | ₹१      |
| 2/10  | अतोप्रहुत्तं ।<br>उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि                                               | २५      | ३६ एगजीवं<br>ग्रुहुत्तं।  | पहुच्च जहण्णे                      | ग अंतो- |         |
| 70    | दे <del>द्</del> यणाणि ।                                                                      | २६      |                           | ण तिण्णि परि                       | दोवमाणि | "       |
| २८    | पढमादि जाव सत्तमीए पुढवीए                                                                     |         | देस्रणाणि                 | ī t                                | •       | ३२      |
|       | णेरहएसु मिच्छादिष्टि-असंजद-<br>सम्मादिष्टीणमंतरं केवचिरं कालादो                               |         | संजदासं                   | म्मादिहिप्पहुर्डि<br>जदा चि ओघं ।  |         | ३३      |
|       | होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्थि<br>अंतरं, णिरंतरं ।                                               | २७      |                           | तिरिक्ख-पंचिंदि<br>पंचिंदियतिरिक्ख |         |         |
| २९    | एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतो-                                                                   |         | मिच्छानि                  | द्डीणमंतरं                         | केवचिरं | 9       |
| 3.    | मुहुत्तं ।<br>उक्कस्सेण सागरोवमं तिण्णि                                                       | ,,      |                           | होदि, णाणाजी<br>वंतरं, णिरंतरं ।   |         | ३७      |
| ``    | सत्त दस सत्तारस वार्वास<br>तेत्तीसं सागरोवमाणि देख्रणाणि।                                     |         | ४० एगजीवं<br>ग्रुहुत्तं ! | पडुच्च जहण्णे।                     | ग अंतो- | ं<br>३८ |
| 38    | सासणसम्मादिष्टि-सम्मामिच्छा-<br>दिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो                                   |         | ४१ उक्कस्से<br>देख्णाणि   | ण तिष्णि परि<br>TI                 | दोवमाणि | ,,      |
|       | होदि, णाणाजीवं पडुच जहण्णेण<br>एगसमयं ।                                                       | २९      | 1                         | म्मादिष्टि−सम्म<br>तरं केवचिरं     |         |         |

,,

सुत्र संख्या

पृष्ठ सूत्र संख्या

स्त्र

40 -----

६७ संजदासंजदरपहुडि जाव अपपमच-संजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पड्च्च णस्थि अंतरं, णिरंतरं।

सूत्र

अंतरं, णिरंतरं । ६८ एमजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतो-ग्रहुत्तं ।

६९ उक्कस्सेण पुव्यकोडिपुधत्तं । ५२ ७० चदुण्हम्रुवसामगाणमंतरं केवचिरं

कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं। ५३

७१ उक्कस्सेण वासपुधत्तं । ७२ एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतो-

ग्रुहुतं। ५४ ७३ उक्कस्सेण पुन्तकोडिपुधतं। ",

७४ चटुण्हं खवा अजोगिकेवलीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहणीण एगसमयं। ५५

७५ उक्कस्सेण छम्मासं, वासपुधत्तं । ७६ एगजीवं पहुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ।

,,

46

७७ सजोगिकेवली ओघं।

७८ मणुसअपज्जत्ताणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ।

७९ उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखे-ज्जदिभागो ।

८० एगजीवं पहुच्च जहण्णेण खुद्दा-भवग्गहणं।

८१ उक्कस्सेण अर्णतकालमसंखेज्ज-पोग्गलपरियद्वं। ५७ ८२ एदं गदिं पहुच्च अंतरं ।

८३ गुणं पडुच्च उभयदो वि णस्थि अंतरं, णिरंतरं ।

८४ देवगदीए देवेसु मिच्छादिष्टि-असंजदसम्मादिष्टीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं । ८५ एगजीवं पडच्च जहण्णेण अंतो-

ग्रहुत्तं । ८६ उक्कस्सेण एक्कत्तीसं सागरो-

वमाणि देखणाणि । ८७ सासणसम्मादिड्डि-सम्मामिच्छा-दिड्डीणमंतरं केवचिंगं कालादो होदि गाणाजीवं पडच्च जहण्णेण

एगसमयं । ८८ उक्कस्सेण पलिंदोवमस्स असंखे-ज्जिटिभागो ।

८९ एगजीवं पड्न्च जहण्णेण पलिदो-वमस्स असंखेन्जदिभागो, अंतो-ग्रहत्तं ।

९० उनकस्सेण एककत्तीसं सागरो-वमाणि देखणाणि ।

९१ अवणवासिय-वाणवेतर-जोदिसिय-सोधम्मीसाणप्यहुडि जाव सदार-सहस्तारकप्यवासियदेवेसु मिच्छा-दिष्टि--असंजदसम्मादिष्ट्रीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणा-जीवं पहुच्च णात्य अंतरं, णिरंतरं। ६१९

९२ एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतो-मुहुत्तं ।

१०२ एगजीवं पड्डच जहण्णेण खुद्दा-

| 3 | सूत्र सं | ख्या <b>स्</b> त्र                                                                     | पृष्ठ          |
|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|   | १०३      | भवग्गहणं ।<br>उक्कस्सेण वे सागरोवमसह-<br>स्साणि पुञ्चकोडियुधनेणव्य-                    | <b>્ષ</b>      |
| ! | १०४      | हियाणि।<br>बादरेइंदियाणमंतरं केवचिरं<br>कालादो होदि, णाणाजीवं                          | "              |
|   | १०५      | पड्डच णित्य अंतरं, णिरंतरं।<br>एगजीवं पड्डच्च जहण्णेण खुदा-<br>भवग्गहणं।               | <b>६६</b><br>" |
|   |          | उक्कस्सेण असंखेज्जा लोगा ।<br>एवं बादरेइंदियपज्जत्त-अपज्ज-                             | ,,             |
|   |          | त्ताणं ।<br>सुदुमेइंदिय-सुदुमेइंदियपज्जत्त-<br>अपजत्ताणमंतरं केवचिरं कालादो            | ६७             |
| · | 200      | होदि, णाणाजीवं पडुच्च णित्थ<br>अंतरं, णिरंतरं ।<br>एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दा-       | ,,             |
| } |          | भवग्गहणं ।<br>उक्कस्सेण अंगुलस्स असंबे-                                                | ,,             |
|   |          | ज्जदिभागो, असंखेज्जासंखे-<br>ज्जाओ ओसप्पिणि-उस्सप्पि-<br>णीओ।                          | ,,             |
|   | 888      | बीइंदिय-तीइंदिय-चटुरिंदिय-<br>तस्तेव पज्जत्त-अपजनाणमंतरं<br>केवचिरं कालादो होदि, णाणा- | ,,             |
|   | 997      | जीवं पहुच्च णतिय अंतरं,<br>णिरंतरं ।<br>एगजीवं पहुच्च जहष्णेण खुद्दा-                  | ६८             |
| 1 |          | भवनगहणं।                                                                               | **             |
|   |          | TAXIBON MINISTERNATION.                                                                |                |

| ( 4 )                          |                               | पाराश | 8            |                        | 1            |
|--------------------------------|-------------------------------|-------|--------------|------------------------|--------------|
| स्इ संख्या                     | स्त्र                         | पृष्ठ | सूत्र संख्या | स्प                    | ,68          |
| <b>पोग्गलप</b> रिय <b>ई</b>    | i I                           | ६८    | याणि,        | सागरोवमसद्             | ष्यत्तं। ७५  |
| ११४ पं <del>चि</del> दिय-पंचि  |                               | -     | १२५ चदुण्हं  | खवा अजे                | गिकेवली      |
| च्छादिद्री ओ                   |                               | ६९    | ओघं          |                        | 90           |
| ११५ सासणसम्मारि                | देड्डि-सम्मामिच्छा-           |       |              | क्रिवली ओर्घ।          |              |
| दिद्वीणमंतर                    | केवचिरं कालादी                |       |              | यअपज्जनाणं             | बेइंदिय-     |
| होदि, णाणाः                    | तीवं पड्च्च जह-               |       |              | चाणं भंगो ।            | . "          |
| ण्णेण एगसम                     | यं ।                          | ,,    |              | दियं पडुच्च् अं        |              |
| ११६ उक्कस्सेण पी               | लेदोवमस्स असंखे-              |       |              | डुच्च उभयदो            | वि णत्थि     |
| ज्जदिभागो ।                    |                               | "     |              | णिरंतरं ।              | ,,,          |
| ११७ एगजीवं प                   |                               |       |              | पुत्रादेण पुर          |              |
|                                | असंखेज्जदिभागो,               |       |              | ाइय-तेउकाइय- <b>ः</b>  |              |
| अंतोम्रहुत्तं ।                |                               | 90    |              | पुहुम-पञ्जत्त-अ        |              |
| ११८ उक्कस्सेण                  |                               |       |              | केवचिरं काला           |              |
|                                | ब्रेडिपुधत्तेण <b>ब्</b> महि- |       |              | तीवं पडुच्च ण          |              |
|                                | वमसदपुधर्स ।                  | "     | णिरंतरं      | _                      | . ૭૮         |
| ११९ असंजदसम्मा                 | दिहिष्पहुँ। ड जाव             |       |              | वं पडुच्च जहणे         | णि खुद्दा-   |
| अप्पम्त्तस्जद                  | प्रणमंतरं केवचिरं             |       | भवग्ग        |                        | ,,           |
|                                | , णाणाजीवं पड्स<br>भिन्ताः    | 0     |              | सेण अणंतकाल            | मसखज्ज-      |
| णत्थि अंतरं,                   |                               | ७१    |              | प्रियष्ट्रं ।          | "            |
| १२० एगजीवं पहुच                | च जहण्णण अता-                 | ७२    |              | दिकाइय-णिगे            |              |
| मुहुत्तं ।                     |                               | ७५    |              | पुहुम-पञ्जत्त-अ<br>——— |              |
| १२१ उक्कस्सेण                  |                               |       |              | केवचिरं काला           | ,            |
|                                | ोडिपुधचेणब्महि-<br>           |       |              | तिवं पड्डच णरि<br>'    | थ अतर,<br>७९ |
|                                | विमसदपुधर्तः ।<br>स्वयः       | "     | णिरंतरं      |                        | - •          |
| १२२ चदुण्हम्रुवसाम<br>पडि ओषं। | भाग गागाजान                   | હ્ય   |              | वं पहुच्च जहणे<br>चर्च | •            |
|                                |                               | ٠,    | भवग्गा       | -                      | <u>~</u> . " |
| १२३ एगजीवं पहुच                | त्व ग्रहण्णाम असा-            |       |              | सेण असंखेज्जा          |              |
| मुहुत्ते ।                     |                               | "     | •            | गप्फदिकाइयपर           |              |
| १२४ उक्कस्सेण                  |                               |       |              | -अपज्जत्ताणमंत         |              |
| स्साण पुन्वक                   | विद्युघत्तेणव्महि-            | ,     | ाचर :        | कालादो होदि,           | पापा-        |

होदि, णाणाजीवं पहुच्च जह-

**ज्जेज एगसमयं ।** 

ज्जदिमागो ।

१५५ उक्स्सेण पलिदोवमस्स असंखे-

१५६ एगजीवं पद्मच्च गरिथ अंतरं

46

सूत्र संख्या

णिरंतरं ।

भवग्गहणं ।

परियद्धं ।

अंतोग्रहुत्तं ।

देखणाणि ।

मुहत्तं ।

देखणाणि ।

णत्थि अंतरं, णिरंतरं ।

स्साणि पुष्यकोडिपुधत्तेणव्महि-याणि, वे सागरीवमसहस्साणि

कालादा होदि, णाणाजीवं पहच्च

१४६ चदुण्हु पुबसामगाणमंतरं केवचिरं

मिच्छादिद्वी ओधं।

सुत्र

| सूत्र संख्या  | सूत्र                     | पृष्ठ        | सूत्र संख्या | सूत्र                              | पृष्ठ       |
|---------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|-------------|
| णिरंतरं ।     |                           | 66           | णीर्व        | ं मंणजोगिभंगो ।                    | ९१          |
| १५७ चदुण्हमुब | सामगाणमंतरं केव           | चिरं         |              | व्वियमिस्सकायजोगीसु                | मि-         |
| कालादो        | होदि, णाणा                | जीवं         | -জ           | दिद्वीणमंतरं केवचिरं कार           | <b>ठादो</b> |
| पहुच्च उ      | शोर्घ।                    | ,,           | होति         | दे, णाणाजीवं प <b>डुच्च</b> ः      | जह-         |
| १५८ एगजीवं    | पहुच्च णित्थ अं           |              | ण्यो         | ग एगसमयं ।                         | **          |
| णिरंतरं ।     |                           | ८९           | १७१ उब       | कस्सेण बारस ग्रुहुत्तं ।           | ९२          |
| १५९ चदुण्हं ह | ववाणमोधं ।                | ,,           | १७२ एग       | जीवं पहुच्च णत्थि अ                | तरं,        |
|               | ामिस्सकायजोगीसु           |              |              | तरं ।                              | **          |
| च्छादिङ्ढी    | ोणमंतरं केवचिरं का        | लादो         | १७३ सार      | त्रणसम्मादिष्टि-असंजदस             | म्मा-       |
| होदि,         | णाणेगजीवं पर्             | <b>ु</b> च्च |              | ीणं ओरालियमिस्सभंगो                |             |
| णित्थि उ      | प्रंतरं, णिरंतरं ।        | ,,           |              |                                    | हार-        |
|               | म्मादिद्वीणमंतरं          |              | मिर          | सकायजोगीसु पमत्तर                  | पंज-        |
|               | लादो होदि, णाणा           | जीवं         | दाण          | ामंतरं केवचिरं कार                 | हादो        |
| पहुच्च उ      |                           | **           | होति         | दे, णाणाजीवं पहुच्च                | जह-         |
|               | पहुच्च णित्थ अ            | र्वतरं,      | <b>ण्ये</b>  | ग एगसमयं।                          | ९३          |
| णिरंतरं ।     |                           | ९०           | १७५ उब       | कस्सेण वासपुधत्तं ।                | ,,          |
|               | <b>स्मादिङ्कीणमंतरं</b>   |              | १७६ एक       | ।जीवं पहुच्च <sup>ँ</sup> णत्थि अं | तरं,        |
|               | ालादो होदि <sub>?</sub> ण |              | णि           | रतरं ।                             | **          |
|               | डुच्च जहण्णेण             | एग्-         | १७७ का       | मइयकायजोगीसु मिर                   | ন্তা-       |
| समयं ।        |                           | **           | दिर्व        | द्वे-सासणसम्मादि <b>द्वि-</b> अ    | सं–         |
|               | ण वासपुधत्तं ।            | **           | जद           | (सम्मादिद्धि-सजोगिकेवर             | <b>डीणं</b> |
|               | पहुच्च मत्थि उ            | तंतरं,       | ઓ            | रालियमिस्सभंगो ।                   | ,,          |
| णिरंतरं ।     |                           | ,,           | १७८ वेद      | ।णुवादेण इत्थिवेदेसु मिन           | ন্তা-       |
|               | कवलीणमंतरं केव            |              | दिह          | ीणमंतरं केवचिरं का <b>ल</b>        | ग्रदो       |
|               | होदि, णाण                 |              | होर्ा        | दे, णाणाजीवं <b>पह</b> च्च ण       | त्थि        |
|               | जहण्णेण एगसमयं            | 1 68         |              | रं णिरंतरं ।                       | ९४          |
|               | णि वासपुधर्च ।            | ,,           | १७९ एक       | जीवं पडुच्च जहण्णेण उ              | ांतो-       |
|               | पहुच्च मिरिथ उ            | ातरं,        |              | र्ष ।                              | "           |
| णिरंतरं ।     | •                         | **           | १८० उब       | कस्सेण पणवण्ण परित                 |             |
| १६९ वेउन्बिय  | कायजोगीसु च               | दुडुा-       |              | णि देखणाणि ।                       | "           |
|               |                           |              |              |                                    |             |

,,

प्रष्ट सुत्र संख्या १९३ पुरिसवेदपसु मिच्छादिद्वी १०० १९४ सासणसम्मादिद्धि-सम्मामिच्छा-दिद्रीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमयं । १९५ उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । १९६ एगजीवं पहुच्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेजदि-भागा, अंतामुहुत्तं । ,, १९७ उक्कस्सेण सागरोवमसद-प्रधत्तं । १९८ असंजदसम्मादिद्विष्पहुडि जाव अप्यमत्तर्सजढाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि. णाणाजीवं पहुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं। १०२ १९९ एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोम्रहुत्तं । २०० उक्कस्सेण सागरोवमसद-प्रधत्तं । २०१ दोण्हम्रुवसामगाणमंतरं केव-चिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पहुच्च ओधं । २०२ एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोग्रहत्तं । २०३ उक्कस्सेण सागरोवमसद-प्रथत्तं । २०४ दोण्हं खवाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं

अंतोसुदुत्तं ।

सूत्र संख्या सम संस्या सुत्र सुत्र वृष्ठ २१७ उक्कस्सेण अंतोग्रहसं । बहुच्च जहण्णेण एगसमयं। १०५ २१८ उवसंतकसायवीदरागछदम्तथा-२०५ उक्कस्सेण वासं सादिरेयं । 808 णमंतरं केवचिरं कालादों होदि. २०६ दराजीवं पहुच्च गत्थि अंतरं, णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण णिरंतरं । 11 एमसमयं । २०७ णवुंसयवेदएसु मिच्छादिद्वीण-२१९ उक्कस्सेण वासप्रधत्तं । मंतरं केवचिरं कालावा होदि. २२० एगजीवं पदुच्च णत्थि अंतरं। १११ णाणाजीवं पहुच्च २२१ अणियद्भिखवा सुहमस्त्रवा अंतरं, णिरंतरं । १०६ खीणकसायवीदरागछदुमत्था २०८ एकजीवं पहुच्च अजोगिकेवली ओषं। अंतोसुडुत्तं । १०५ २२२ सजोगिकेवली ओघं। २०९ उक्कस्सेण तेचीसं सागरोव-,, २२३ कसायाणुवादेण कोधकसाइ-माणि देखणाणि । ,, माणकसाइ-मायकसाई-लोह-२१० साराणसम्मादिद्विष्पहुढि जाव कसाईस मिच्छादिक्रिपहडि अणियद्भिजनसामिदो जाव सहमसांपराइयउवसमा मुलोवं । खवा ति मणजोगिमंगो। २११ दोण्हं खनाणमंतरं केवचिरं २२४ अकसाईस उवसंतकसायवीद-कालादी होदि, पाणाजीवं रागछदमत्थाणमंतरं केवचिरं पहुच्च जहुण्णेण एगसमयं । १०९ कालादों होदि. णाणाजीवं २१२ उक्कस्सेण वासप्रधत्तं । पद्रच्च जहण्णेण एगसमयं। ११३ २१३ एगजीवं पदच्च गतिथ अंतरं. २२५ उक्कस्सेण वासप्रधर्च । भिरंतरं । ,, २२६ एगजीवं पहुच्च णत्थि अंतरं, २१४ अवगद्वेदएसु अभियद्विउव-णिरंतरं । सम्र-सुहुमउवसमाणमंतरं केव-,, २२७ खीणकसायवीदरागछदुमत्था चिरं कालादो होदि. णाणा-जीवं पद्गच्च जहण्णोण एग-अजोगिकेवली ओर्घ। ,, समयं । २२८ सजोगिकेवली ओघं। \*\* ,, २१५ उक्कस्सेण वासप्रधत्तं । २२९ णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि-,, २१६ प्रगजीवं पद्गच्च जहण्णेण सुदअण्णाणि--विभंगणाणीसु

११०

मिच्छादिद्रीणमंतरं

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ( ( ( )                                                                                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सूत्र                                   | संक्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | स्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                     | da<br>da                                                                                                                                                                         | सूत्र संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | स्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | रुड                                                                                                |
| २३१<br>२३२<br>२३३५<br>२३६<br>२३५<br>२३८ | पहुल्ल । सासणसः विरं कात जीवं पहु सासणसः विरं कात जीवं पहु एगजीवं में प्राप्त के प्रश्न के प्राप्त के प्रश्न के प्रश्न के प्राप्त के प्रश्न के प् | म्मादिद्वीणमंत्रादो होदि, ज्व ओपं । पड्ज्व णिर्य<br>भारति स्वाद्य स्वर्य<br>असंजदसम्मा<br>चिरं कालादे<br>। पड्ज्व णिर्य<br>पड्ज्व ।।<br>। पुज्वकोडी<br>होदि, ण<br>(त्य अंतरं, णि<br>पड्ज्व ।।<br>। छाबद्विस<br>दिरेपाणि ।<br>। प्पमच्चादादे होदि,<br>ज्व णिर्य<br>पद्व  च | णिरंतरं । ११४ प्रः केव- प्राप्पा- य अंतरं, " जोदि- दिह्रीण- । देदि " केवनियं " केवनियं (११६ तहण्णेण ११५ तेद्र प्रं " केवनियं (११६ तहण्णेण " । गारोव- " । णापंतरं , ११९ तहण्णेण " | विर्ते पद्गाः स्वरं पद्गाः स्वरं पद्गाः स्वरं प्राच्याः स्वरं प्राच्याः स्वरं प्राच्याः स्वरं प्राच्याः स्वरं स्वरं प्राच्याः स्वरं | स्धुवसामगाणमंतरं के<br>कालादो होदि, पाष्पांजी<br>। जहरणेण एनसमयं ।<br>उत्सेण वासपुष्पं ।<br>शिवं पद्गुञ्च जहण्ये।<br>धुदुणं ।<br>एसोण छावद्विसामरो<br>णे सादिरेयाणि ।<br>इं स्वकाणमोधं । शर्वा<br>तो जोषिणाणीधु ख्वा<br>पुष्पं ।<br>ज्जवणाणीधु ख्वा<br>पुष्पं ।<br>ज्जवणाणीधु ख्वा<br>द्वा होदि, णाणाजी<br>व सहण्येण एक्तमयं ।<br>स्सेण अंतीक्षुकुचं ।<br>इह्व ।<br>स्सेण अंतीक्षुकुचं ।<br>स्सेण अंतीक्षुकुचं ।<br>स्सेण अंतीक्षुकुचं ।<br>स्सेण वास्पुष्पं ।<br>सेस्य वास्पुष्पं ।<br>सेस्य पुष्पं ।<br>इं ख्वाणामंतरं केन<br>कालादो होदि, णाणाजीव<br>इं ख्वाणामंतरं केन<br>कालादो होदि, णाणाजीव | र्व वा त्रित होते या चर्च प्रति । इति वा त्रित होते या चर्च था |
|                                         | सादिरेया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ष ।                                                                                                                                                                                                                                                                       | "                                                                                                                                                                                | · ४५४ उक्क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | स्तेण वासपुर्धचं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | **                                                                                                 |

| (१२)                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | परि                            | दीष्ट                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                         | स्त्र                                                                                                                                                                                                                    | पृष्ठ                          | सूत्र संख्या                                                                                                                                                          | सूत्र                                                                                                                                                                                                                                | , <b>58</b>                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                         | णिय अंतर्र १<br>१ सजोगिकेवली<br>ओषं ।<br>संजदेसु पमच-<br>ज्ञाच उवसंत-<br>इतुस्त्या चि<br>भंगो ।<br>अजोगिकेवली<br>ओषं ।<br>वहुत्वणसुद्धि-<br>पमचसंजद्दाण-<br>क्रालदो होदि,<br>व णित्य अंतरं,<br>रूच जहण्णेण<br>सिष्ठुचं । | पृष्ठ<br>(२७<br>"<br>११२८<br>" | कालादों पहरूच । २७० एगजीवं अंतीग्रहः २७१ उक्करसे २७१ सहमसांप हिमसांप विचरं व जीवं पः समयं । २७३ उक्करसे २७४ एगजीवं गिरंतरं २७५ खवाणम् २७६ जहाक्ख<br>अकसाः २७७ संजदांस | होदि, ण<br>परिष अंतरं, ।<br>पर्वाच्च रहें<br>चं ।<br>ण अंतोष्ठहुत्तं<br>राह्यउवसमाण<br>कालादो होदि,<br>इच्च जहण्या<br>ण वासपुधत्तं<br>।<br>याप्वविहारसुद्धिः<br>अंगो ।<br>जिद्याणमंतरं<br>। होदि, णा<br>णिख अंतरं, ।<br>सु मिच्छादिः | पृष्ठ  णाजीवं  गेरंतरं । १३१  तहण्णेण  । "  गेरंसु सु-  मंतरं के-  पाणा-  १३२  । "  यं अंतरं, ""  केविस्यं  णेगजीवं |
| चिरं कालादो हं<br>पहुच जहण्णेण<br>२६५ उक्कस्तेण वार<br>२६६ एगजीनं पहु<br>अंतोग्रहुचं ।<br>२६७ उक्कस्तेण पुरु<br>२६८ दोण्डं खवाणमो<br>२६९ परिहारसुद्धिसंज<br>पमचसंजदाणमं | सपुघत्तं ।<br>च्च जहण्णेण<br>वकोडी देख्णं ।<br>घं ।<br>देसु पमत्ता-                                                                                                                                                      | "<br>?३०<br>?३१                | अंतरं, ह<br>२७९ एगजीवं<br>अंतोग्रुह<br>२८० उक्कस्रे<br>माणि दे<br>२८१ सासणस                                                                                           | विं पहुच्च<br>णिरंतरं ।<br>पहुच्च<br>इत्तं ।<br>सण तेत्तीसं र<br>स्रणाणि ।                                                                                                                                                           | णस्थि ''<br>जहण्णेण<br>''<br>सागरोव-<br>१३४<br>सामिच्छा-                                                            |

| स्त्र संख्या               | स्त्र                          | पृष्ठ       | सूत्र संख्या | स्त्र                        | पृष्ठ                         |
|----------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|
| २८२ दंसणाणु                | ।।देण चक्खुइंसणी               | स           | २९४ ओधिदं    | सणी ओधिणा                    | णिमंगे। १४३                   |
|                            | द्वीणमोघं।                     |             | i -          | सणी केवलणां                  |                               |
|                            | मादिहि-सम्मामिच                |             |              | पुवादेण किण्ह                | , , , , , , , , , , , , , , , |
| दिद्वीणमं                  | तरं केवचिरं काला               | दो          |              | स्सियकाउर                    |                               |
| होदि,                      | णाणाजीवं पहुर                  | च           |              | दिष्टि-असंजद                 |                               |
| ओषं ।                      |                                | १३६         |              | मंतरं केवचिरं                |                               |
|                            | पडुच्च जहण्णे                  |             | होदि,        | णाणाजीवं                     | पडुञ्च                        |
|                            | गस्स असंखेज्जि                 | ₹-          | णत्थिः       | अंतर, णिरंतरं                | ١ ,,                          |
|                            | ति। मुहुत्तं ।                 | **          | २९७ एगजी     | वं पहुच्य                    | जहण्णेण                       |
|                            | ण वे सागरोवमसः                 | ₹-          | अंतो ग्रु:   | हुत्तं ।                     | "                             |
|                            | (स्रणाणि ।                     | **          |              | सेण तेचीसं                   |                               |
|                            | म्मादिहिष्पहुर्डि ज            |             |              |                              | खणाणि । १४४                   |
|                            | संजदाणमंतरं केवरि              |             |              | पम्मादिष्टि-सम               |                               |
|                            | होदि, णाणाजीवं पडु             |             |              | मंतरं केवचिरं                | •                             |
|                            | तरं, णिरंतरं ।                 | १३८<br>     | 2 . "        | णाणाजीवं                     | •                             |
| 2.1                        | ्पडुच्च जहण्णे<br>∸ः           |             | ओधं।         |                              | <b>१</b> ४५                   |
| अंतामुहुः<br>२८८ उस्त्रामे | प ।<br>ण वे सागरोवमस           | ,,<br>=-    | 1            | वं पहुच्च<br>                |                               |
|                            | य य सागरायमस<br>देख्रणाणि ।    |             | 1            | वमस्स असं                    | •                             |
|                            | रक्ष्याच्या<br>इसामगाणमंतरं के | ,,<br>ब-    |              | अंतोग्रुहुत्तं ।<br>         |                               |
|                            | गरा होदि, णाणार्ज              |             |              | ण तेचीसंसच<br>वमाणि देखणा    | ٠.                            |
| पहुच्च                     |                                | . १४१       |              | वनाण दस्रणा<br>स्सयपम्मते    | .,                            |
| २९० एगजीवं                 | पहुच्च जहणे                    | ण           | 1 '          | स्तप च्युम्मर<br>दिद्धिअसंजर |                               |
| <b>ાં</b> તો <b>મુ</b> દુ  | तं ।                           | ,,          |              | ापाड जिल्ला<br>मितरं केवचिरं |                               |
| २९१ उक्कस्से               | ण वे सागरोवमस                  | ह-          |              | णाणाजीवं पहु                 |                               |
| स्साणि                     | देख्णाणि ।                     | 11          |              | णिरंतरं ।                    |                               |
| २९२ चदुण्हं र              | बवाणमोघं ।                     | <b>१४</b> २ |              | वं पहुच्च                    |                               |
|                            | दंसणीसु मिच्छादि।              | हु-         | अंतोग्र      |                              | "                             |
|                            | जाव खीणकसायवी                  |             |              | स्तेण वे अद्वार              |                               |
| रागळदुः                    | मत्था ओषं ।                    | १४३         | ं वमावि      | ग सादिरेयाणि                 | 1 . 880                       |

| ( (*)              |                                          |                |                  |                              | ŧ            |
|--------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|--------------|
| स्थ संस्था         | स्त्र                                    | áa.            | सूत्र संख्या     | स्व                          | , 8 <u>8</u> |
| ३०५ संस्रवंत       | म्मादिष्टि-सम्मामिक                      | ক্তা-          |                  | विद-पमन्तर्सजदाण             |              |
| <b>विद्री</b> णर्ग | तरं केषचिरं काला                         | दो             |                  | वचिरं कालादी हो।             | .**          |
| होदि,              | <b>जा</b> जाजीवं पहुर                    | ज्व .          |                  | विवं प <b>डुच ज</b> त्थि अंत | Ř,           |
| ओपं ।              |                                          | १४७            | णिरंतरं          | 1                            | १५१          |
| ३०६ एगजीर्व        | पहुच्य जहण्ये                            | ण              | ३१६ अप्पमस       | ासंज् <b>दाणमंतरं केव</b> ि  | वेरं         |
| पलिदोव             | मस्स असंखेज्जी                           | <b>द</b> -     | कालादो           | ं होदि, णाणार्ज              | वें          |
|                    | अंतासुदुर्स १                            | १४८            | पहुच्च           | णत्थि अंतरं, णिरंतरं         | :1 "         |
| ,                  | ण वे अद्वारस सागर                        | ìr-            | ३१७ एगजीवं       | पहुच्च जहण्ये                | ण            |
|                    | सादिरेयाणि ।                             | ,,             | <b>अं</b> तोमुहु | तं ।                         | "            |
|                    | जद-पमत्त -अप्पमत                         |                | ३१८ उक्कस्स      | ामंता <b>ग्रहुत्तं</b> ।     | "            |
|                    | मंतरं केवचिरं काला                       |                | ३१९ तिण्हमुव     | ासामगाणमंतरं के              | व-           |
|                    | णाजेगजीवं पहुच                           |                | चिरं क           | जलादो होदि, णाण              | 11-          |
|                    | नितं, णिरंतरं ।                          | ٠ ,,           | जीवं पर          | इच्च जहण्णेण ए               | η-           |
|                    | स्तर्धु मिच्छादिति                       |                | समयं ।           | •                            | १५२          |
|                    | स्तर्ञु । गण्डाप्।<br>समादिद्वीणमंतरं के |                | ३२० उकस्सेण      | । वासपुधत्तं ।               | "            |
|                    | लादो होदि, पाण                           | 1              |                  | पहुच्च जहण्णे                |              |
|                    | हुच्च णत्थि अंतः                         | . 1            | अंतोमुह          |                              | "            |
| <b>जि</b> रंतरं ।  | -                                        | ેં ૧૪ <b>૬</b> |                  | ण अंतोग्रुहुत्तं ।           | ,,           |
|                    | पहुच्च जहण्णे                            |                |                  | त्सायवीदरागछदुम-             |              |
| <b>अंताग्रह</b> ः  |                                          | ,,             |                  | ारं केवचिरं काला             |              |
| ३११ उक्करसे        | ण एक्कत्तीसं सागरे                       |                |                  | ाणाजीवं पहुच्च जा            |              |
| वमाणि व            | देखणाणि ।                                | ,,             |                  | गसमयं।                       | ે १५३        |
| ३१२ तासणस          | मादिहि-सम्मामिच                          | डा-            | ३२४ उक्कस्ते     | ण वासप्रधत्तं ।              | **           |
| दिझीणमं            | तरं केवचिरं कालारं                       | रे ।           | ३२५ एगजीवं       | पहुच्च णत्थि अंतर्           |              |
| होदि, म            | ामाजीवं पद्वच ओघं                        | 1 ,,           | जिरंतरं ।        |                              | , ,,         |
| ३१३ एगजीवं         | पहुच्च जहण्ये                            | म              | ३२६ चदुण्हं र    | बवाओं चं।                    | **           |
| <b>प</b> तिदेशक    | गस्स असंखेजि                             | ξ-             | ३६७ सजोगिवे      |                              | १५४          |
|                    | ग्तो <b>सुडुचं</b> ।                     | ,,             | ३२८ मनियाषु      | वादेण मनसिद्धिएः             | <b>3</b>     |
| ३१४ उपकरसे         | न एकक्तीसं सागरे                         | r-             | मिच्छादि         | हिप्पहुरि जा                 | 4            |
| नमाणि 🤅            | देखनानि ।                                | १५०            |                  | क्षेत्रिं ति ओषं।            | "            |

168

सूत्र संख्या सुत्र ३२९ अभवसिद्धियाणमंतरं केवन्वरं कालादो होदि, णाणाजीवं पड्ड करिय अंतरं. गिरंतरं । १५४ ३३० एसजीवं पदच्च णत्थि अंतरं. भिरंतरं । ३३१ सम्मचाणुवादेण सम्मादिङ्गीसु असंजदसम्मादिङ्गीणमंतरं केब-चिरं कालादो होदि, णाणाजीर्व पद्धच णत्थि अंतरं, णिरंतरं । १५५ ३३२ एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतेग्रहत्तं । ३३३ उक्कस्सेण प्रव्यकोडी देख्णं । ३३४ संजदासंजदप्पहुडि उवसंतकसायवीदरागछदमत्था ओधिणाणिमंगो। ३३५ चदुण्हं खबगा अजोसिकेवली ओधं । १५६ ३३६ सजोगिकेवली ओषं। \*\* ३३७ खइयसम्माविद्रीस असंजद-सम्मादिद्रीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि. णाणाजीवं पद्भच्च पत्थि अंतरं, पिरंतरं । ३३८ एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अतोस्ट्रचं । \*\* ३३९ उद्सारसेण पुन्नकोडी देखणं । ३४० संजदासंजद-पमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरंकालादी होदि, पाणाः जीवं पहुच्च पारिश्व अंतरं,

णिवंतरं ।

३४१ एगजीवं पद्रच्य

१५७

सुत्र संख्या अंतोहदुर्च । ३४२ उक्करसेण तेचीयं सासरो वमाणि सादिरेसाणि। ३४३ चदुषद्धुवसामग्रायमंतरं स्त-चिरं कालादो होदि, पापाजीनं पट्टन जहकोण एससम्बं । १६० ३४४ उक्कस्तेण वासपुषर्त । ३४५ एगजीवं प**हरून जहम्मेण** अंतोमुहुत्तं । ३४६ उक्कस्सेण तेचीसं सागरो-वमाणि सादिरेयाणि । ३४७ चदुण्हं खुवा अजोगिकेवली १६१ ओषं। ३४८ सजोगिकेवली ओघं । 12 ३४९ वेदगसम्मादिष्टीस सम्मादिङ्कीणं सम्मादिङ्किसंग्रो । १६२ ३५० संजदासंजदाणमंतरं केनिचरं कालादो होदि, पामाजीवं पहुच्च पत्थि अंतरं, णिरंतरं । ३५१ एगजीवं पहुच्च जहण्योण अंबोमुहुत्तं । IJ ३५२ उकस्सेण छावद्विसागरेजसाणि देसुमाणि । ३५३ पमत्त-अप्पमत्तसंबदाणश्रंतरं केवचित्रं कालादो **णाषाजीवं** प्रक्रम अंबरं, णिरंतरं । १६३ ३५४ एगजीतं प्रहच्य जहणोग

| -            |                                |            |         |                      |                         | '         |       |
|--------------|--------------------------------|------------|---------|----------------------|-------------------------|-----------|-------|
| सूत्र संख्या | स्त्र                          | £i.        | सूत्र स | ांख्या .             | सूत्र                   |           | पृष्ठ |
| ३५५ उक्कसं   | वेण तेत्तीसं                   | सागरो-     | ३७०     | एगजीवं               | पडुच्च                  | जहण्णेण   |       |
| वमाणि        | सादिरेयाणि ।                   | **         |         | अंतोग्रहुत्तं        | 11                      |           | १६९   |
| ३५६ उवसम     | सम्मादिद्वीसु                  |            | ३७१     | उक्कस्सेण            | । अंतो <b>ग्र</b> हर    | तं ।      | **    |
| सम्मारि      | द्विणमंतरं                     | केवचिरं    |         | उवसंतकस              |                         |           |       |
| कालादो       | होदि, ण                        | ाणाजी(वं   |         | णमंतरं के            | विरं काल                | ादो होदि, |       |
| पडुच्च       | जहण्णेण एगर                    | समयं। १६५  |         | णाणाजीवं             | पडुच्च                  | जहण्णेण   |       |
| ३५७ उक्कस    |                                |            |         | एगसमयं               | 1                       |           | ,,    |
| ३५८ एगजी     | रं पहुच्च                      | जहण्णेण    | ३७३     | उक्कस्सेण            | ा वासपु <b>ध</b> न      | र्व ।     | ,,    |
| अंतोग्रह     | (तं ।                          | ,,         | ३७४     | एगजीवं               | पडुच्च णि               | तथ अंतरं, |       |
| ३५९ उक्कस    | तेण अंतोमुहुत्तं               |            |         | णिरंतरं ।            |                         |           | ,,    |
| ३६० संजदार   | नंजदाणमंतरं                    | केवचिरं    | ३७५     | सासणसम               | मादिद्धि                | सम्मा –   |       |
| कालादे       | ा होदि, ण                      | ाणाजीवं    | ĺ       | मिच्छादिः            | हीणमंतरं                | केवचिरं   |       |
| पडुच्च       | जहण्णेण एगर                    | समयं। "    |         | कालादो               | होदि, ।                 | णाणाजीवं  |       |
| ३६१ उकस्से   | ग चोइस रादिं                   | देयाणि। ,, |         | पहुच्च ज             | हण्णेण एव               | ासमयं ।   | १७०   |
| ३६२ एगजीव    | । पडुच्च                       | जहण्णेण    | ३७६     | उकस्सेण              |                         |           |       |
| अंतोग्रुह    | (चं।                           | "          |         | ज्जदिभाग             | ो ।                     |           | ,,    |
| ३६३ उक्कररे  | नेण अंतोसुदुत्तं               |            | १७७६    | एगजीवं १             | पडुच्च पश्चि            | थ अंतरं,  | .,    |
| ३६४ पमत्त-   | -अप्पमत्तरंज्ञ                 | राणमंतरं   |         | णिरंतरं ।            |                         |           | १७१   |
| केवचिरं      | कालादो होदि                    | , जाजा-    | ३७८     | मिच्छादि             | द्वीणमंतरं              | केवचिरं   |       |
| जीवं ।       | पहुच जहण्णे                    | ण एग-      |         | कालादो               | होदि, प                 | ाणेगजीवं  |       |
| समयं ।       |                                | ,,         |         | पहुच्च ग             | त्थि अंतरं,             | णिरंतरं । | ,,    |
| ३६५ उक्कसं   | सेण पण्णारस                    | रादिं-     | ३७९     | सण्णियाणु            | वादेण                   | सण्णीस    |       |
| दियाणि       |                                | ,,,        |         |                      | हीणमोघं ।               |           | ,,    |
|              | ं पडुच्च                       |            | 360     | सासणसम्              | •                       |           | "     |
| अंतोम्रा     |                                | ,,         | ,,,     |                      | गायवीदराग               |           |       |
| -            | सेण अंतोमुद्धत्तं              |            | :       |                      | वेदभंगो ।               | 103.1.11  | ,,    |
|              | तसामगाणमंत्रं<br>वसामगाणमंत्रं |            | 1       | चदुण्हं स            |                         | ı         | १७२   |
|              | नतानगाणनता<br>होदि, ण          |            | - 1     | . ५५% ७<br>. असण्णीण |                         |           | •     |
|              | । हाद, उ<br>जहणोण एग           | ani 1      | 464     |                      | भतर कवार<br>णाणाजीवं    |           |       |
|              | अहम्मम २५<br>तेण वासप्रधत्तं   |            | 1       |                      | णाणाजाव<br>तरं, णिरंतरं |           |       |
| 1110111      | 110344                         | ' "        |         | पात्य अ              | वर, ।पारतर              | . 1       | "     |

१७५

१७७

१७८

१७९

| सूत्र संख्या  | स्त्र              | पृष्ठ     | सूत्र संख्या | सूत्र            |                    |
|---------------|--------------------|-----------|--------------|------------------|--------------------|
| ३८३ एगजीवं प  | हुच णरिंथ अंतर     | i,        | अंते         | मुहुत्तं ।       |                    |
| णिरंतरं ।     |                    | १७२       | ३९० उक       | हस्सेण अंगुल     | स असंखे-           |
| ३८४ आहाराणुव  | ादेण आहारएर्       | 3         | <b>ज</b> ज   | देभागो अ         | <b>र्म</b> खेज्जाओ |
| मिच्छादिर्द्ध |                    | १७३       | ओर           | र्राप्पणि-उस्सप् | ग्णीओ ।            |
| ३८५ सासणसम्म  | ादिद्धि-सम्मामिच्ह | ग-        | ३९१ चढ       | ण्हमुवसामगाण     | मंतरं केव-         |
| दिड्डीणमंतरं  | केवचिरं कालाट      | ì         |              | कालादो होति      |                    |
| होदि, णाण     | ाजीवं पहुच्च ओघं   | ١,,       |              | पहुच्च ओघ        |                    |
| ३८६ एगजीवं    | पडुच्च जहण्णेष     | η         |              | जीवं पडुच्च      |                    |
|               | स असंखेज्जि        | -         | अंत          | मुहुत्तं ।       | -                  |
| માગો, અંત     |                    | **        |              | हस्सेण अंगुलस    | प असंखे-           |
| ३८७ उक्कस्सेण | अंगुलस्स असंखे     | -         |              | देभागो असंग      |                    |
|               | , असंखेज्जासंखे    |           | <b>ज्जा</b>  | ओ ओसप्पिणि       | ा-उस्सप्पि-        |
| ज्जाओ         | ओसप्पिणि-उस्स      | <b>j-</b> | र्णी ३       | गे।              |                    |
| प्पिणीओ ।     |                    | ,,        | ३९४ चढु      | ण्हं खवाणमोधं    | l .                |
| ३८८ असंजदसम   | मादिद्विप्पहुडि जा | व         | ३९५ सर्जे    | गिकेवली ओर्ध     | H                  |
| अप्पमत्त्रसं  | जदाणमंतरं केवचि    | ŧ         | 1            | हारा कम्मइय      |                    |
| कालादो        | होदि, णाणाजी       | वं        | भंगे         | r i              |                    |
|               | । अंतरं, णिरंतरं । |           | ३९७ णव       | रे विसेसा,       | अजोगि-             |
| ३८९ एगजीवं    |                    |           | केव          | ली ओषं।          |                    |
|               |                    |           |              |                  |                    |

#### भावपरूवणासुत्ताणि ।

पृष्ठ सूत्र संख्या सुत्र संख्या सूत्र सूत्र प्रष्ठ १ भावाणुगमेण दुविहो णिहेसो, भावो, पारिणामिओ भावो । १९६ ओघेण आदेसेण य । १८३ ४ सम्मामिच्छादिष्टि चि को भावो, खओवसमिओ भावो । १९८ २ ओघेण मिच्छादिहि ति को भावो, ओदहओ भावो । १९४ ५ असंजदसम्मादिष्टि चि को ३ सासणसम्मादिष्टि चि भावो, उवसमिओ वा खइओ

२०१

,,

सुत्र संख्या

| 4 | त्तप्या  | Q,       |      |   |   |
|---|----------|----------|------|---|---|
|   | सास्त्रओ | बसमिओ वा | भावो | 1 | þ |

बास्त्रओवसमिओ वाभावो । १९ ६ ओस्ट्रएण भावेण पुणो

असंजवो।
७ संजदाशंजद-पमन-अप्पमनसंजदा चि को मावो, खओवसम्बन्धा भावो।

८ चतुण्हमुबसमाति को भाषो, ओक्समिओ भाषो। २०४

९ चदुण्हं खवा सजोगिकेवली अञ्जीगिकेवलि चि को मावो, खड़ओ मावो। २०५

१० आदेसेण गहयाणुवादेण णिरय-गईए णेरहएसु मिच्छादिद्धि त्ति को भावो, ओदहओ भावो। २०६

११ सासणसम्माइहि चिको भावो, पारिणामिओ भावो। २०७

**१२** सम्मामिच्छदिद्धि चिको भावो, खओवसमिओ मावो। २०८

१३ असंजदसम्मादिहि ति को भावो, उत्तसिमो वा सहओ वा स्रओवसिमो वा भावो। ,,

१४ ओदइएण भावेण पुणो असंजदो । २०९ १५ एवं पटमाए पटवीए जेरहयाणं ।

१५ एवं पढमाए पुढवीए णेरइयाणं। ,

१६ विदियाए जाव सत्तमीए पुढवीए भेरहएसु मिच्छादिष्टि-सासण-सम्मादिष्टि-सम्मामिच्छादिद्वीण-न्नोषं । २१०

१७ असंब्रदसम्मादिष्टि चि को भागो, उनसमित्रो ना खओनसमिओ वाभावो।

१८ ओदहएण भावेण पुणो असंजदो। २११ १९ तिरिक्खगदीए तिरिक्ख-पंचि-

सुत्र

दियतिरिक्ख-पैचिदियपज्जच-पंचिदियतिरिक्खजोणिषीसु मि-च्छादिद्विप्पहुडि जाव संजदा-संजदाणमोर्थे । २१२

२० णवरि विसेसो, पंचिदिय-तिरिक्खजोणिणीसु अमंजद-सम्मादिद्वि ति को भावो, ओवसमिओ वा खओवसमिओ वा भावो । २१२

२१ ओदइएण भावेण पुणा असंजदो। २१३

२२ मणुसगदीए मणुस-मणुसपज्जच-मणुसिणीसु मिच्छादिट्टिप्पहुडि जाव अजोगिकेविल चे ओषं।

२३ देवगदीए देवेसु मिच्छादिद्धि-प्पहुढि जात्र असंजदसम्मादिद्धि त्ति ओयं। **२**१४

२४ भवणवासिय-वाणवंतर-जोदि -सियदेवा देवीओ, सोधम्मीताण-कप्पवासियदेवीओ च मिच्छा-दिद्वी सासणसम्मादिद्वी सम्मा-मिच्छादिद्वी ओषं। २५ असंजदसम्मादिद्वि ति को भाषो.

\*\*

उनसमिओ ना खओनसमिओ ना मानो । ,, २६ ओदहएण भानेण पुणो असंजदो। २१५

२७ सोधम्मीसाणपद्वृद्धि जाव वव-

सुत्र संख्या

२८ अणुदिसादि जाव सब्बद्दसिद्धि-विमाणवासियदेवेस असंजद-सम्मादिद्रि ति को भावो, ओवसमिओ वा खहओ वा खओवसमिओ वा भावो।

२९ ओदहएण भावेण पुणो असंजदो। २१६ ३० इंदियाणुवादेण पंचिदियपञात्त-

एस मिच्छादिद्विप्पहृडि जाव अजोगिकेविल ति ओघं। ,,

३१ कायाणुवादेण तसकाइय-तस-काइयपज्जत्तएस मिच्छादिद्धि-पद्दंडि जाव अजोगिकेविल चि ओषं । २१७

३२ जोगाणुवादेण पंचमणजोगि-पंचवचिजोगि-कायजोगि-ओरा-लियकायजोगीस मिच्छादिद्रि-प्पद्वडि जाव सजोगिकेवलि चि ओषं। २१८

३३ ओरालियमिस्सकायजोगीस मि-च्छादिद्धि--सासणसम्मादिद्वीणं ओषं ।

३४ असंजदसम्मादिहि ति को भावो, खडओ वा खओवसिमओ वा भावो ।

,,

३५ ओदइएण मावेण पुणी असंजदो । २१९ **३९** सजोगिकेविं ति को भावा,

खश्जो भावो ।

२१९ ३७ वेउव्वियकायजोगीसु मिच्छा-दिष्टिप्पद्रुडि जाव असंजदसम्मा-दिद्धि शि ओघमंगी। ,,

३८ वेजिवयमिस्सकायजीवीस मि-च्छादिद्री सासणसम्मादिशी असंजदसम्मादिही ओधं।

३९ आहारकायजोगि-आहारमिस्य-कायजोगीसु पमत्तसंजदा ति को मानो. खओवसमिओ मानो।

४० कम्मइयकायजोगीस दिह्वी सासणसम्मादिह्नी असंजद-सम्मादिष्टी सजोभिकेवली ओवं। २२१

४१ वेदाणुवादेण इत्थिवेद-पुरिसवेद-णउंसयवेदएस मिच्छादिद्रि-प्पहुढि जाव अणियक्ति शि ओं वं ।

४२ अवगदवेदएसु अणियद्विष्पद्वति जाव अजोगिकेवली ओघं।

४३ कसायाणुवादेण माणकसाइ-मायकसाइ-लोभ-कसाईसु मिच्छादिहिप्पहुढि जाव **सुद्दमसांपराइय** उनसमा ओषं। २२३

४४ अकसाईसु चदुहाणी ओघं ।

४५ णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि-सदअण्याणि-विभंगणाणीस बि-च्छादिद्वी सासणसम्मादिङ्की ओघं । २२४

| (10)                                                                                                                                   | 71                | VILLE                                                               |                                        | •                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| स्व संस्था स्व                                                                                                                         | पृष्ठ             | सूत्र संख्या                                                        | स्त्र                                  | वृष्ठ             |
| ४६ आमिणिबोहिय-सुद-ओधिणा-<br>णीसु असंजदसम्मादिहिप्पदुडि<br>जाव सीणकसायवीदरागछडु-<br>मत्या ओघं ।<br>४७ मणपज्जवणाणीसु पमत्तसंजद-          | २२५               |                                                                     | वलणाणिमंगो ।                           | ,,                |
| पहुडि जाव खीणकसायवीद-<br>रागछदुमत्या ओर्घ।<br>४८ केवलणाणीसु सजोगिकेवली<br>(अजोगिकेवली) ओर्घ।                                           | "                 | संजदा ति ओ                                                          | जाव अप्पमत्त-<br>घं।                   | "<br>त-           |
| ४९ संजमाणुवादेण संजदेसु पमत्त-<br>संजदप्पहुडि जाव अजोगिकेवली                                                                           |                   | ६१ सुक्कलेस्सिएसु<br>प्पहुडि जाव स<br>ओघं।<br>६२ मधिथाणुवादेण       | ाजोगिकेविल <del>चि</del>               | २३०               |
| ५० सामाइयछेदोवद्वावणसुद्धिसंजदेस्<br>पमत्तसंजदप्पदुदि जाव अणि-<br>यद्वि ति ओपं।<br>५१ परिहारसुद्धिसंजदेसुपमत्त-अप्प-<br>मत्तसंजदा ओपं। | ,,                |                                                                     | हुडि जाव अजोगि-<br>वं ।<br>चि को भावो, | ,<br>,,           |
| ५२ सहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु सहु-<br>मसांपराइया उनसमा खना ओषं ।<br>५३ जहानखादनिहारसुद्धिसंजदेसु च-                                     | ,,                | ६४ सम्मत्ताणुवादेण<br>असंजदसम्मादि<br>अजोगिकेवित                    | हिप्पहुडि जाव<br>ति ओघं।               | २३१               |
| ५४ संजदासंजदा ओधं ।<br>५५ असंजदेसु मिच्छादिाट्टिप्पहुडि<br>जाव असंजदसम्मादिद्धि ।चे<br>ओघं ।                                           | २ <b>२</b> ८<br>" | खहओ भानो ।<br>६६ खहयं सम्मत्तं !<br>६७ ओदहएण भानेण                  | ते को भावो,<br>।<br>। पुणे। असंजदो ।   | "<br>"<br>२३२     |
| ५६ दंसणाणुवादेण चक्खुदंसणि-<br>अचक्खुदंसणीसु मिच्छादिद्वि-<br>प्पहुडि जाव सीणकसायवीद-<br>रागछदुमत्था चि ओघं।                           | ,,                | ६८ संजदासंजद-पर<br>संजदा ति को<br>समिओ भावो।<br>६९ खद्दयं सम्मत्तं। | भावो, खओव-                             | "<br>२ <b>३</b> ३ |

| सुत्र संख्या सुत्र                                 | पृष्ठ     | स्त्र संख्या         | स्त्र                              | पृष्ठ      |
|----------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------------------------------|------------|
| ७० चदुण्हम्रुवसमा ति को भावी,                      |           | ८२ संजदासंब          | द-पमत्त-अप्पमत्त                   | <b>i</b> – |
| ओवसमिओ भावो ।                                      | २३३       | संजदा चि             | त को भावो, खओ                      | <b>q</b> - |
| ७१ खइयं सम्मत्तं ।                                 | ,,        | समिओ २               | गवो ।                              | २३६        |
| ७२ चदुण्हं खवा सजोगिकेवली                          |           | ८३ उवसमियं           | सम्मर्त्त ।                        | ,,         |
| अजोगिकेवित ति को भावो,                             |           |                      | समाचिको भा                         | ìì,        |
| खइओ भावो ।                                         | "         | उवसमि3               | ो भावो ।                           | **         |
| ७३ खह्यं सम्मत्तं ।                                | २३४       | ८५ उवसामियं          |                                    | ,,         |
| ७४ वेदयसम्मादिङ्गीसु असंजदसम्मा-                   |           |                      | मादिही ओधं।                        | **         |
| दिहि ्ति को भावो, खओव-                             |           |                      | ळादिही ओषं।                        | २३७        |
| समिओ भावो ।                                        | **        | ८८ मिच्छादि          |                                    | **         |
| ७५ ख्ओवसमियं सम्मत्तं ।                            | "         |                      | पुवादेण सण्णीसु मिच                |            |
| ७६ ओदइएण भावेण पुणा असंजदी ।                       |           |                      | डि जाव खीणकसा                      |            |
| ७७ संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्त-                       |           |                      | दुमत्था ति ओषं।                    |            |
| संजदा चिको भावो, खओव-                              |           | २० असाण्या<br>भावो । | चे को भावो, ओदह                    |            |
| समिओ भावो ।                                        | **        |                      |                                    | "          |
| ७८ खओवसिमयं सम्मत्तं ।                             | "         |                      | बादेण आहारा<br>ट्विप्पहुडि जाव सजो |            |
| ७९ उवसमसम्मादिङ्गीसु असंजद-                        |           |                      | ।ठ्र∾हु। डजावसञा<br>⊺ओर्घ∤         | ।ग-<br>२३८ |
| सम्मादिष्ठि ति को भावो, उत्र-                      |           | i                    | गंकम्मइयभंगो ।                     | •          |
| समिओ भावो  <br>८० उबसामियं सम्मत्तं                | "         | 1                    | •                                  | _ ,,       |
| ८० अवसामय सम्मच ।<br>८१ ओदइएण भावेण प्रणो असंजदो । | ,,<br>236 |                      | सेसो, अजोगिकेव<br>गवो,खडओ भावो     |            |
| ८६ जाव्हरण मानण प्रणा असमदा।                       | 144       | ं ।प को +            | ।।५।, खड्ञा भावा                   | ı "        |

## अपाबहुगपरूवणासुत्ताणि ।

| নুস | संख्या                         | सूत्र                | वृष्ठ | सूत्र | संख्या                   | सूत्र              |            | वृष्ठ |
|-----|--------------------------------|----------------------|-------|-------|--------------------------|--------------------|------------|-------|
| ?   | अप्पाबहुआणुगरे<br>णिदेसो, ओघेण | ण दुविहो<br>आदेसेणय। | २४१   | ₹     | ओघेण तिसु<br>पवेसणेण तुर | अद्धासु<br>ला थोवा | उवसमा<br>I | २४३   |

| सूत्र संख्या     | स्त्र                   | पृष्ठ      | सूत्र संख्या  | स्त्र                        | · 98     |
|------------------|-------------------------|------------|---------------|------------------------------|----------|
| ३ उवसंतकसा       | यबीदराग <b>छदुम</b> त्थ | П          | त्थोवा उ      | तसमसम्मादिही ।               | २५८      |
| तत्तिया चे       | य ।                     | २४५        | २२ खइयसम      | मादिष्टी संखेज्जगुणा         | 1 ,,     |
|                  | जगुणा ।                 | ,,         |               | रादिष्टी संखेज्जगुणा         |          |
| ५ खीणकसाय        | वीदरागछदुमत्था त        | <b>1</b> - | २४ एवं तिसु   | वि अद्धासु ।                 | ,,       |
| त्तिया चेत्र     |                         | २४६        | २५ सञ्बत्थोव  | ा उवसमा ।                    | રપંદ     |
| ६ सजोगकेवर्ल     | ो अजोगकेवर              | <b>ही</b>  | २६ खवासंखे    | विजगुणा ।                    | २६०      |
| पत्रेसणेण दो     | ावि तुल्लातचिय          | ग          | २० आदेसेण     | गदियाणुवादेण णिरय            | 7-       |
| चेव ।            | ,                       | ,,         |               | गेरइएसु सब्बत्थोः            |          |
| ७ सजोगिकेवर्र    | शे अद्धं पडु≕           | च          |               | मादिही ।                     | २६१      |
| संखेअगुणा        | 1                       | २४७        | २८ सम्मामिच   | छादिद्वी संखेज्जगुण          | 11 ,,    |
| ८ अप्यमत्तरंज    | दा अक्खवा अणुव          | į-         |               | म्मादिद्वी असंखेज्ज          |          |
| समा संखेज        | गुणा ।                  | ,,         | गुणा ।        |                              | २६२      |
| ९ पमत्तसंजदा     | संखेज्जगुणा ।           | ,,         | ३० मिच्छा।देः | ही असंखेजजगुणा।              | "        |
| १० संजदासंजदा    | असंखेज्जगुणा ।          | २४८        |               | मादिद्विद्वाणे सन्ब          |          |
| ११ सासणसम्मा     | दिद्वी असंखेजगुण        | 11 ,,      |               | समसम्मादि <b>द्वी</b> ।      | २६३      |
| १२ सम्मामिच्छा   | दिट्टी संखेजगुणा।       | २५०        |               | दिट्टी असखेन्ज               |          |
| १३ असंजदसम्म     | दिट्टी असंखेज्ज         | r-         | गुणा ।        |                              |          |
| गुणा ।           |                         | २५१        | ३३ वेदगसम्म   | ादिही असंखेजगुणा।            | "<br>?EQ |
| १४ मिच्छादिही    | अणंतगुणा ।              | २५२        | ३४ एवं पढमा   | ए पुढवीए णेरइया              | 1 ,,     |
|                  | ादिहिद्वाणे सन्व        | -          | ३५ विदियाए    | जाव सत्तमाए पुढवी            | · "      |
| त्थावा उवस       | मसम्मादिङ्घी ।          | रप३        | णेरइएसु       | सन्बत्थोबा सासण-             | -        |
| १६ खइयसम्मावि    | द्धी असंखेजगुणा         | ١,,        | सम्मादिही     | Γl                           | २६५      |
| १७ वेदगसम्मादि   | द्वी असंखेजगुणा         | । २५६      | ३६ सम्मामिच   | छादिद्वी संखेज्जगुणा         | ۱,,      |
|                  | ाणे सन्वत्थे।व          | ī          |               | मादिद्वी असंखेज्ज            |          |
| खइयसम्मादि       | ह्वी ।                  | ,,         | गुणा ।        |                              | २६६      |
| १९ उवसमसम्मा     | दिट्टी असंखेज्ज         | -          | ३८ मिच्छादिई  | ो असंखेज्जगुणा ।             | ,,       |
| गुणा ।           |                         | २५७        |               | मादिष्ठिहाणे सब्ब            | • "      |
| २० वेदगसम्मादि   | द्वी असंखेजजगुणा        | ١,,        | त्थोवा उव     | समसम्मादिङ्की ।              | १६७      |
| २१ पमत्तापमत्तसं |                         |            |               | दिही असंखे <b>ज्जगुणा</b>    |          |
|                  |                         |            |               | · 20 · · · / / / / / / / / / | ' "      |

,,

सुत्र संख्या सुत्र ष्ट ५३ मणुसगदीए मणुस-मणुसपजन-मणुसिणीस तिस अद्वास उव-समा पवेसणेण तुल्ला थोवा । २७३ ५४ उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तेत्रियाचेव । ५५ खवा संखेजजगुणा । २७४ ५६ खीणकसायबीदरागछदुमत्था त-त्तियाचेव। ५७ सजोगिकेवली अजोगिकेवली पवेसकेण दो वि तल्ला, तत्तिया चेत्र । ,, ५८ सजोगिकेवली अर्द्ध पडुच्च संखेज्जगणा । " ५९ अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अण्र-वसमा संखेजजगणा । २७५ ६० पमत्तसंजदा संखेजजगुणा । ,, ६१ संजदासंजदा संखेज्जगुणा । ६२ सासणसम्मादिद्री संखेज्जगुणा। ६३ सम्मामिच्छादिद्री संखेजजगुणा। २७६ ६४ असंजदसम्मादिही संखेजगुणा । ६५ मिच्छादिद्यी असंखेज्जगणा. मिच्छादिद्री सखेजजगुणा । ,, ६६ असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सन्व-त्थोवा उवसमसम्मादिही । \*\* ६७ खइयसम्मादिङ्की संखेजजगुणा। २७७ ६८ वेदगसम्मादिङ्की संखेजजगुणा। ६९ संजदासंजदद्वाणे सञ्बत्थोवा खइयसम्मादिद्री । ७० उवसमसम्मादिही संखेज्जगुणा ।

| ( २४ )             | र्पा                                   | रेशिष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •              |
|--------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| सूत्र संख्या सूत्र | gg                                     | सूत्र संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सूत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ् पृष्ठ        |
|                    | २७८<br>""<br>"१५९<br>"१५९<br>१८०<br>"" | ८९ सोहम्मी स्सारकः देवगङ्गे ९० आणदः वासियदे सामणस ९१ सम्मानि गुणा । ९२ मिन्छा ९३ असंजदः ९५ असंजदः ९५ अह्यसर गुणा । ९६ वेदगसम् ९७ अणुदिस सम्मादि उवसमस ९८ खहयसर गुणा । ९९ वेदगसम १०० सच्चहुरि असंजदः १०० सच्चहुरि सम्मादि १०० सच्चहुरि १०० स्वाह्यसर १०० संच्चहुरि १०० संच्यहर १०० संव्यह्यसर १०० वेदगसम १०० संव्यहर १०० संव्यहर १०० संव्यहर १०० संव्यहर १०० संव्यहर | साण जान सदार-स्- प्यासियदेवेसु ज ागो । ताव णवगेवज्जिक्षा सम्वद्धी संखेज्जुण सम्मादिद्धी संखेज्जुण सम्मादिद्धी संखेज्जुण सम्मादिद्धी संखेज्जुण सम्मादिद्धी असंखेज्जुण सम्मादिद्धी असंखेज्जुण स्वास्मादिद्धी असंखेज्जुण सम्मादिद्धी संखेज्जुण सम्मादिद्धी संखेज्जुण सम्मादिद्धी संखेज्जुण सम्दिद्धी संखेज्जुण सम्मादिद्धी संखेज्जुण | हा ए-<br>णना इ |
| P 2 11 1 11 11     | **                                     | ાનચ્છાા                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | देड्डी असंखेज्जगुणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | । ५००          |

| सूत्र, संख्या       | स्त्र                     | áa           | स्त्र संख्या | स्त                                | , <b>62</b>     |
|---------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------|
|                     | ोसु पमचसंजदहर             |              | १५२ मिच्छ    | ादिंडी असंखेज्जगु <b>ष</b>         | ग।३•२           |
| सञ्बत्योद           | । खद्यसम्मादिही           | । २९७        | १५३ असंज     | दसम्मादिष्टि-संजदा                 | संजद-           |
| <b>१३६</b> वेदगसम्म | गदिद्वी संखेज्जगुणा       | । २९८        | द्राणे       | सब्बल्थोवा ख <b>इ</b> यस           | म्मा-           |
|                     | हायजोगीस संब              |              | दिद्री       |                                    | **              |
| त्थोवा स            | जोगिकेवली ।               | ,,           | १५४ उबस      | मसम्मादिडी असंस्                   |                 |
| १३८ सासणस           | मादिद्वी असंखेज           | <del>-</del> | गुणा         |                                    | ं ३०३           |
| गुणा ।              |                           | ,,           | 1 -          | सम्मादिष्ठी असं <del>रे</del>      | ভন-             |
| १३९ असंजदस          | म्मादिष्टी असंखेज         |              | गुणा         |                                    | , ,,            |
| गुणा ।              | -                         | २९९          |              | -अप्पमत्तसंजदट्ठाणे                |                 |
| १४० मिच्छादि        | द्वी अणंतगुणा।            | ,,           |              | खइयसम्मादिङ्ठी ।                   |                 |
| १४१ असंजदस          | म्मादिड्डिड्राणे सब       |              | 1            | मसम्मादिष्टी संखेज                 |                 |
| त्थोवा उ            | वसमसम्मादिद्वी ।          | ,,           | 1            |                                    | ভন্ন-           |
| १४२ खड्यसम          | मादिद्वी संखेजजगुण        | πι,,         | गुणा         |                                    | ,,              |
| १४३ वेदगसम          | मादिट्टी असंखेज           | <b>I</b> -   |              | दोसु अद्धासु ।                     | ,,              |
| गुणा ।              | -                         | ३००          |              | थोवा उवसमा ।                       | ३०४             |
| १४४ वेदाणुवारे      | देण इत्थिवेदएसु दो        | सु           | 1            | संखेजजगुणा ।                       | ,,              |
| वि अद्भा            | मु उवसमा पवेसणे           | ण            | 1            | वेदएसु दोसु अ                      |                 |
| तुह्ना थो           | वा ।                      | **           |              | वदएस दास अ<br>मा पवेमणेण तुस्ला थे | rar I           |
| १४५ खवा संस         | वेज्जगुणा ।               | ३०१          | 1            | _                                  | 1911 ,,         |
| १४६ अप्पमत्त        | संजदा अक्ख                | वा           | 1            | संखेज्जगुणा ।                      | ,,              |
| अणुवसम              | । संखेजगुणा।              | ,,           | १६४ अप्प     | -                                  | खवा             |
| १४७ पमत्तरांज       | ादा संखेज्जगुणा ।         | ,,           | 1            | समा संखेजजगुणा                     |                 |
| १४८ संजदासं         | जदा असंखेजजगुणा           |              | १६५ पमत्त    | संजदा संखेजगुणा                    | ι "             |
|                     | म्मादिट्टी असंखेळ         | ,,,          | १६६ संजद     | ासंजदा असंखेळागुण                  | m.i ,,          |
| गुणा ।              |                           | ,,           | १६७ सास      | ।सम्मादिङ्की असंस्                 | ত্ত্ব-          |
| १५० सम्मामि         | च्छादिट्टी संखेज          |              | गुणा         | 1                                  | ,,              |
| गुणा ।              |                           | ३०२          | १६८ सम्मा    | मिच्छादिङ्की संसे                  | ডল-             |
| १५१ असंजदस          | <b>म्मादि</b> ष्टी असंखेज | ₹-           | गुणा         | l                                  | ,,              |
| गुणा ।              |                           | **           | १६९ असंज     | दसम्मादिङ्की असंसे                 | <del>44</del> - |

| ,            |                        |                   | <b></b>  |             |                               | • •      | ` ,      |
|--------------|------------------------|-------------------|----------|-------------|-------------------------------|----------|----------|
| सूत्र संस्था | स्व                    | ás                | सूत्र सं | स्या<br>•   | स्त्र                         |          | γĚ       |
| शुणा         | 1                      | • ३०६             |          | गुणा ।      |                               |          | ₹*•      |
| १७० मिच्ह    | गदिङ्की असंखेज         | जगुणा। ",         | १८७      | वेदगसम्मा   | दिही संखेज                    | ार्गमा १ | ,,       |
| १७१ असंज     | दसम्मादिष्टि-          | संजदा             |          | एवं दोसु    |                               |          | **       |
| -            | -पमत्त-अप्पमत्त        |                   | १८९      | सञ्बत्योवा  | उक्समा ।                      |          | ,,       |
| सम्म         | त्तप्पाबहुअमोर्ष       | ٠, ,,             |          | खवा संखे    |                               |          | ,,       |
|              | रोसु अद्वासु ।         | **                | १९१      | अवगद्वेद्   | रसु दोसु                      | अद्वासु  |          |
|              | त्थोवा उवसमा           | ۱ ,,              |          | उत्रसमा परे | <b>सिणेण तु</b> ल्ला          | थोवा।    | ₹११      |
|              | संखेज्जगुणा ।          | <b>३</b> ०७       | १९२      | उवसंतकस     | <b>यवीदराग</b> छ              | दुमत्था  |          |
|              | <b>यवेदएसु</b> दोसु    | अद्भामु           |          | तत्तिया र   | वि ।                          |          | ,,       |
|              | मा पवेसणेण             | तुल्ला            | १९३      | खबा संखे    | जगुणा ।                       |          | "        |
| थोवा         |                        | "                 | १९४      | खीणकसार     | <b>ग्वीदराग</b> छदु           | मत्था    |          |
| -            | संखेज्जगुणा ।          |                   |          | तत्तिया चे  | वा                            |          | ,,       |
|              | मत्तर्भजदा अक्ष        |                   | १९५      |             | ठी अजोग                       |          |          |
|              | ा संखेज्जगुणा<br>•     |                   |          |             | हो वि तुल्ला                  | तिया     |          |
|              | सिंजदा संखेज्ज         |                   |          | चेव ।       |                               |          | ,,       |
|              | तसंजदा असंखे           |                   | १९६      |             | ली अई                         | पश्चच्च  |          |
|              | णसम्मादि <b>द्वी</b> ः | असंखेज्ज-         |          | संखेजजगुण   |                               |          | "        |
| गुणा         |                        | "                 | १९७      | -           | ।।देण कोध                     | - '      |          |
|              | ामिच्छादिही            | संखेज्ज-          |          |             | -मायकसाइ-                     |          |          |
| गुणा         |                        |                   |          |             | ोसु अद्वासुः                  |          | 200      |
|              | जदसम्मादि <b>डी</b> ः  | असखज्ज-           | 00.      | _           | तुह्ना थोवा                   |          | ३१२      |
| गुणा         |                        | ***               |          | खवा संखे    |                               |          | 11       |
|              | छादिद्वी अणंतर्        |                   | 122      |             | सेसा, लोम                     |          |          |
|              | नदसम्मादिहि-           |                   |          | साहिया ।    | राइयउवसमा                     | 1441-    |          |
| सज<br>मोधं   | रहाणे सम्मन्त<br>।     | ।प्पाषहुज-<br>३०६ | 200      | सवा संसे    | SHATTER 1                     |          | "<br>३१३ |
|              | ः<br>1-अपमत्तर्सजदः    |                   | 208      | अध्यमसर्म   | जसुषाः।<br>जदा अ <b>क्स</b> व |          | 414      |
|              | ग सहयसम्मार्           |                   | , ,      |             | वेदागुणा ।                    | ii 43-   |          |
|              | सममादेशी               |                   | ₹•₹      |             | रा संखेळातु                   | मा ।     | "        |
| • • • • • •  |                        | •                 |          |             |                               |          | 17       |

| - 1 | ^^     |  |
|-----|--------|--|
| व   | राशष्ट |  |
|     |        |  |

(34)

पृष्ठ सूत्र संख्या सत्र संस्था सूत्र सुत २•३ संजदासंजदा असंखेज्जगुणा । ३१४ णीसु तिसु अद्वासु उवसमा पवेसणेण तुल्ला थोवा । २०४ सासणसम्मादिद्वी असंखेज्ज-२१९ उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था गुणा । ,, तत्तिया चेव। २०५ सम्मामिच्छादिङ्की संखेज्ज-२२० खवा संखेजजगुणा। 386 गुणा । ,, २२१ खीणकसायवीदरागछदुमत्था २०६ असंजदसम्मादिद्वी असंखेज्ज-तेत्तिया चेव। गुणा । " २२२ अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणु-२०७ मिच्छादिड्डी अणंतगुणा । वसमा संखेजजगुणा। २०८ असंजदसम्मादिष्ट्रि--संजदा--२२३ पमत्तसंजदा संखेजजगुणा । संजद-पमत्त-अप्पमत्ततंजद-,, २२४ संजदासंजदा असंखेज्जग्रणा । द्वाणे सम्मत्तप्पाबहुअमोघं । ३१५ २२५ असंजदसम्मादिद्री असंखेज्ज-२०९ एवं दोसु अद्वासु । ,, गुणा । ३१९ २१० सब्बत्थोवा उवसमा । ,, २२६ असंजदसम्मादिद्वि-संजदा-२११ खवा संखेजजगुणा । " संजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदद्वाणे २१२ अकसाईस सञ्बत्थोवा उवसंत-सम्मत्तपाबहुगमोघं। कसायवीदरागछदुमत्था । ३१६ २२७ एवं तिसु अद्वासु । २१३ खीणकसायवीदरागछदमत्था २२८ सञ्बत्थोवा उवसमा । संखेज्जगुणा । ,, ,, २२९ खवा संखेज्जगुणा। २१४ सजोगिकेवली अजोगिकेवली ,, पवेसणेण दो वि तुल्ला तत्तिया २३० मणपञ्जवणाणीसु तिसु अद्धासु उवसमा पवेसणेण तुछा थोवा। ३२० चेव । " २१५ सजोगिकेवली अद्धं पहुच्च २३१ उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव। संखेजजगुणा ,, २१६ णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि-२३२ खवा संखेजजगुणा । " २३३ खीणकसायवीदरागछदुमत्था सुदअण्णाणि--विभंगण्णाणीसु सन्बत्थोवा सासणसम्मादिद्री । तत्तिया चेव। २१७ मिच्छादिद्वी अणंत्रमुणा, २३४ अप्पमत्तरांजदा अक्खवा अणु-मिच्छादिद्वी असंखेजजगुणा। ३१७ वसमा संखेजजगुणा । ,, २१८ आभिणिबोहिय-सुद-ओधिणा-२३५ पमत्तसंजदा संखेजजगुणा । "

परिशिष्ट

| ( , ,         |                                        |       |                     |                                                    | *           |
|---------------|----------------------------------------|-------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| सूत्र संस्था  | सूत्र                                  | বৃষ্ট | सूत्र संस्था        | स्त्र                                              | , <b>52</b> |
| ६७३ खवा संखे  | ज्जगुषा ।                              | ३२८   | दिङ्गीः             | असंखेजनगुणा ।                                      | 388         |
| २७४ जपाक्खा   | इविहारसुद्धिसंजदेसु                    | •     | २८८ ओधिर            | रंसणी ओधिणाणिमं                                    | गो।,,       |
| अकसाइभं       | गो ।                                   | "     | २८९ केवल            | सणी केवलणाणिमं                                     | मो। "       |
| २७५ संजदासंज  | देसु अप्पाबहुर्व                       | Ā     | २९० लेस्सा          | गुवादेण किण्हलेसि                                  | १य-         |
| णत्थि ।       |                                        | **    | णीलले               | स्सिय- काउलेस्सि                                   | रसु         |
| २७६ संजदासंज  | दङ्घाणे सञ्बत्योव                      | ī     | सब्दरः              | योवा सासगसम्मादि                                   | ह्वी। ३३२   |
| सहयसम्म       | ादि <b>द्धी</b> ।                      | **    | २९१ सम्मा           | मिच्छादिङ्घी संखेज                                 | ज-          |
| २७७ उनसमसम    | मादिष्टी असंखेज्ज                      | -     | गुणा                | l                                                  | ,,          |
| मुणा ।        |                                        | ३२९   | २९२ असंज            | इसम्मादिष्टी असंखे                                 | <b>उज-</b>  |
| २७८ वेदगसम्मा | दिट्टी असंखेज्ज                        | -     | गुणा ।              |                                                    | **          |
| गुणा !        |                                        | **    | २९३ मिच्छ           | दिट्टी अणंतगुणा ।                                  | ,,          |
|               | सन्वत्थोवा सासण                        | -     | २९४ असंज            | इसम्मादिहिद्वाणे स                                 | च्य-        |
| सम्मादिही     |                                        | **    | 1                   | खइयसम्मादिङ्घी ।                                   | "           |
| २८० सम्मामिच  | अदिष्टी संखेज्ज                        | -     |                     | सम्मादिष्टी असंखे                                  |             |
| गुणा।         |                                        | **    | गुणा।               |                                                    | ३३३         |
|               | मादिद्वी असंखेज्ज                      | -     |                     | म्मादिद्वी असंखे                                   | <b>इज-</b>  |
| गुणा ।        |                                        | **    | गुणा।               |                                                    | "           |
| २८२ मिच्छादिह | · •                                    | ३३०   |                     | त्रिसेसो, काउलेस्सि                                |             |
|               | मादिड्डिहाणे सव्व                      | •     |                     | (सम्मादिडिहाणे स                                   |             |
|               | समसम्मादिङ्घी ।                        | **    | 1                   | उवसमसम्मादिही ।                                    | .,          |
|               | दिष्टी असंखेज्ज                        | -     | २९८ खइयस<br>गुणा।   | म्मादिही असंखेः                                    |             |
| गुणा ।        |                                        | "     |                     | म्मादिद्वी असंखे                                   | • "         |
|               | दिट्टी असंखेज्ज                        | •     | गुणा ।<br>२२२ वद्यत | न्ना।५३। असल्य                                     | ग्ग-<br>३३४ |
| गुणा ।        | <u> </u>                               | "     |                     | सयपम्मलेस्सिए                                      |             |
|               | देण च <b>नस्तु</b> दंसणि               |       |                     | त्तप=-पम्मलस्त्रस्<br>ोवा अप्पमत्तसंजदा            |             |
|               | ाणीसु मिच्छादिहिः<br>व स्त्रीणकसायवीदः |       |                     | ाना जन्मन पराजदा<br>जदा संखेज्जगुणा ।              | . "         |
|               | प स्वाजनातापनापः<br><b>धा चि ओवं</b> । | ३३१   |                     | ानपा सखन्नगुना<br>गंजदा असंखेन्जगुण                |             |
|               |                                        |       |                     | ાળદા અસત્સન્ઝાગુળ<br><b>તમ્માદિષ્ટ્રી અસંસ્</b> વે | .,          |
| LOB Adis Ad   | बुदंसणीमु मिच्छा                       |       | . ४-४ शासका         | प्रमापष्टा असल्य                                   | :a-         |

| •                                                                            | 1481146 | Manification.                     |                                                      | ( 47 )             |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| स्वर्षसंख्या स्त्र                                                           | रह      | स्त्र संख्या                      | स्त्र                                                | रुष                |
| गुणा ।<br>२०४ सम्मामिच्छादिङ्की संखेज्ज-                                     | ३३४     | ३२१ असंजदसम्<br>त्थोवा उव         | मादि <b>डिडाणे</b> स्<br>स <del>पराज्याद</del> ्वी । |                    |
| गुणा ।<br>२०५ असंजदसम्मादिद्वी असंखेज्ज-                                     | ३३५     | ३२२ खइयसम्म<br>गुणा ।             |                                                      | ত্য-               |
| गुषा ।<br>३०६ मिच्छादिद्वी असंखेजजगुणा।                                      | "       | ३२३ वेदगसम्मा                     |                                                      |                    |
| ३०७ असंजदसम्मादिष्टिसंजदा                                                    |         |                                   | -पमच - अप्पम<br>सम्मत्तप्रम                          |                    |
| संजद-पम <del>च-</del> अप्यमनसंजद् <b>डा</b> ग्<br>सम्मचप्पाबहुअमोर्थ ।       | "       | मोर्घ।<br>३२५ एवं तिसुः           | बडास ।                                               | <b>३३९</b><br>"    |
| २०८ सु <del>वक</del> लेस्सिएसु तिसु अद्भासु<br>उवसमा पवेसणेण तुस्त्रा थोवा । | ३३६     | ३२६ सव्वत्थोवा                    | उवसमा ।                                              | **                 |
| ३०९ उक्संतकसायवीदरागछदुमत्था<br>तत्तिया चेत्र।                               | ,,      | ३२७ स्वता संस्वेब<br>३२८ भविथाणुव | ादेण <b>भवसि</b> द्धि                                |                    |
| ३१० खवा संखेज्जगुणा ।<br>३११ खीणकसायनीदरागछदुमत्था                           | ,,      | मिच्छादिई<br>केवित वि             | ओषं।                                                 | ाम-<br>''          |
| तत्तिया चेव ।<br>२१२ सजोगिकेवली प्रवेसणेण तत्तिया                            | ,,      | ३२९ अभवसिद्धि<br>णत्थि ।          | एसु अप्पान                                           | <b>बुअं</b><br>३४० |
| चेव ।                                                                        | ,,      | ३३० सम्मचाणुक<br>ओधिणाणि          | . 1                                                  | इसि <u>स</u><br>,, |
| ३१३ सजोगिकेवली अद्धं पडु <del>च्च</del><br>सं <del>खे</del> ज्जगुणा।         | ,,      | ३३१ खद्दयसम्मा                    | दिष्टीसु तिसु अ<br>सिणेण तुल्ला <b>थ</b>             | द्वानु             |
| ३१४ अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणु-<br>वसमा संखेज्जग्रुणा ।                        | ३३७     | ३३२ उवसंतकसा                      | म्यवीदरा <del>गछ</del> दुम                           |                    |
| ३१५ पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ।<br>३१६ संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ।                | "       | तत्तिया चे<br>३३३ खवा संखे        |                                                      | "<br>₹8 <b>१</b>   |
| ३१७ सासगसम्मादि <b>ह</b> ि असंखेज्ज-<br>गुणा ।                               | "       | ३३४ सीणकसा<br>तत्तिया चे          | यवीदरागछदुम<br>व ।                                   | स्था ,,            |
| ३१८ सम्बामिन्छादिही संखेजगुणा<br>३१९ मिन्छादिही असंखेजजगुणा।                 | ٠,,     | ३३५ सजोधिक<br>प्रवेसणेण           | ली अ <b>ओ निके</b><br>दो विस् <b>तुल्ला</b> तरि      | वसी                |
| २८८ असंजदसम्मादिष्टी संखेळा-<br>गुणाः।                                       | **C     | चेव।<br>३३६ सजोत्रिके             |                                                      | **                 |
| •                                                                            | "       |                                   |                                                      |                    |

परिशिष्ट

| ( १२ )                                               |                                                                                                         | 4141            | રાષ્ટ                                   |                                                                                            |                          |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| सूत्र संख्या                                         | सूत्र                                                                                                   | पृष्ठ           | सूत्र संख्या                            | स्त्र                                                                                      | पृष्ठ                    |
|                                                      | ांजदा अ <del>ब</del> खवा अणु-                                                                           | ३४१             | गुणा।                                   | सम्मादिही असंग                                                                             | ३४४                      |
| ३३८ पमत्तसंज<br>३३९ संजदासंज<br>३४० असंजदस<br>गुणा । | खेज्जगुणा ।<br>दा संखेज्जगुणा ।<br>तदा संखेज्जगुणा ।<br>म्मादिद्वी असंखेज्ज                             | ,,              | संजद-प<br>द्वाणे उ<br>णस्यि<br>३५४ सासण | सम्मादिष्टि—संज<br>गमच-अप्पमचस्<br>वसमसम्मचस्स<br>।<br>सम्मादिष्टि-सम्मा<br>मेच्छादिद्वीणं | iजद−<br>भेदो<br>३४५      |
| संजद-पम्<br>खइयसम्                                   | ाम्मादिद्वि-संजदा-<br>।त्त-अप्पमत्तसंजदद्वाः<br>मत्तस्स भेदो णत्थि ।<br>मादिद्वीसु सच्वत्थाव<br>संजदा । | में<br>,,<br>T  | मिच्छा<br>कसाय                          | ाणुत्रादेण स<br>दिद्धिप्पहुडि जाव<br>बीदरागछदुमत्था                                        | । खीण-                   |
| ३४३ पमत्तरं<br>३४४ संजदासं                           | त्तान्ताः<br>तदा संखेज्जगुणा ।<br>जदा असंखेज्जगुणा<br>सम्मादिद्वी असंखेज                                |                 | गुणा                                    | मिच्छादिद्वी अ                                                                             | ३४६                      |
| गुणा।<br>३४६ असंजद                                   | तम्मादिहाः असल्रज्ज<br>सम्मादिहि–-संजदा-<br>मत्त−अप्पमत्तसंजद-                                          | - "             | ३५८ आहार<br>तिसु ३                      |                                                                                            | हारएसु                   |
|                                                      | इगसम्मत्तस्स भेर<br>सम्मादिद्वीसु ति                                                                    | हो<br>,,,<br>सु | ३५९ उवसं<br>तत्तिय                      | तकसायवीदरागह<br>। चेव ।<br>संखेजजगुणा ।                                                    |                          |
| अद्वासु<br>तुस्ला १<br>३४८ उवसंत                     | ् उवसमा प्रवेसणे<br>ग्रेवा ।<br>कसायवीदरागछदुमर                                                         | ३४४             | त्रीत्र<br>३६२ सर्जो                    |                                                                                            | दुमत्था<br>,,<br>पवेसणेण |
|                                                      | तसंजदा अणुवस<br>स्मृणा।                                                                                 | "<br>मा         | ३६३ सजो<br>संखे                         | ग चेव।<br>गेकेवली अदं<br>जिगुणा।                                                           | "                        |
|                                                      | ंजदा संखेज्जगुणा।<br>पंजदा असंखेज्जगुणा                                                                 | ,,<br>II ,,     | ३६४ अप्प<br>अणुक                        | मचसंजदा<br>।समा संखेज्जगुण                                                                 | अक्खवा<br>गा। "          |

"

सुत्र संस्था सम ३६५ पमचसंजदा संखेबजगणा । २४७ ३६६ संजदासंजदा असंखेजजगुणा। ३६७ सासणसम्मादिद्री असंखेज्ज-गुणा । \* ३६८ सम्मामिच्छादिद्वी संखेज्ज-गुणा । " ३६९ असंजदसम्मादिही असंखेज्ज-गुणा । 388 ३७० मिच्छादिद्री अणंतगुणा । ,, ३७१ असंजदसम्मादिद्धिः-संजदा--संजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजद-हुाणे सम्मत्तप्पाबहुअमोधं । ३७२ एवं तिस अद्धास । ३७३ सञ्बत्थोवा उवसमा। ,,

पृष्ठ सूत्र संख्या सर पृष्ठ ३७४ सवा संखेजजगुणा । \$88 सब्बत्थोवा ३७५ अणाहारएस सजोगिकेवली। ३७६ अजोगिकेवली संखेजजगुणा । ३७७ सासणसम्मादिङ्की असंखेज्ज-386 गुणा । ३७८ असंजदसम्मादिद्री असंखेज्ज-गुणा । ३७९ मिच्छादिङ्की अणंतगुणा । ,, ३८० असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सन्ब-त्थोवा उवसमसम्मादिद्री । ३८१ खइयसम्मादिद्री संखेजजगुणा। १५० ३८२ वेदनसम्मादिही असंखेज्ज-

## २ अवृतरण-गाथा-सूची

( भावप्ररूपणा )

गुणा ।

+>>> \* C.C+ क्रम संख्या अन्यत्र कहां क्रम संख्या 38 अन्यत्र कहा १ अप्पिदशादरभावो ९ णाणण्णाणं चतद्वा १९१ १८६ २ णामिणि धम्मवयारो १८६ ११ इगिवीस अद्रतह णव १९२ १२ एकोत्तरपदवृद्धो १४ देसे खओवसमिप १९४ १९३ १३ मिच्छत्ते वस मंगा १० एयं ठाणं तिष्णि चिय-१९२ ५ ओव्डमो उवसमिनो १८७ ८ लढीं शे समार्च १९१ ४ खबए य खीणमोहे १८६ वदखंडा. ३ सम्मत्तपत्तीय वि १८६ षदखंडा. वेदनाखंड. वेदनाखंड. गी. जी. ६७. गो. और ६६. ६ गडि-लिंग-कसाया वि १८९ ७ सम्मत्तं चारित्तं दो

### ३ न्यायोक्तियां

| क्रम संख्या                                                                                                                                 | म्याय                              | бâ                                          | ऋम संस्था              | न्याय                                                           | वृष्ठ            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| १ प्गजोगणिहिट्ट<br>णाणुबद्ददि स्थि<br>२ जहा उद्देसी त                                                                                       | ाणायादो ।<br>हाणिदेसो । ४,<br>२५   | રપ્ <b>ર</b><br>૧, ૨५,<br>૭, હશ,<br>૬૪, ૨૭૦ | होदव्वमि<br>४ समुदापसु | तारिणा कज्जेण<br>देणायादो ।<br>पयट्टाणं तदेग-<br>इत्तिदंसणादो । | २५०<br>१९९       |
|                                                                                                                                             |                                    |                                             |                        |                                                                 |                  |
|                                                                                                                                             |                                    | ४ म्रन                                      | थोहेख                  |                                                                 |                  |
|                                                                                                                                             |                                    | -                                           | -                      |                                                                 |                  |
|                                                                                                                                             |                                    | १ र्चा                                      | लेयास <del>ुत</del>    |                                                                 |                  |
| ? संक                                                                                                                                       | क्षं क्रास्ट्रेट ? 'संदि           |                                             | -                      | ोवक्रंतिएसु उवसामिदि                                            |                  |
| णो सम्मुव्छिमेर्                                                                                                                            | उ'त्ति चृलियार्<br>इ'त्ति चृलियार् | याप्रसुद्धाः<br>युक्तादो ।                  | 401401 444             | 144614                                                          | ' ११८            |
| २ दव्याणिओगदार                                                                                                                              |                                    |                                             |                        |                                                                 |                  |
| १. पर्देश<br>सुत्तादो णव्वदि                                                                                                                | हे पलिदोवममद<br>।                  | ।हिरदि अं                                   | तोमुहुत्तेण काल        | णित्त दव्वाणिओगहार                                              | :<br>२५ <b>२</b> |
| २. आण                                                                                                                                       | ाद्-पाणद् जाव                      |                                             |                        | वसु मिच्छादिद्विपद्दुि                                          |                  |
| जाव असंजदसम्मादिट्टी दव्यपमाणेण केवडिया, पिट्टदोवमस्स असंखेज्जदिमागो ।<br>पदेहि पिट्टदोवममवहिरदि अंतोमुहुत्तेण । अणुदिसादि जाव अवराइदविमाण- |                                    |                                             |                        |                                                                 |                  |
| यदाह पालदावममवाहराद अतासुहुत्तणा अणुादसादि जाव अवराहदावमाण<br>वासियदेवेसु असंजदसम्मादिट्टी दब्वपमाणेण केवडिया, पलिदोवमस्स असंखेज्जदि-       |                                    |                                             |                        |                                                                 |                  |
| भागो। पदेहि प                                                                                                                               | ा <b>लिदोवममव</b> हिर              | दि अंतोमु                                   | दुत्तेणित पदेण         | द्व्यमुत्तेण।                                                   | २८७              |
| ३ पाहुडसुत्त (कषायप्रामृत)                                                                                                                  |                                    |                                             |                        |                                                                 |                  |
| १. चदुण्हं कसायाणमुक्रस्संतरस्स छम्मासमेत्तस्सेव सिद्धीदो । ण पाहुड-                                                                        |                                    |                                             |                        |                                                                 |                  |
|                                                                                                                                             | ।ारो, तस्स भिष्ण                   |                                             |                        | -                                                               | ११२              |
| २. तं वि                                                                                                                                    | पे कुदो जब्बदे ?                   | 'णियमाः                                     | मणुगसदीए ' इ           | दि सुत्तादो ।                                                   | २५६              |
| ४ स्त्रपुस्तक                                                                                                                               |                                    |                                             |                        |                                                                 |                  |
| १. केसु                                                                                                                                     | वि सुत्तपोत्थपः                    | द्व पुरिसवेट                                | स्संतरं छम्मास         | πı                                                              | १०६              |

## . ५ पारिभाषिक शब्दसूची .

| शब्द                           | वृष्ठ       | शब्द                   | प्रष्ट              |
|--------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| ঞ                              |             | ঙ্গা                   |                     |
| <b>अक्रवाय</b> त्व             | <b>২</b> ২३ | <b>आगमद्रव्यान्तर</b>  | ર                   |
| अचञ्चदर्शनस्थिति               | १३७, १३८    | आगमद्रव्यभाव           | १८४                 |
| अचित्ततवृज्यतिरिक्तद्रव्यान्तर | <b>.</b> 3  | आगमद्रव्याल्पबहुत्व    | રકર                 |
| अतिप्रसंग                      | २०६, २०९    | आगमभावभाव              | १८४                 |
| अधस्तनराशि                     | રકર, રદ્દર  | <b>आगमभावान्तर</b>     | ş                   |
| अनर्पित                        | 84          | आगमभावाल्पबहुत्व       | રક્ષર               |
|                                |             | आदेश                   | १, २४३              |
| अनात्मभूतभाव                   | १८५         | आवली                   | <b>u</b>            |
| अनात्मस्वरूप                   | 224         | आसादन                  | રક                  |
| अनादिपारिणामिक                 | <b>२२५</b>  | आहारकऋद्धि             | <b>૨</b> ९૮         |
| अनुद्योपराम                    | २०७         | आहारककाल               | १७४                 |
| अन्तदीपक                       | २०१, २००    | -                      |                     |
| अन्तर '                        | 3           | उ                      | _                   |
| अन्तरानुगम                     | १           | उच्छेद                 | વ                   |
| अन्तर्मुद्वर्त                 | ۹.          | उत्कीरणकाल             | ţo                  |
| अन्यथानुपपित                   | २२३         | <b>उत्तरप्रतिपत्ति</b> | ३२                  |
| अपगतवेदत्व                     | રરર         | उत्तानशय्या            | 80                  |
| अपश्चिम                        | 88, 98      | उद्वेलनकाल             | 38                  |
| अपूर्वाद्धा                    | ંવક         | उद्वेलना               | 33                  |
| अभिधान                         | १९४         | उद्वेलनाकांडक          | १०, २५              |
| <b>અર્થ</b>                    | १९४         | उपक्रमणकाल<br>उपवेश    | २५०, २५१, २५५<br>३२ |
| अर्धपुद्ररूपरिवर्तन            | ११          | उपदश<br>उपरिमराशि      | રુષ્, રદ્દર         |
| अर्पित                         | ६३          |                        | २२, २०३, २११, २२०   |
| अस्पान्तर                      | ११७         | उपशमश्रेणी             | ११, १५१             |
| अवहारकाल                       | રકર         | उपशमसम्यक्त्वाद्वा     | १५, ૨५૪             |
| <b>अंशांशिमाव</b>              | २०८         | उपशान्तकषायाद्वा       |                     |
| असंक्रिस्थिति                  | १७२         | उपशामक                 | १२५, २६०            |
| असंग्रम                        | 166         | उपशामकाद्या            | १५९, १६०            |
| बसङ्गावस्थापनान्तर             | ঽ           |                        |                     |
| असङ्गावस्थापनाभाव              | १८४         | ओ                      |                     |
| असिद्धता                       | १८८         | भोघ                    | .૧, ૨૪૨             |

| शस्द                        | वृष्ठ         | शब्द                                   | Яã                  |
|-----------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------|
| औ                           | 1             | • इ                                    |                     |
| भौद्यकभाव १८५               | 168           | डइरकाल                                 | કર, ક્ષક, ક્ષ્ક, ५६ |
|                             | २०४           |                                        |                     |
| આવરાભવાના ૧૦૦               | \-\ <b>\</b>  | <b>त</b>                               |                     |
| क                           |               | तद्व्यतिरिक्त अल्पबहुत्व               | રકર                 |
| कपाटपर्याय                  | ९०            | तद्व्यतिरिक्तनोआगमद्रव                 |                     |
|                             | ११            | तीर्थेकर                               | १९४, રૂરફ           |
| करण<br>कथाय                 | <b>રરે</b> રે | तीत्र-मन्द्रभाव                        | १८७                 |
|                             | 88            | त्रसपर्याप्तस्थिति                     | ८४, ८५              |
| कुरु<br>कृतकरणीय १४,१५,१६   |               | <b>षसस्थिति</b>                        | ६५, ८१              |
| कृतकरणाच २०५, १३ <b>९</b> , |               | द                                      |                     |
| कोधोपशामनाद्या              | १९०           | दक्षिणप्रतिपत्ति                       | 32                  |
| <b>झपक</b> १०५, १२४         |               | दिवसपृथक्तव                            | <b>૧૮, ૧</b> ૦ે     |
|                             | १०६           | दिव्यध्वनि                             | ્રે ૧૬ કે           |
|                             | १६०           | दीर्घान्तर                             | ११७                 |
| क्षय १९८, २०२, २११          |               | द्यमार्ग                               | રર, રેંડ            |
| शायिकभाव १८५, २०५           |               | देवलोक                                 | ₹८₩                 |
| क्षायिकसम्यक्त्वाद्वा       | 248           | देशघातिस्पर्धक                         | १९९                 |
| क्षायिकसंश                  | 200           | देशवत                                  | ২৩৩                 |
| सायोपशमिक २००, २११          | २२०           | देशसंयम                                | २०२                 |
| श्रायोपशमिकभाव १८५          | १९८           | द्रव्यविष्कम्भसूची                     | રંદર                |
|                             | <b>९, ५६</b>  | द्रव्यान्तर                            | 3                   |
| -                           |               | द्रव्याल्पबहुत्व                       | રકર                 |
| ग                           |               | इव्यक्तिगी                             | ५८, ६३, १४९         |
| शुणकार २४७, २५७, २६२,       | २७४           | ं न                                    |                     |
| गुणकाल                      | ८९            |                                        | ••                  |
| गुणस्थानपरिपाटी             | १३            | नपुंसकवेदोपशामनाद्वा                   | १९०                 |
| गुणादा                      | १५१           | नामभाव                                 | १८३                 |
| गुणान्तरसंकान्ति ८९, १५४,   | १७१           | नामान्तर                               |                     |
| _                           |               | नामाल्पबद्धुत्व                        | 268                 |
| . घ                         |               | निदर्शन<br>निरन्तर                     | ६, २५, ३२           |
| वर्मागुरु ३१७,              | ३३५           | निर्जराभाव<br>निर्जराभाव               | ५६, २५७             |
| ਚ                           |               | निर्वाण                                | १८७<br>३५           |
| च शुदर्शनस्थिति १३७,        | १३९           | ानवाण<br>नोबागमश्रवित्तद्रव्यभाव       |                     |
| <b>3</b>                    |               | नामागममाचत्तद्वयमाव<br>नोआगमद्रव्यभाव  | १८४<br>१८४          |
| ·                           | २२२           | नाजागमद्रव्यमाव<br>नोसागमद्रव्यान्तर   | <b>१८</b> व<br>२    |
| जीवविपाकी                   | 258           | नाभागमञ्ज्यान्तर<br>नोआगमभव्यद्रव्यभाव | ર૮૪                 |
| <b>श्रानकार्य</b>           | 440           | नाजागममध्यद्रव्यमाव                    | 108                 |

| पारिमानिक | शन्दस्ची |
|-----------|----------|
|-----------|----------|

(40)

| •                             |               |                            | • • •            |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|------------------|
| शस्द                          | 88            | शब्द                       | 68               |
| नोबानमधावभाव •                | १८४           | मासपृथक्त्वान्तरः          | १७९              |
| मोध्यगमभावान्तर               | ₹             | मिथ्यात्व                  | •                |
| सो <b>सागममिभद्रव्यभाष</b>    | १८४           | मिभान्तर                   | à                |
| मोश्रागमद्रव्यास्पवद्रुत्व    | રકર           | <b>भुद्वर्तपृथक्त्व</b>    | રૂર, ક્ષ્ય       |
| बोश्वागमभावास्यवद्वत्व        | રક્ષર         | 36(15-44(4                 | 44, 67           |
| <b>नो</b> शागमसचित्तद्रव्यभाव | १८४           |                            |                  |
| <b>बोद्दान्द्रयावरण</b>       | २३७           | बोग                        | -<br><b>२२६</b>  |
| ч                             |               | योगान्तरसंक्रान्ति         | ٠,               |
| परमार्थ                       | •             | 9                          |                  |
| परस्थानाल्पबद्धत्व            | २८९           |                            |                  |
| परिपाटी                       | २०            | <b>छेश्यान्तरसंकान्ति</b>  | १५३              |
| प्रचोपम                       | ૭, ९          | लेक्यादा                   | १५१              |
| पारिणामिकभाव १८५, २०७, १९     | ६, २३०        | लोभोपशामना <b>द्या</b>     | १९०              |
| पुद्रलपरिवर्तन                | 40            |                            | (                |
| पुँद्रछविपाकित्व              | રરર .         | वर्गमूल                    | २६७              |
| पुद्रलविपाकी                  | २२६           | वर्षपृथकत्व<br>वर्षपृथकत्व | १८, ५३, ५५, २६४  |
| <b>पुरुषवेदोपशामना</b> ज्ञा   | १९०           | वर्षपृथक्त्वान्तर          | \$c, 74, 77, 746 |
| पूर्वकोटीपृथक्त्व ४२,         | ५२, ७२        | वर्षपृथक्त्वायु            | <i>38</i>        |
| प्रक्षेपसंक्षेप               | ર૧૪           | विकल्प                     | १८९              |
|                               | ७, ३३५        | विप्रह                     | १७३              |
| प्रतिभाग २७                   | ०, २९०        | विद्रहगति                  | ,00£             |
| प्रत्यय                       | १९४           | विरद्                      | 3                |
| प्रत्येकबुद्ध                 | ३२३           | म्यभिचार<br>-              | ૧૮૧, ૨૦૮         |
| ٩                             |               | MIMAIC                     | 201) 1-0         |
|                               |               |                            | ī                |
| बोधितबुद्ध                    | ३२३           | श्रेणी                     | १६६              |
| भ                             |               |                            | 4                |
| भव्यत्व                       | १८८           | वण्णोकवायोपशामना           | •                |
| भाव                           | १८६           | I                          | , ५२०<br>२१      |
| भाववेद                        | <b>૨</b> ૨૨   | वण्मास                     | ***              |
| भुवन                          | ६३            |                            | स                |
| <b>4</b>                      |               | सचित्तान्तर                | ş                |
| महावत                         | २७७           | सदुपशम                     | २०७              |
| मानोपशामना <b>दा</b>          | १९०           | सद्भावस्थापनाभाष           | १८३              |
| मायोपशामनाद्धा                | १९०           | सङ्गावस्थापनान्तर          | ર                |
| मासपृथक्त                     | <b>३२, ९३</b> | सम्मूर्विक्रम              | <b>४</b> १       |
|                               |               | _                          |                  |

#### ( १८ ) परिशि

| शन्द                           | वृष्ट      | शस्द                | . Si               |
|--------------------------------|------------|---------------------|--------------------|
| सम्बद्ध                        | Ę          | संखय '              | <b>२४४, २७३</b>    |
| सम्यग्मिथ्यात्व                | •          | संचयकाल             | २७७                |
| सर्वधातित्व                    | १९८        | संचयकालप्रतिमाग     | २८४                |
| सर्वधातिस्पर्धक                | १९९, २३७   | संचयकालमाहात्म्य    | २५३                |
| सर्वधाती                       | १९९, २०२   | संचयराशि            | ₹०७                |
| सर्वपरस्थानास्य <b>वडु</b> त्व | ३८९        | संयम                | ફ                  |
| सागरोपम                        | `````      | संयमासंयम           | Ę                  |
| सागरोपम <u>ण्यक्त</u>          | <b>ર</b> ે | स्तिबुकसंक्रमण      | <b>२</b> १०        |
|                                | <br>હર     | स्थान               | १८९                |
| सागरोपमशतपृथक्तव               |            | स्थापनान्तर         | २                  |
| सातासातवंघपरावृत्ति            | १३०, १४२   | स्थापनाभाव          | १८३                |
| साधारणभाव                      | १९६        | स्थापनाल्पबद्धत्व   | રકર                |
| सान्तर                         | 500        | स्थावरस्थिति        | <b>૮</b> ५         |
| साम्रिपातिभाव                  | १९३        | स्त्रीवेदस्थिति     | ९६, ९८             |
| सासादनगुण                      | ৩          | स्थिवेदोपशामनाद्या  | १९०                |
| सासादनपश्चादागत/मध्याद्रष्टि   |            | स्वस्थानात्पबद्धत्व | ર.<br><b>ર</b> ેટર |
| सासंयमसम्यक्त्व                | १६         | £4€41111€148/4      | 101                |
| सिद्धवत्काल                    | १०४        | ह                   |                    |
| स्थ्यादा                       | १९         |                     |                    |
| सोचिकस्थरूप                    | २६७        | हेतुहेतुमद्भाव      | ३२२                |

